



PRATAP SHOT

PUBLIC LIBRARY

Class No. 891-213

Book No. \_\_\_\_SIGK

Acc. No. 6137 val VII

Krishner Jojan Veda Lashi North

Pur! - A.A.

y - 1900

P - 584.

e 12/0/2003

119 1014 1.

out- 28496 12-03-13

## आनन्दाश्रमसंस्कृतग्रन्थाविः।

प्रन्थाङ्गः ४२ पद्पाठयुता

# कृणयजुर्वेदीयतेतिरीयसंहिता ।

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसमेता ।

( तत्र पञ्चमकाण्डरूपः सप्तमो भागः ( ७ ))

एतरपुस्तक म्

वे॰ शा॰ रा॰ रा॰ "काशीनाथ शास्त्री जागाशे" इत्येतैः संशोधितम् ।

तच

हरि नारायण आपटे इयनेन

पुण्याख्यपत्तने

## आनन्दाश्रममुद्रणालये

आयसाक्षरिर्भुद्रियत्वा

प्रकाशितम् ।

शालिवाहनशकाब्दाः १८२६

खिस्ताब्दाः १९०४

( अस्य सर्वेऽधिकारा राजशासनानुसारेण स्वायत्तीकृताः ) मूल्यं पादोनकृपकषदूम् ( ५४१२ )। 6137. Price 8:5-6.7. Dupliante of 715. Vol. 6/3/

#### ( अथ कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमोऽष्टकः । )

(तत्र प्रथमप्रपाठके प्रथमोऽनुवाकः ।)

### हरिः ॐ।

साँवित्राणि जुहोति प्रसूरी चतुर्ग्रहीतेनं जुहोति चतुंष्पादः पशवंः पशूनेवावं रुन्धे चतंस्रो दिशों दिक्ष्वेंव प्रति तिष्ठति छन्दांशसि देवेभ्योऽपांक्रामन वोंऽभागानिं हव्यं वंक्ष्याम इति तेभ्यं एतचंतुर्गृहीतमंधारयन्प्रोनुवा-क्यांये याज्यांये देवतांये वषट्काराय यचंतुर्ध-हीतं जुहोति छन्दारंस्येव तस्प्रीणाति तान्यं-स्य प्रीतानि देवेभ्यो हव्यं वहान्ति यं कामयेत ( १ ) पापीयान्त्स्यादिस्येकैंकं तस्यं जुहुयादा-हुंतीभिरवेनमपं यह्नाति पापीयानभवति यं कामयेत वसीयान्त्स्यादिति सर्वाणि तस्यानु-दुर्य जुहुयादाहुं सैवैनेमि क्रंमयति वसीयान्भ-वत्यथीं यज्ञस्यैवैषाऽभिक्रांन्तिरेति वा यंज्ञमुखादद्ध्या योऽमेर्देवताया एत्यष्टावेतानि

<sup>\*</sup> एतदायनुवाकदशकं पूर्वमेव चतुर्थकाण्डप्रथमप्रपाठकसंहिताव्याख्यानेन सह व्याख्यातत्वा-दत्र पुनर्न व्याख्यातं भाष्यकृता । एतदनुवाकदशकस्थविषयाणां संक्षेपेण प्रदर्शनमेकादशानुवाकभा द्यारम्भे भाष्यकृतीव कृतमिस्त तत्तत्र द्रष्टव्यम् ।

( सावित्राहु सिम्सवीकारयोरिभधानम् )

सावित्राणि भवन्त्यष्टाक्षंरा गायत्री गांयत्रः(२) अग्निस्तेनैव यंज्ञमुखादद्ध्यां अग्नेदेवतांये नै-त्यष्टौ सांवित्राणि अवन्त्याहुंतिर्नवमी त्रिवृतंमेव यंज्ञमुखे वि यातयति यदि कामयेत छन्दारं-सि यज्ञयशसेनांपययमित्यूचंमन्तमां कुर्याच्छ-न्दा ईस्येव यंज्ञयशसेनां प्यति यदिं कामयेत यर्जमानं यज्ञयशसेनांपययमिति यर्जुरन्तमं कुंर्याद्यजंमानमेव यंज्ञयशसेनांर्पयत्यृचा स्तोमः समंधियति (३) आह समृद्धये चतुर्भिर-भ्रिमा दंत्ते चत्वारि छन्दांशसि छन्दों भिरेव देवस्यं त्वा सवितुः प्रंसव इत्यांह प्रसूत्या अग्निर्देवेभ्यो निलांयत स वेणुं प्राविंशत्स एतामूतिमनु समंचरद्यहेणोः सुषिरः सुंषिराऽ-भिर्भवति सयोनित्वाय स यत्रंयत्रावंसत्तत्क्र-ष्णमंभवत्कल्माषी भंवति रूपसंमृद्धचा उभ-यतःक्ष्णूभीवतीतश्चामुतंश्चाकस्यावं रुद्ध्ये व्याम-मात्री भंवत्येतावहै प्ररुषे वीर्थं वीर्थंसंमिताऽ-पंरिमिता भवत्यपंरिमितस्यावं रुद्ध्ये यो वन-स्पतीनां फलग्रहिः स एषां वीयीवान्फलग्र-हिवें णुंवें णवी भंवति वी यें स्यावं रुद्ध्ये (४)॥

( सावित्राहुत्यभ्रिस्वीकारयोरभिधानम् )

(कामयेत गायत्रे। ऽर्धयेति च सप्तविं श्रातिश्र )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाप्टके प्रथमप्रपाठके प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥

( अथ कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पश्चमोऽष्टकः । )

( तत्र प्रथमप्रपाठके प्रथमोऽनुवाकः।)

#### हरिः ॐ।

सावित्राणि । जुहोति । प्रसूया इति प्र-सूय । चतुर्गृहीतेनेति चतुः—गृहीतेनं । जुहोति । चतुंष्पाद इति चतुः-पादः । पशवंः । पशून् । एव । अवेति । रुन्धे। चतंस्रः। दिशंः। दिश्व। एव। प्रतीतिं। तिष्ठति । छन्दांशसि । देवेभ्यंः । अपेति । अक्रामन् । न । वः । अमागानि । हव्यम् । वक्ष्यामः । इति । तेभ्यंः। एतव्। चतुर्गृहीतिमितिं चतुः—गृहीतम्। अधारयन् । पुरोनुवाक्यांया इति पुरः-अनुवाक्यां-यै। याज्यायै। देवतायै। वषट्कारायेति वषट्— कारायं। यत्। चतुर्गृहीतिमितिं चतुः — गृहीतम्। जुहोति । छन्दं। इसि । एव । तव । प्रीणाति । तानि । अस्य । प्रीतानि । देवेभ्यंः । हव्यम् । वहन्ति । यम् । कामयेत (१)। पापीयान् । स्याद् । इति । एकैकमित्येकंम्—एकम् । तस्यं । जुहुयात् ।

आहुंतीभिरित्याहुंति—भिः। एव। एनम्। अपेतिं। यह्नाति । पापीयान् । भवति । यम् । कामयेत । वसीयान् । स्याव् । इति । सर्वाणि । तस्यं । अनु-हुत्येयंनु—ह्रयं। जुहुयात्। आहुत्येया—हुत्या। एव। एनम्। अभीति । क्रमयति । वसीयान्। अवति । अथो इति । यज्ञस्यं । एव । एषा । अभि-क्रांन्तिरियभि कान्तिः। एतिं। वै। एषः। यज्ञ-मुखादिति यज्ञ—मुखाद । ऋद्ध्याः । यः । अग्नेः । देवतायाः । एति । अष्टौ । एतानि । सावित्राणि । भवन्ति । अष्टाक्षरेत्यष्टा—अक्षरा । गायत्री । गायत्रः (२)। अग्निः। तेनं। एव। यज्ञमुखादितिं यज्ञ— मुखात्। ऋद्ध्याः। अग्नेः। देवतायै। न। एति। अष्टी । सावित्राणि । भवन्ति । आहुंतिरित्या—हुतिः । नवमी। त्रिष्टतमितिं त्रि—वृतंम्। एव। यज्ञमुख इति यज्ञ—मुखे । वीति । यातयति । यदि । काम-येत । छन्दांशसि । यज्ञयशसेनेति यज्ञ—यशसेनं । अपयेयम्। इति । ऋचंम्। अन्तमाम्। कुर्यात्। छन्दंशिस । एव । यज्ञयशसेनेति यज्ञ-यशसेने । अपयति । यदि । कामयेत । यजमानम् । यज्ञ-यशसेनेति यज्ञ - यशसेनं । अर्पयेयम् । इति । यर्जुः ।

( सावित्राहुत्यित्रिस्वीकारयोरिभधानम् )

अन्तमम् । कुर्यात् । यजमानम् । एव । यज्ञयशसे-नेति यज्ञ-यशसेनं । अर्पयति । ऋचा । स्तोमंम् । समिति । अर्थय । इति (३)। आह । समृद्ध्या इति सम्—ऋद्ध्ये । चतुर्भिरिति चतुः—भिः । अभि-म्। एति । दत्ते । चत्वारि । छन्दांशसि । छन्दें।भिरिति छन्दं:-भिः । एव । देवस्यं । त्वा । सवितुः । प्रसव इति प्र—सवे । इति । आह । प्रस्तरया इति प्र—सूरये । अग्निः। देवेभ्यंः। निर्छायत। सः। वेणुम्। प्रेति। अविशव । सः । एताम् । ऊतिम् । अनुं । समिति । अचरत् । यत् । वेणोः । सुषिरम् । सुषिरा। अभिः। भवति । सयोनित्वायेति सयोनि—त्वायं । सः । यत्रंयत्रेति यत्रं —यत्र । अवंसत् । तत् । कृष्णम् । अभवत् । कल्माषी । भवति । रूपसंमृद्ध्या इति रूप—समृद्ध्ये । उभयतः क्ष्णूरित्यंभयतः —क्ष्णूः । अवति । इतः । च । अमुतः । च । अर्कस्यं । अवं-रुद्ध्या इत्यवं - रुद्ध्ये । व्याममात्रीति व्याम-मात्री। अवति। एतावंत् । वै। प्ररुषे । वीर्यम् । वीयेसंमितेति वीये—संमिता । अपंरिमितेत्यपंरि— मिता। अवति । अपंरिमितस्येत्यपंरि—मितस्य । अवंरुद्ध्या इत्यवं - रुद्ध्ये । यः । वनस्पतीनाम् । फ्लग्रहिरिति फल-ग्रहिः। सः। एषाम्। वीयी-वानिति वीयं-वान्। फलग्रहिरिति फल-ग्रहिः। वेणुः। वैणवी। भवति। वीर्यस्य। अवंस्ट्ध्या इत्य-वं-स्ट्ध्ये (४)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पश्चमाष्टके प्रथमप्रपाठके प्रथमोऽनुवाकः ॥ १॥

( अथ पत्रमाष्टके प्रथमप्रपाठके द्वितीयोऽनुवाकः । )

व्यृद्धं वा एतद्यज्ञस्य यदंयजुष्केण क्रियतं इमामंग्रभणन्रशनामृतस्येत्यश्वाभिधानीमा दंत्ते यजुंष्कृत्ये यज्ञस्य समृद्धचे प्रतूर्त वाजिन्ना द्रवेत्यश्वंमाभ दंघाति रूपमेवास्यैतन्मंहिमानं व्याचंष्टे युञ्जाथाः रासंभं युविमिति गर्दभमसं-त्येव गंईभं प्रतिं ष्टापयति तस्मादश्वांद्रई-भोऽसंत्तरो योगेयोगे तवस्तरमित्यांह (१) योगेयोग एवेनं युङ्के वाजेवाजे हवामह इत्या-हात्रं वै वाजोऽत्रंमेवावं रुन्धे सखाय इन्द्रमूतय इत्यंहिन्द्रियमेवावं रुन्धेऽग्निर्देवेभ्यो निल्यंयत तं प्रजापंतिरन्वंविन्द्रपाजापरयोऽश्वोऽश्वेन भंरत्यनुंवित्त्ये पापवस्यसं वा एतिकंयते यच्छ्रेयंसा च पापीयसा च समानं कर्म कुर्वन्ति

( मृत्खनगमनपूर्वक्रमश्वेन भूम्याक्रमणम् )

पापीयान् (२) ह्यश्वांद्रर्दभोऽश्वं पूर्वे नयन्ति पापवस्यसस्य व्यावृत्त्यै तस्माच्छ्रेया ईसंपापीं-यान्पश्चादन्वेति बहुँवै अवंतो भ्रातृंव्यों अवं-तीव खलु वा एष योऽमिं चिनुते वच्रयश्वंः प्रतूर्वनेह्यंवकामन्नशंस्तीरित्यां ह वेन्नेणैव पाप्मा-नं आतृंव्यमवं क्रामति रुद्रस्य गाणंपत्यादि-त्यांह रोद्रा वै पशवीं रुद्रादेव (३) पशु-न्नियीच्याऽऽत्मने कर्मे कुरुते पूष्णा सयुजां सहित्यांह पूषा वा अध्वंनाः संनेता समष्ट्ये पुरीषायतनो वा एष यद्ग्रिरङ्गिरसी वा एत-मेत्रे देवतानाः समंभरन्ष्टिथव्याः सधस्थांद्रि पुंशिष्यंमिक्रिरस्वदच्छेहीत्यांह सायंतनमेवेनं देवतांभिः सं भंरत्यभिं पुंरीष्यंमाङ्गरस्वद्च्छेंम इत्यांह येनं (४) संगच्छते वाजंमेवास्यं वृङ्के प्रजापंतये प्रतिप्रोच्याग्निः संभृत्य इत्यां-हुरियं वै प्रजापंतिस्तस्यां एतच्छ्रोत्रं यहल्मी-कोऽभिं पुंरीष्यंमङ्गिरस्वद्रंरिष्याम इति वल्मी-कवपासुपं तिष्ठते साक्षादेव प्रजापंतये प्रति-प्रोच्याग्निः सं भंरत्याग्ने पुरीष्यंमङ्गिरस्वद्रं-राम इत्यांह येनं संगच्छंते वाजंमेवास्यं वृङ्- क्तेऽन्वग्निरुषसामग्रंम् ( ५ ) अख्यदित्याहा-नुंख्यात्या आगत्यं वाज्यध्वंन आक्रम्यं वाजि-

न्ष्टिथिवीमित्यांहेच्छत्येवैनं पूर्विया विन्दत्युत्तं-

रया द्वाभ्यामा क्रमयति प्रतिष्ठित्या अनुंरू-

पाभ्यां तस्मादनुंरूपाः पशवः प्र जांयन्ते

द्यीस्ते पृष्ठं पृंथिवी सधस्थमित्यांहैभ्यो वा

एतं छोकेभ्यंः प्रजापंतिः समैरयदूपमेवास्यैत-

न्मंहिमानं व्याचंष्टे वज्री वा एष यदश्वी दिन्न-

रन्यते।दभ्यो भूयाङ्गामंभिरुभयादंद्रयो यं दि-

ष्यात्तमंधस्पदं ध्यायेद्वज्रेणैवैने स्तृणुते (६)॥

( आह पापीयान्हदादेव येनाग्रं वज्री वै सप्तदंश च । ) इति कृष्णयजुर्वेदीयतै तिरीयसंहितायां पञ्चमाप्टके प्रथमप्रपाठके दितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥

( अथ पश्चमाष्टके प्रथमप्रपाठके द्वितीयोऽनुवाकः । )

व्यृंद्धमिति वि—ऋद्म । वै । एतत् । यज्ञस्यं । यत् । अयजुष्केणेययजुः—केन । क्रियते । इमाम् । अगृभ्णन् । रशनाम् । ऋतस्यं । इति । अश्वाभि-धानीमित्यंश्व—अभिधानींम् । एति । दत्ते । यज्जं-• क्रत्या इति यर्जुः - क्रत्ये । यज्ञस्यं । समृद्ध्या इति सम् - ऋद्ध्यै । प्रतिमिति प्र-तूर्तम् ।

( मृत्खनगमनपूर्वकमश्वेन भ्म्याक्रमणम् )

वाजिन्। एति । द्रव । इति । अर्थम् । अभीति । द्धाति । रूपम् । एव । अस्य । एतत् । महिमानम्। व्याचंष्ट इति वि—आचंष्टे । युञ्जाथांम् । रासंभम् । युवम् । इति । गर्दभम् । असंति । एव । गर्दभम् । प्रतीति । स्थापयति । तस्मांत् । अश्वांत् । गर्भः । असंतर इत्यसंद — तरः । योगेयोग इति योगे — योगे । तवस्तंरिमितिं तवः - तरम् । इतिं । आह (१)। योगेयोग इति योगं—योगे। एव। एनम्। युङ्के । वार्जवाज इति वार्जे—वाजे । हवामहें । इति । आह । अन्नम् । वै । वार्जः । अन्नम् । एव । अवेति । रुन्धे । सर्खायः । इन्द्रंम् । ऊतेये । इति । आह । इन्द्रियम् । एव । अवेति । रुन्धे । अग्निः । देवेभ्यः । निलायत । तम् । प्रजापंतिरितिं प्रजा— पतिः। अन्विति । अविन्दव् । प्राजापय इति प्राजा-पयः । अर्थः । अर्थन । समिति । अरित । अनुंवित्त्या इत्यनुं — वित्तये । पापवस्यसमितिं पाप — वस्यसम् । वै । एतत् । क्रियते । यत् । श्रेयंसा । च। पापीयसा। च। समानम्। कर्मे। कुर्वन्ति। पापीयान् (२)। हि । अश्वांत् । गर्दभः । अश्वंम्। पूर्वम् । नयन्ति । पापवस्यसस्येतिं पाप-वस्य-

सर्य। व्यावृत्त्या इति वि—आवृत्त्ये। तस्मांव । श्रेया रंसम् । पापींयान् । पश्चाव् । अन्विति एति । बहुः । वै । अवंतः । भ्रातृंव्यः । अवंति । इव। खलुं। वै। एषः। यः। अग्निम्। चिनुते। वजी। अर्थः। प्रतूर्वित्रितिं प्र—तूर्वेन् । एतिं। इहि। अवकामनियंव-कामंन् । अशंस्तीः । इति । आह। वज्रेण। एव। पाप्मानम् । भ्रातृंव्यम्। अवेति । क्रामति । रुद्रस्यं । गाणंपत्यादिति गाणं—पत्याव । इति । आह । रोद्राः । वै । पशवंः । रुद्राव । एव (३)। पश्चन् । निर्याच्येति निः-याच्यं । आत्मेन । कर्म । कुरुते । पूष्णा । सयुजेति स— युजां। सह। इति । आह । पूषा। वै। अध्वं-नाम् । संनेतेति सं—नेता । समष्ट्या इति सम्— अष्ट्यै । पुरीषायतन इति पुरीष-आयतनः । वै । एषः। यद । अग्निः । अङ्गिरसः। वै। एतम् । अप्रें। देवतानाम्। समितिं। अभरन्। पृथिव्याः। सधस्थादिति सध—स्थात । अग्निम् । पुरीष्यंम् । अक्रिरस्वत् । अच्छं । इहि । इति । आह । सार्थ-तन्मिति स-आयतनम् । एव । एनम् । देवतांभिः । समिति । अरति । अग्निम् । पुरीष्यंम् । अङ्गिरस्वत् ।

( मृत्खनगमनपूर्वकमश्वेन भूम्याक्रमणम् )

अच्छं। इमः। इति । आह। येनं (४)। संग-च्छंत इति सं—गच्छंते । वाजंम् । एव । अस्य । वृङ्के । प्रजापंतय इति प्रजा-पतये । प्रतिप्रो-च्येतिं प्रति—प्रोच्यं । अग्निः। संभृत्य इतिं सं— अन्त्यंः। इति । आहुः । इयम् । वै । प्रजापंति-रिति प्रजा-पतिः । तस्याः । एतव । श्रोत्रंम् । यत् । वल्मीकः । अग्निम् । पुरीष्यंम् । अङ्गि-रस्वत् । अरिष्यामः । इति । वल्मीकवपामिति वल्मीक—वपाम् । उपेतिं । तिष्ठते । साक्षादितिं स—अक्षाव । एव । प्रजापंतय इति प्रजा— पतये। प्रतिप्रोच्येतिं प्रति—प्रोच्यं। अग्निम्। समिति । भरति । अग्निम् । प्रशिष्यंम् । अङ्गरस्वत् । अरामः । इति । आह । येनं । संगच्छंत इति सं— गच्छंते। वाजंम् । एव । अस्य । वृङ्क्ते । अन्विति । अग्निः। उषसाम्। अग्रंम् (५)। अख्यत्। इति। बाह । अनुंख्यात्या इयनुं—ख्याये । आगत्येयां— गत्यं। वाजी। अध्वंनः । आक्रम्येयां -क्रम्यं। वाजिन् । प्रथिवीम् । इति । आह । इच्छति । एव । एनम् । पूर्विया । विन्दति । उत्तरयेत्युत्—तरया । दाभ्यांम् । एति । क्रमयति । प्रतिष्ठित्या इति

( अश्वाकमणपूर्वकभूसंस्काराभिधानम् )

प्रति—स्थित्ये । अनुंरूपाभ्यामित्यनुं—रूपाभ्याम् । तस्मांत । अनुंरूपा इत्यनुं—रूपाः । पृश्वः । प्रति । जायन्ते । चोः । ते । पृष्ठम् । पृथिवी । सधस्थिमिति सध—स्थम् । इति । आह् । एभ्यः । वे । एतम् । लोकेभ्यः । पृजापंतिरिति पृजा—पितः । समिति । ऐरयत् । रूपम् । एव । अस्य । एतत् । महिमानम् । व्याचंष्ट इति वि—आचंष्टे । वजी । वे । एषः । यत् । अर्थः । दुद्धिरिति द्व—िभः । अन्यते द्रम्यः इत्यन्यते द्व—भ्यः । भूयांन् । लोमंभिरिति लोमं—िभः । उभयादंभ्य इत्यंभयादंव—भ्यः । यम् । द्विन्ष्या । तम् । अधस्पद्मित्यंधः—पदम् । ध्यायेत् । वेषेण । एव । एनम् । स्तृणुते ॥ ६ ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पश्चमाष्टके प्रथमप्रपाठके द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥

( अथ पञ्चमाष्टके प्रथमप्रपाठके तृतीयोऽनुवाकः । )

उत्क्रामोदंक्रमीदिति हाभ्यामुत्क्रंमयित प्र-तिष्ठित्या अनुंरूपाभ्यां तस्मादनुंरूपाः पशवः प्रजायन्तेऽप उपं सजति यत्र वा आपं उपग-च्छंन्ति तदोषंधयः प्रति तिष्ठन्त्योषंधीः प्रति-तिष्ठंन्तीः पश्चांऽनु प्रति तिष्ठन्ति पश्चां ( अश्वाक्रमणपूर्वकभूसंस्काराभिधानम् )

यज्ञं यजमानी यजमानं प्रजास्तस्मदिप उप स्जिति प्रतिष्ठिरये यदंध्वर्युरंनग्नावाहुंतिं जुहुया-दन्धे। ८६वर्युः (१) स्याद्रक्षां श्रास यज्ञश हंन्युहिं-रंण्यमुपास्यं जुहोत्यग्निवत्येव जुंहोति नान्धोंऽ-ध्वर्युर्भवंति न यज्ञः रक्षांशसि घ्रन्ति जिघंम्यीम मनंसा घतेनेत्यांह मनंसा हि प्रस्वो यज्ञमंभि-गच्छंति प्रतिक्ष्यन्तं सुवंनानि विश्वेरयां ह सर्वः द्यंप प्रत्यङ्क्षेति पृथुं तिरश्चा वयंसा बृहन्तमि-त्याहाल्पो ह्यंप जातो महान् (२) भवंति व्यचिष्ठमन्नं रभसं विद्रानिमत्याहान्नमेवास्मे स्वद्यति सर्विमस्मै स्वद्ते य एवं वेदाऽऽ त्वां जिघमि वचंसा घृतेनेत्यांह तस्माचत्पुरुषो मनंसाऽभिगच्छंति तद्दाचा वंद्रयरक्षसियांह रक्षंसामपंहरये मर्थंश्रीः स्पृहयदंणी आग्निरिया-हापंचितिमेवास्मिन्द्धात्यपंचितिमान्अवति य एवम् (३) वेद मनंसा खै तामाप्तुंमर्हाति यामध्वर्धुरंनग्नावाहुंतिं जुहोति मनस्वतीभ्यां जुहोत्याहुत्योराप्त्यै दाभ्यां प्रतिष्ठित्यै यज्ञमुखे-यंज्ञमुखे वै क्रियमांणे यज्ञः रक्षांशसि जिघाः-सन्त्येतिई खलु वा एतद्यं इमुखं यहींनदाहुंति- रश्चते पिरं छिखाति रक्षंसामपंहरये तिसृभिः पिरं छिखाति त्रिष्टद्या आग्नियां नेवाग्निस्त-स्माद्रक्षाः स्यपं हन्ति (४) गायत्रिया पिरं छिखाति तेजो वे गायत्री तेजंसैवेनं पिरं गृह्णाति त्रिष्टुमा पिरं छिखतीन्द्रियं वे त्रिष्टुगि-निद्रयेणैवेनं पिरं गृह्णात्यनुष्टुमा पिरं छिखत्य-नुष्टुप्तवीणि छन्दां सि पिर्मः पर्याप्ये मध्य-ते। ऽनुष्टुमा वाग्वा अनुष्टुप्तस्मान्मध्यतो वाचा वंदामो गायत्रिया प्रथमया पिरं छिखत्यथां नुष्टुभाऽथं त्रिष्टुमा तेजो वे गांयत्री यज्ञां ऽनुष्टु-गिन्द्रयं त्रिष्टुमां तेजो वे गांयत्री यज्ञां उनुष्टु-गिन्द्रयं त्रिष्टुमां तेजो वे गांयत्री यज्ञां परं गृह्याति (५)॥

( अन्धेरिध्वर्युर्महान्मेवित य एवर हिन्त त्रिष्टुमा तेजो वै गांयत्री त्रयोदश च ।) इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके प्रथमप्रपाठके तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥

( अथ पञ्चमाष्टके प्रथमप्रपाठके हतीयोऽनुवाकः । )

उदिति । क्राम । उदिति । अक्रमीत । इति । हाभ्याम् । उदिति । क्रमयति । प्रतिष्ठित्या इति— प्रति—स्थित्ये । अनुंरूपाभ्यामित्यनुं—रूपाभ्याम् । तस्मात । अनुंरूपा इत्यनुं—रूपाः । प्रावः । प्रति । ( अश्वाक्रमणपूर्वक्रभूसंस्काराभिधानम् )

जायन्ते । अपः । उपेति । सृजति । यत्रं । वै । आपंः । उपगच्छन्तीत्युंप--गच्छन्ति । तत् । ओषं-धयः । प्रतीति । तिष्ठान्त । ओषंधीः । प्रतितिष्ठंन्ती-रितिं प्रति--तिष्ठंन्तीः । पशवंः । अनुं । प्रतीतिं । तिष्ठन्ति । पश्चन् । यज्ञः । यज्ञम् । यजंमानः।यजंमानम् । प्रजा इति प्र—जाः । तस्मात् । अपः । उपेति । स्जिति । प्रतिष्ठित्या इति प्रति—स्थित्ये । यव । अध्वर्युः । अनग्नौ । आहुंतिमित्या—हुतिम् । जुहु-यात्। अन्धः। अध्वर्धः (१)। स्यात्। रक्षाः सि। यज्ञम् । हन्युः । हिरंण्यम् । उपास्येत्युंप-अस्यं । जुहोति । अग्निवतीत्यंग्नि—वर्ति । एव । जुहोति । न । अन्धः । अध्वर्युः । अवंति । न । यज्ञम् । रक्षाः सि । घ्नन्ति । जिघंर्मि । अग्निम् । मनंसा । घतेनं । इति । आह । मनंसा । हि । पुरुंषः । यज्ञम् । अभिगच्छतीयंभि—गच्छति। प्रतिक्ष्यन्तमिति प्रति-क्ष्यन्तंम् । भुवंनानि । विश्वां । इति । आह । सर्वम् । हि । एषः । प्रत्यङ् । क्षेतिं । पृथुम् । तिरश्चा । वयंसा । बृहन्तंम् । इति । आह । अल्पंः। हि । एषः । जातः। महान् (२)। अवंति । व्यचिष्ठम् । अन्नम् । रभसम् । विद्रानम् ।

इति । आह । अत्रेम् । एव । अस्मै । स्वद्यति । सर्वम् । अस्मै । स्वद्ते । यः । एवम् । वेदं । एति । त्वा। जिवर्मि । वचंसा । घृतेनं । इति । आह । तस्मांत्। यत्। पुरुषः। मनंसा । अभिगच्छतीत्यं-भि-गच्छंति । तत् । वाचा । वद्ति । अरक्षसां । इति । आह । रक्षंसाम् । अपंहत्या इत्यपं —हत्ये । मर्यश्रीरिति मर्थे -श्रीः। स्पृहयदंर्ण इति स्पृहयत् -वर्णः । अग्निः । इति । आह । अपंचितिमित्यपं— चितिम्। एव । अस्मिन् । द्याति । अपंचितिमा-नित्यपंचिति—मान् । भवति । यः । एवम् (३)। वेदं। मनंसा। तु। वै। ताम्। आप्तुंम्। अहिति। याम् । अध्वर्युः । अन्यौ । आहुंतिमित्या—हुतिम् । जुहोति । मनंस्वतीभ्याम् । जुहोति । आहुंत्योरि-त्या—हुत्योः । आप्त्यै । हाभ्यांम् । प्रतिष्ठित्या इति प्रति—स्थित्यै। यज्ञमुखेयंज्ञमुख इति यज्ञमु-खे—यज्ञमुखे। वै। क्रियमांणे। यज्ञम्। रक्षा श्री। जिघाःसन्ति । एति । खलुं । वै । एतत् । यज्ञ-मुखिमितिं यज्ञ—मुखम् । यहिं । एनत् । आहुंति-रित्या — हुतिः । अश्रुते । परीति । छिखति । रक्षं-साम् । अपंहत्या इत्यपं — हत्ये । तिस्रिभिरितिं

( अश्वाक्रमणपूर्वकमूसंस्काराभिधानम् )

तिस्ट-भिः। परीतिं। छिखति । त्रिष्टितिं त्रि-वृत् । वै । अग्निः । यावांन् । एव । अग्निः । तस्मांत् । रक्षांशसि । अपेतिं । हन्ति (४)। गाय-त्रिया। परीतिं। छिखति। तेर्जः। वै। गायत्री। तेजंसा । एव । एनम् । परीतिं । गृह्णाति । त्रिष्टुभां । परीति । लिखति । इन्द्रियम् । वै । त्रिष्टुक् । इन्द्रि-येणं। एव। एनम्। परीतिं। गृह्णाति। अनुष्टु-भेयंनु—स्तुभां। परितिं। छिखति। अनुष्टुबियंनु — स्तुप् । सर्वाणि । छन्दांशसि । पश्यिूरितिं परि-भूः । पर्याप्ति परि - आप्त्यै । मध्यतः । अनुष्टु-भेरयंनु—स्तुभा । वाक् । वै । अनुष्टुबित्यंनु—स्तुप् । तस्मात् । मध्यतः । वाचा । वदामः । गायत्रिया । प्रथमयां । परीतिं । छिखति । अथं । अनुष्टुभेत्यं-नु—स्तुमां। अथं। त्रिष्टुमां। तेर्तः। वै। गायत्री। युज्ञः । अनुष्टुगित्यंनु—स्तुक् । इन्द्रियम् । त्रिष्टुप् । तेजंसा। च। एव। इन्द्रियेणं। च। उभयतंः। यज्ञम् । परीति । गृह्णाति ( ५ ) ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाढे पश्चमाष्टके प्रथमप्रपारके तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥

( अथ पश्चमाष्टके प्रथमप्रपाठके चतुर्थोऽनुवाकः । )

देवस्यं त्वा सवितुः प्रंसव इतिं खनति प्रसूंया अथों धूममेवतेनं जनयति ज्योतिंष्मन्तं त्वाऽग्ने सुप्रतींकमित्यांह ज्योतिरेवैतेनं जनयति सोऽग्निर्जातः प्रजाः शुचाऽऽपेयत्तं देवा अर्ध-र्चेनांशमयञ्छिवं प्रजाभ्योऽहिंश्सन्तिमत्यांह प्रजाभ्यं एवेन ई शमयति दाभ्यां खनति प्रति-ष्टित्या अपां प्रष्ठमसीति पुष्करपर्णमा (१) हरत्यपां वा एतत्पृष्ठं यत्पुंच्करपर्णः रूपेणे-वैनदा हंराति पुष्करपर्णेन सं भंराति योनिर्वा अग्नेः पुंष्करपर्णः सयोनिमेवाग्निः सं भंरति कृष्णाजिनेन सं भेरति यज्ञो वै कृष्णाजिनं यज्ञेनैव यज्ञः सं अंरति यद्याम्याणीं पश्चनां चर्मणा संभेरेद्याम्यान्पश्चञ्छचाऽपीयेरकृष्णा-जिनेन सं अंरत्यारण्यानेव पशून् (२) शुचाऽ-पेयिति तस्मारिसमावित्पशूनां प्रजायंमानानामा-रण्याः पशवः कनीयाः सः शुचा ह्यंता छोमतः सं भरत्यतो ह्यंस्य मेध्यं कृष्णाजिनं चं पुष्क-रपर्ण च सः स्तृंणातीयं वै क्रंष्णाजिनमसौ पुष्करपर्णमाभ्यामेवैनं मुभयतः परि यह्वात्यमि-

( मृदः खननपूर्वकं चर्मपत्रयोः संभरणम् )

र्देवेभ्यो निलायत तमथर्वाऽन्वंपश्यद्थंवी त्वा प्रथमो निरंमन्थद्म इतिं (३) आह य एवैनंमन्वपंश्यत्तेनैवैनः सं अंरति त्वामंग्ने पुष्कंराद्धीत्यांह पुष्करपर्णे ह्यंनमुपंश्रितमविं-न्दत्तमुं त्वा दध्यङ्ङ्ऋषिरित्यांह दध्यङ्वा आंथ-वेणस्तेजस्व्यांसीत्तेजं एवास्मिन्द्धाति तमुं त्वा पाथ्यो वृषेयांह पूर्वमेवोदितमुत्तरेणाभि गृंगा-ति (४) चतस्रभिः सं अंरति चत्वारि छन्दां -सि छन्दोंभिरेव गांयत्रीभिन्नीह्मणस्यं गायत्रो हि ब्रांह्मणस्त्रिष्ट्रग्भी राजन्यंस्य त्रेष्टुंभी हि रांजन्यों यं कामयेत वसीयान्त्स्यादित्युभयीं भि-स्तस्य सं भंरेते जंश्रीवास्मां इन्द्रियं चं समीचीं द्धात्यष्टाभिः सं भंरत्यष्टाक्षंरा गायत्री गांयत्रेांऽ-ग्नियीवांनेवाग्निस्तः सं भंराति सीदं होतरि-यांह देवतां एवास्मै सः सांद्यति नि होतेतिं मनुष्यांन्तसः सीद्स्वेति वयांश्सि जनिष्वा हि जेन्यो अग्रे अह्नामियांह देवमनुष्याने-वास्मै सःसंत्रान्प्र जंनयति ( ५ )॥

( ऐव प्रानिति गृणाति होतारिति सप्तिविश्वातिश्व । )
इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके
प्रथमप्रपाठके चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४ ॥

( मृदः खननपूर्वकं चर्मपत्रयोः संभरणम् ) ( अथ पश्चमाष्टके प्रथमप्रपाठके चतुर्थोऽनुवाकः । )

देवस्यं। त्वा। सवितुः। प्रसव इति प्र—सवे। इति । खनति । प्रसंत्या इति प्र—सूत्ये । अथो इति । धूमम्। एव। एतेनं। जनयति। ज्योतिंष्मन्तम्। त्वा। अग्रे। सुप्रतीकिमितिं सु-प्रतीकम्। इति । आह। ज्योतिः। एव। एतेनं। जनयति। सः। अग्निः। जातः। प्रजा इति प्र—जाः। शुचा। आर्पयत्। तम् । देवाः । अर्धर्चेनेत्यर्ध-ऋचेनं । अशमयन् । शिवम् । प्रजाभ्य इति प्र—जाभ्यः । अहिंश्सन्तम् । इति । आह । प्रजाभ्य इति प्र—जाभ्यः । एनम्। शमयति। दाभ्यांम्। खनति। प्रतिष्ठि-त्या इति प्रति—स्थित्ये । अपाम् । पृष्ठम् । असि । इति । पुष्करपर्णमिति पुष्कर-पर्णम् । एति (१)। हरति । अपाम् । वै । एतत् । पृष्ठम् । यत् । पुष्क-रपर्णमितिं पुष्कर-पर्णम्। रूपेणं। एव। एनत्। एति । हरति । पुष्करपर्णेनेति पुष्कर-पर्णेनं । स-मितिं। अरति। योनिः। वै। अग्नेः। पुष्करपर्ण-मिति पुष्कर-पर्णम् । सयोनिमिति स-योनिम्। एव। अग्निम्। समिति। भरति। कृष्णाजिनेनेतिं कृष्ण— अजिनेनं । सिमितिं । अरित । यज्ञः । वै। कृष्णाजिन-

( मृदः खननपूर्वकं चर्मपत्रयोः संभरणम् )

मिति कृष्ण—अजिनम् । यज्ञेनं। एव। यज्ञम् । समिति । अरित । यत् । ग्राम्याणांम् । पश्चनाम् । चर्मणा । संभरेदिति सं-अरेव । ग्राम्यान् । पशुन्। शुचा। अर्पयेत् । कृष्णाजिनेनेति कृष्ण—अजि-नेनं । समिति । भरति । आरण्यान् । एव । पशून् (२)। शुचा। अपयति । तस्मात्। समावंद्। पश्नाम् । प्रजायंमानानामितिं प्र-जायंमानानाम् । आरण्याः । पशवंः । कनीयाः सः । शुचा । हि । ऋताः । लोमतः । समिति । भरति । अतंः । हि । अस्य। मेध्यम् । कृष्णाजिनमिति कृष्ण—अजि-नम् । च । पुष्करपर्णमितिं पुष्कर-पर्णम् । च । समिति । स्तृणाति । इयम् । वै । कृष्णाजिनमिति कृष्ण—अजिनम् । असौ । पुष्करपर्णमिति पुष्कर— पूर्णम् । आभ्याम् । एव । एनम् । उभयतंः । परीति । गृह्णाति । अग्निः । देवेभ्यः । निर्छायत । तम् । अर्थर्वा । अन्विति । अपश्यत् । अर्थर्वा । त्वा । प्रथमः । निरितिं । अमन्थव । अमे । इतिं (३)। आह। यः। एव। एनम्। अन्वपंश्यदि-त्यंनु—अपंश्यत् । तेनं । एव । एनम् । समितिं । अरति । त्वाम् । अग्ने । पुष्कंरात् । अधीति ।

( मृदः खननपूर्वंकं चर्मपत्रयोः संभरणम् )

इति । आह । पुष्करपर्ण इति पुष्कर-पर्णे हि। एनम्। उपंश्रितमित्युपं -श्रितम्। अविन्द्व। तम्। उ। त्वा। दध्यङ्। ऋषिः। इति । आह। दध्यङ् । वै । आथर्वणः । तेजस्वी । आसीत् । तेजंः। एव । अस्मिन् । द्धाति । तम् । उ । त्वा । पाथ्यः । द्वषां । इति । आह । पूर्वेम् । एव । उदितम् । उत्तरेणेत्युत्—तरेण । अभीति । यूणाति (४)। चतस्रिभिरिति चतस्र—िभः। समिति। अरति । चत्वारिं । छन्दारंसि । छन्दोंभिरिति छन्दंः— भिः। एव । गायत्रीभिः । ब्राह्मणस्यं। गायत्रः । हि । ब्राह्मणः । त्रिष्टुग्भिरितिं त्रिष्टुक्-भिः । राज-न्यंस्य । त्रेष्टुंभः । हि । राजन्यः । यम् । कामयेत । वसीयान् । स्याव । इति । उभयीभिः । तस्यं । समिति। भरेव। तेजंः। च। एव। अस्मै। इन्द्रि-यम्। च। समीची इति । द्धाति । अष्टाभिः। समिति । अरति । अष्टाक्षरेत्यष्टा—अक्षरा । गायत्री । गायत्रः। अग्निः। यावांन् । एव । अग्निः। तम्। समिति । भरति । सीदं । होतः । इति । आह । देवतांः। एव । अस्मै। समितिं। सादयाति । नीतिं। होतां । इति । मनुष्यांन् । समितिं । सीद्स्व । इति । 6137.

वयां शिसे । जिनेष्व । हि । जेन्यं । अग्रे । अस्रे । अस्रे । अस्रे । इति । आह । देवमनुष्यानिति देव—मनुष्यानि । एव । अस्मे । सश्संत्रानिति सं—सन्नान् । प्रिति । जनयति ॥ ५ ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पश्चमाष्टके प्रथमप्रपाठके चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४ ॥

( अथ पश्चमाष्टके प्रथमप्रपाठके पञ्चमोऽनुवाकः । )

कूरमिव वा अंस्या एतत्कंरोति यत्खनंत्यप उपं सजत्यापो वै शान्ताः शान्ताभिरेवास्यै शुचं शमयति सं ते वायुमीतिश्यां द्धात्व-त्यांह प्राणो वे वायुः प्राणेनेवास्ये प्राणः सं दंघाति सं ते वायुरित्यांह तस्मांद्वायुपंच्युता दिवो वृष्टिंशीर्ते तस्में च देवि वर्षंडस्तु (१) तुभ्यमित्याह षड्ढा ऋतवं ऋतुष्वेव दृष्टिं द्धा-ति तस्मारसर्वानृतून्वंषिति यदंषट्कुर्याद्यातयां-माऽस्य वषट्कारः स्याचन्न वंषट्कुर्याद्रसां शसि युज्ञः हंन्युर्वडित्यांह परेक्षिमेव वषंट्करोति नास्यं यातयांमा वषट्कारा अवंति न यज्ञः रक्षां श्री ब्रन्ति सुजातो ज्योतिषा सहत्यंनु-ष्टुओपं नह्यत्यनुष्टुष् ( २ ) सर्वाणि छन्दांशसि

छन्दांशसि खछ वा अग्नेः प्रिया तनूः प्रिययै-वैनं तनुवा परिं दधाति वेदुंको वासें भवति य एवं वेदं वारुणो वा अग्निरुपंनद्ध उदुं तिष्ठ स्वध्वरोध्वे ऊ षु णं ऊतय इति सावित्रीभ्यामु-त्तिष्ठति सवितृपंसूत एवास्योध्वी वंरुणमेनिमु-रसंजति द्वाभ्यां प्रतिष्ठिरये स जातो गर्भी असि (३) रोदंस्योरित्यांहेमे वै रोदंसी तयेरिष गर्भी यद्ग्रिस्तस्मदिवमाहाग्ने चारु-विंभूत ओषंधीष्वित्यांह यदा होतं विभरन्त्यथ चारुंतरी अवंति प्र मातृभयो अधि किनंकदद्रा इत्याहीषंधयो वा अंस्य मातरस्ताभ्यं एवेनं प्र च्यांवयति स्थिरो भंव वीडुंक्न इति गर्दभ आ सांद्यति (४) सं नंद्यत्येवैनंमेतयां स्थेम्रे गंदीभेन सं भरित तस्माद्गर्भः पंशूनां भारभारितंमी गर्भेन सं अंरति तस्मांद्रई-भोऽप्यंनालेशेऽत्यन्यान्पशूनमें द्यत्यन्न ह्यंनेना-र्कः संभरंन्ति गर्दभेन सं भरति तस्माद्रदेभो दिरेताः सन्किनेष्ठं पशूनां प्र जायतेऽग्निद्यंस्य योनिं निर्दहंति प्रजासु वा एष एतर्ह्यारूंढः (५) स ईश्वरः प्रजाः शुचा प्रदर्हः शिवो भंव प्रजाभ्य इत्यांह प्रजाभ्यं एवैनंश शमयाति मानुंषिभ्यस्त्वमं क्रिर इत्यांह मानव्यों हि प्रजा मा द्यावांपृथिवी अभि शूंशुची माऽन्त-रिक्षं मा वनस्पतीनित्यांहैभ्य एवैनं लोकेभ्यंः शमयति प्रैतुं वाजी किनक्रदियांह वाजी द्येष नानंदद्रासंभः पत्वेति (६) आह रासंभ इति द्येतमृषयोऽवंदन्भरंत्रश्चि पंरीष्यंमियांहा-भि होंष भरंति मा पाद्यायुंषः पुरेत्याहाऽऽयुं-रेवास्मिन्द्धाति तस्माद्रद्भः सर्वमायुरेति त-स्मांद्रदेभे पुराऽऽयुंषः प्रमीते बिभ्यति दृषाऽ-मिं हपंणं अरिनयांह हपा द्यंप हपाऽमिरपां गर्भम् (७) समुद्रियमित्यां हापा ह्यंष गर्भो यदाग्निरम आ यांहि वीतय इति वा इमौ लोको व्येतामम आ यांहि वीतय इति यदा-हानयेछिंकयोवींत्यै प्रच्युंतो वा एष आयतं-नाद्गंतः प्रतिष्ठाः स एतहीं ध्वर्ये च यजंमानं च ध्यायत्यृतः सत्यमित्यांहेयं वा ऋतमसौ (८) सत्यमनयोरेवैनं प्रति ष्ठापयति नाऽऽर्तिमार्छे-रयध्वर्युर्न यजंमानी वर्रुणो वा एष यजंमानम-भ्यैति यद्ग्रिरुपंनद्ध ओषंधयः प्रति गृह्णीता-

श्चिमतिमयांह शान्त्ये व्यस्यन्विश्वा अमंतीर-रांतीरित्यांह रक्षंसामपंहत्ये निषीदंत्रो अपं दुर्मति हंनदित्यांह प्रतिष्ठित्या ओषंधयः प्रति मोदध्यम् (९) एनमित्याहौषंधयो वा अग्नेभीगधेयं ताभिरेवैन समंध्यति पुष्पां-वतीः सुपिप्पला इत्यांह तस्मादोषंध्यः फर्लं गृह्णन्त्ययं वो गभी ऋत्वियः प्रतः सधस्थमाऽ-संद्दित्यांह याभ्यं एवेनं प्रच्यावयंति तास्वे-वैनं प्रति ष्ठापयति हाभ्यांमुपावंहरति प्रति-ष्ठित्ये (१०)॥

( अस्त्वनुष्टुवंसि सादयत्यार्र्स्रदः पत्वेति गर्भेमसौ मेांदध्वं द्विचेत्वारिथ शच । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाप्टके पश्चमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥

( अथ पश्चमाष्टके प्रथमप्रपाठके पश्चमोऽनुवाकः । )

कूरम् । इव । वै । अस्याः । एतद । करोति । यद । खनंति । अपः । उपेतिं । सजिति । आपः । वै । शान्ताः । शान्ताभिः । एव । अस्यै । शुचंम् । शमयिते । सिमितिं । ते । वायुः । मात-रिश्वां । द्धातु । इतिं । आह । प्राण इतिं प्र— ( संभृतमृदो यज्ञभूमी समाहरणम् )

अनः । वै । वायुः । प्राणेनेतिं प्र—अनेनं । एव । अस्यै। प्राणमितिं प्र—अनम्। समितिं। द्धाति। समिति । ते । वायुः । इति । आह । तस्मांत् । वायुपंच्युतेतिं वायु-प्रच्युता । दिवः । दृष्टिः । ईत । तस्में । च । देवि । वषंट् । अस्तु (१)। तुभ्यंम्। इति । आह । षट्। वै । ऋतवंः। ऋतुषुं । एव । दृष्टिम् । दुघाति । तस्मात् । सर्वीन् । ऋतून् । वर्षति । यव । वषट्कुर्यादितिं वषट्— कुर्याव । यातयामेति यात—यामा। अस्य । वषट्कार इति वषट्—कारः । स्याद । यद । न । वषट्कुर्यादितिं वषट्—कुर्याद रक्षा श्रीत । युज्ञम् । हुन्युः । वट् । इति । आह । परोक्षमितिं परः — अक्षम् । एव । वर्षद् । करोति । न । अस्य । यातयामेतिं यात—यामा । वषट्कार इति वषट्-कारः । अवंति । न । युज्ञम् । रक्षा श्री । प्रनित । सुजांत इति सु—जातः । ज्योतिषा। सह । इति । अनुष्टुभेत्यंनु—स्तुभा। उपेति । नद्यति । अनुष्टुबित्यंनु—स्तुप् (२)। सर्वीणि । छन्दार्शसे । छन्दार्शसे । खर्छ । वै । अग्नेः। प्रिया । तनूः । प्रिययां। एव । एनम्। तनुवां । परीतिं । दघाति । वेदुंकः । वासंः । भवति । यः। एवम् । वेदं । वारुणः । वै । अग्निः । उपंनद्ध इत्युपं-नद्धः । उदिति । उ । तिष्ठ । स्वध्वरेति सु—अध्वर । ऊर्ध्वः । उ । स्विति । नः । ऊतेये । इति । सावित्रीभ्याम् । उदिति । तिष्ठति । सवितृपं-स्रुत इति सवितृ—प्रस्तुतः । एव । अस्य । ऊर्ध्वाम् । वरुणमेनिमितिं वरुण—मेनिम् । उदितिं । सजति । द्राभ्यांम् । प्रतिष्ठिया इति प्रति—स्थियै । सः । जातः। गर्भः। असि (३)। रोदंस्योः । इति । आह । इमे इति । वै। रोदंसी इति । तथीः । एषः । गर्भः। यव । अग्निः । तस्मांव । एवम् । आह । अग्ने। चारुः। विभृत इति वि—भृतः। ओषंधीषु । इति । आह । यदा । हि । एतम् । विभरन्तीति वि—अरंन्ति । अथं । चारुंतर इति चारुं—तरः । अवंति । प्रेति । मातृभ्य इति मातृ—भ्यः । अधीति। किनिकद्व। गाः। इति । आह । ओषंघयः। वै। अस्य । मातरः । ताभ्यः । एव । एनम् । प्रेति । च्यावयति । स्थिरः । भव । वीड्वंक्न इति वीडु-अङ्गः। इति । गर्द्भे । एति । साद्यति (४)। समिति । नद्यति । एव । एनम् । एतयां । स्थेम्रे । ( संभृतमृदो यज्ञभूमौ समाहरणम् )

गर्दभेनं । समिति । भरति । तस्मांत् । गर्दभः । पश्नाम् । भारभारितंम इतिं भारभारि—तमः । गर्द-भेनं। समिति । भरति । तस्मांत । गर्दभः । अपीति । अनाळेश इत्यंना—छेशे । अतीति । अन्यान् । पशून्। मेद्यति । अत्रंम् । हि । एनेन । अर्कम् । संभरन्तीति सं-अरंन्ति । गर्दभेनं । समिति । भर-ति । तस्मात् । गर्भः । दिरेता इति दि—रेतांः । सन् । किनेष्ठम् । पश्नाम् । प्रेति । जायते । अग्निः। हि। अस्य। योनिम्। निर्दहतीतिं निः— दहंति । प्रजास्वितिं प्र—जासुं । वै । एषः । एति । आरूंढ इत्या—रूढः (५)। सः। ईश्वरः। प्रजा इति प्र—जाः । शुचा । पदह इति प्र—दहः । शिवः। अव। प्रजाभ्य इति प्र—जाभ्यः। इति । आह । प्रजाभ्य इति प्र—जाभ्यः । एव । एनम् । शमयति। मानुषिभ्यः । त्वम् । अङ्गिरः । इति । आह । मानव्यंः । हि । प्रजा इति प्र—जाः । मा । द्यावांपृथिवी इति द्यावां—पृथिवी । अभीति । शूशुचः। मा। अन्तरिक्षम्। मा। वनस्पतीन्। इति । आह । एभ्यः । एव । एनम् । लोकेभ्यंः । शमयति । प्रेति । एतु । वाजी । किनेकद्व । इति । आह । वाजी । हि । एषः । नानंदत् । रासंभः । पत्वां। इतिं (६)। आहु। रासंभः। इतिं। हि। एतम्। ऋषयः । अवंदन् । अरंन् । अग्निम् । पुरीष्यंम् । इति । आह । अग्निम् । हि । एषः । अरंति । मा । पादि । आयुंषः । पुरा । इति । आह । आर्युः । एव । अस्मिन् । द्धाति । तस्मांत् । गर्दभः। सर्वेष्। आयुः। एति। तस्मोत्। गर्दभे। पुरा। आयुंषः। प्रमीत इति प्र—मीते। बिभ्यति। वृषां। अग्निम्। वृषंणम् । भरंन्। इति । आह। वृषां। हि। एषः। वृषां। अग्निः। अपाम्। गर्भम् (७) समुद्रियंम् । इति । आह । अपाम् । हि । एषः । गर्भः । यत् । अग्निः । अग्ने । एति । याहि । वीतये । इति । वै । इमौ । लोकौ । वीति । ऐताम् । अग्ने। एति। याहि। वीतये। इति। यत्। आहं। अनयोः। छोकयोः। वीत्या इति वि—इत्ये । प्रच्युंत इति प्र—च्युतः । वै । एषः । आयतंनादियां— यतंनाव । अगंतः । प्रतिष्ठामितिं प्रति—स्थाम् । सः। एति । अध्वर्युम् । च । यर्जमानम् । च । ध्यायति । ऋतम् । स्त्यम् । इति । आह् । इयम् । वै । ऋतम् । असौ (८)। सत्यम्। अनयोः। एव। एनम्।

( संभृतमृदो यज्ञभूमौ समाहरणम् )

प्रतीति । स्थापयति । न । आर्तिम् । एति । ऋच्छति। अध्वर्युः। न। यजमानः । वर्रणः । वै । एषः । यजमानम् । अभि । एति । एति । यत् । अभिः । उपनद्ध इत्यु-पं-नदः। ओषंधयः। प्रतीति। यह्नीत। अग्निम्। एतम् । इति । आह । शान्यै । व्यस्यनिति वि— अस्येन् । विश्वाः । अमंतीः । अरांतीः । इति । आह । रक्षंसाम् । अपंहत्या इत्यपं — हत्ये । निषी-दन्निति नि—सीदंन् । नः । अपेति । दुर्मतिमितिं दुः—मतिम्। हनव्। इति । आह्। प्रतिष्ठिता इति प्रति—स्थियै । ओषंधयः । प्रतीति । मोद-ध्वम् (९)। एनम् । इति । आह । ओषंधयः । वै। अग्नेः। आगधेयमितिं भाग-धेयंम्। ताभिः। एव । एनम् । समिति । अर्धयति । पुष्पांवतीरिति पुष्पं—वतीः । सुविष्पला इति सु—विष्पलाः । इति । आह । तस्मांत् । ओषंधयः । फर्लम् । गृह्णान्ति । अयम् । वः । गर्भः । ऋत्वियंः । प्रतम् । सधस्थमितिं सध—स्थम् । एतिं । असद्व । इतिं । आह । याभ्यंः । एव । एनम् । प्रच्यावयतीतिं प्र— च्यावयंति । तासुं । एव । एनम् । प्रतीति । स्थाप- यति । हाभ्यांम् । उपावंहरतीत्युंप—अवंहरति । प्रतिष्ठित्या इति प्रतिं—स्थित्ये (१०)॥ इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पश्चमाष्टके प्रथमप्रपाठके पश्चमोऽनुवाकः॥ ५॥

( अथ पञ्चमाष्टके प्रथमप्रपाठके षष्टोऽनुवाकः । )

वारुणो वा अग्निरुपंनद्दो वि पाजसेति वि स्रेश्सयति सवितृपंसूत एवास्य विष्चीं वरुण-मेनि वि मृंजत्यप उपं मृजयापो वै शान्ताः शान्ताभिरेवास्य शुचं शमयति तिसृभिरुपं मृजति त्रिष्टद्या अग्निर्यावानेवाग्निस्तस्य शुचंश शमयति मित्रः सःस्रुच्यं पृथिवीमित्यांह मित्रो वै शिवो देवानां तेनैव (१) एनः सः संजति शान्त्यै यद्गाम्याणां पात्रांणां कपालैंः सः सजेद्याम्याणि पात्रांणि शुचाऽपेयेद्रमेक-पाछैः सः स्रंजत्येतानि वा अंनुपजीवनीयानि तान्येव शुचाऽपेयिति शर्कशाभिः सः संजाति धृत्या अथो शंत्वायांजलोमैः सः संजत्येषा वा अग्नेः प्रिया तनूर्यद्जा प्रिययैवैनं तनुवा सः संजत्यथो तेजंसा कृष्णाजिनस्य छोमंभिः सम् (२) सजित यज्ञो वै कुंष्णाजिनं यज्ञे-

नैव यज्ञ सः संजाति रुद्राः संमृत्यं पृथिवी-मिस्यांहैता वा एतं देवता अग्रे समंभरन्ता-भिरवेन संभरित मखस्य शिरोऽसीत्यांह यज्ञो वै मखस्तस्यैतच्छिरो यदुखा तस्मादिव-मांह यज्ञस्यं पदे स्थ इत्याह यज्ञस्य द्यंति(३) पदे अथो प्रतिष्ठियै प्रान्याभिर्यच्छयन्वन्यै-मेंन्त्रयते मिथुनत्वाय त्र्युंद्धिं करोति त्रयं इमे लोका एषां लोकानामाध्ये छन्दों भिः करोति वींय वै छन्दांशमि वीयेंणैवेनीं करोति यर्जुषा बिलं करोति व्याष्टंत्या इयंतीं करोति प्रजापं-तिना यज्ञमुखेन संमितां दिस्तनां कंरोति द्यावांष्ट्रियव्योदोंहांय चतुंस्तनां करोति पशूनां दोहांयाष्टास्तंनां करोति छन्दंसां दोहांय नवां-श्रिमभिचरंतः कुर्यात्रिष्टतंमेव वर्ज्ञः संभृत्य भ्रातृंव्याय प्र हंरति स्तृतेयें कृत्वाय सा मही-मुखामिति नि दंघाति देवतांस्वेवैनां प्रतिं ष्टापयति (४)॥

(तेनैव होमंभिः समेते अभिचरंत एकंविश्शितश्च)
इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाप्टके
प्रथमप्रपाठके षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६ ॥

( अथ पद्यमाष्ट्रके प्रथमप्रपाटके षष्टोऽनुवाकः । )

वारुणः । वै । अग्निः । उपनद्व इत्युपं— नदः। वीति । पार्जसा । इति । वीति । स्रश्सय-ति । सवितृपंसूत इति सवितृ—पसूतः । एव । अस्य । विषूंचीम् । वरुणमेनिमिति वरुण—मेनिम् । वीतिं। सृजति। अपः। उपेतिं। सृजति। आपः। वै। शान्ताः। शान्ताभिः। एव। अस्य। शुचंम्। शमयति । तिस्तिभिरितिं तिस्र-भिः । उपेतिं । स्जिति । त्रिष्टदितिं त्रि—हृद् । वै । अग्निः । या-वांन्। एव। अग्निः। तस्यं। शुचंम्। शमयति। मित्रः। सः सुज्येति सं — सुज्यं। पृथिवीम्। इति । आह । मिझः । वै । शिवः । देवानां म् । तेनं । एव (१)। एनम्। समिति । स्वजित । शान्ये । यव । याम्याणांम् । पात्रांणाम् । कपाछैः । सः सजेदितिं सं-मृजेव । ग्राम्याणि । पात्रांणि । शुचा । अपयेव । अर्मकपाछैरित्यंर्म-कपाछैः । समिति । सजति । एता<sup>।न</sup> । वै। अनुपजीवनीयानीत्यंनुप-जीवनीयानि । तानि। एव। शुचा। अर्थयति। शर्कराभिः। समिति। स्जिति । धृर्ये । अथो इति । शंखायेति शं—खायं । अजलोमैरित्यंज—लोमैः । समितिं । सजति । एषा। वै। अग्नेः। प्रिया। तनूः। यत्। अजा। प्रिययां। एव। एनम्। तनुनां। समितिं। सृजति। अथो इति । तेर्जमा। कृष्णाजिनस्येति कृष्ण—आजि-नस्यं। छोमं भिरिति छामं — भिः। समितिं (२)। स्जिति। यज्ञः। वै। कृष्णाजिनिमितिं कृष्ण — अ-जिनम् । यज्ञेनं । एव । यज्ञम् । समिति । स्नति । रुद्राः। संभृत्येति सं-भृत्यं । पृथिवीम् । इति । आह । एताः । वै । एतम् । देवताः । अग्रे । समि-ति । अभरन् । तानिः । एव । एनम् । समिति । अरति । मखस्यं । शिरंः । अमि । इति । आह । यज्ञः। वै। मखः। तस्यं। एतत्। शिरंः। यद्। उखा। तस्मात्। एवम्। आह। यज्ञस्यं। पदे इति । स्थः । इति । आह । यज्ञस्यं । हि । एते इति (३)। पदे इति । अथो इति । प्रतिष्ठित्या इति प्रति—स्थियै। प्रेति। अन्याभिः। यच्छेति। अन्विति । अन्यैः । मन्त्रयते । मिथुनस्वायेति मिथु-न—त्वायं। इयुंद्धिमिति त्रि—उद्धिम्। करोति। त्रयंः। इमे । लोकाः । एषाम् । लोकानांम् । आप्ये । छन्दों भिरिति छन्दं:-भिः। करोति। वीर्यम्। वै। छन्दा श्री । वीर्यण । एव । एनाम् । करोति । यजुंषा । बिलंम् । करोति । व्याष्टंत्या इति वि— आवृंत्रे । इयंतीम् । करोति । प्रजापंतिनेतिं प्रजा— पतिना। यज्ञमुखेनेतिं यज्ञ—मुखेनं। संमितामिति सं-मिताम्। द्विस्तनामितिं द्वि-स्तनाम्। करोति। द्यावांप्रथिव्योरिति द्यावां-प्रथिव्योः । दोहांय । चतुंस्तनामिति चतुंः-स्तनाम् । करोति । पशूनाम् । दोहांय । अष्टास्तंनामित्यष्टा - स्तनाम् । करोति । छन्दंसाम् । दोहाय । नवांश्रिमिति नवं -अश्रिम् । अभिचरंत इत्यंभि—चरंतः। कुर्याद् । त्रिवृतमितिं त्रि- वृतंम् । एव । वर्जम् । संभृत्येति सं — भृत्यं । भ्रातृं-व्याय । प्रेति । हरति । स्तृत्यै । कृत्वायं । सा । महीम् । उखाम् । इति । नीति । द्धाति । देवतांसु । एव । एनाम् । प्रतीति । स्थापयति (४)॥ इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पश्चमाष्टके प्रथमप्रपाठके षष्टोऽनुवाकः ॥ ६ ॥

( अथ पश्चमाष्टके प्रथमप्रपाठके सप्तमोऽनुवाकः । )

सप्तिर्भर्षपयित सप्त वै शीर्षण्याः प्राणाः शिरं एतद्यज्ञस्य यदुखा शीर्षत्रेव यज्ञस्यं प्राणान्दंघाति तस्मात्सप्त शीर्षन्प्राणा अश्व-शकेनं धूपयित प्राजापयो वा अश्वः सयोनि- त्वायादितिस्त्वेयाहियं वा अदितिरदियैवादियां खनसम्या अकूरंकाराय न हि स्वः स्वः हिनस्ति देवानीं त्वा पत्नीरित्यांह देवानीम् (१) वा एतां पत्नयोऽब्रेऽकुर्वन्ताभिरवैनीं द्धाति धिषणास्त्वेत्यांह विद्या वै धिषणां विद्याभिरेवैनामभीन्य ग्रास्त्वेत्यांह छन्दांशस वै ग्राश्छन्दे। भिरेवैन। श्रपयति वरूत्रयस्त्वे-त्यांह होत्रा वै वरूत्रयो होत्रांभिरवैनां पचति जनयस्त्वेत्यां ह देवानां वे पत्नीः (२) जनं-यस्ताभिरेवैनां पचति षड्भिः पंचति पड्डा ऋतवं ऋतुभिरेवैनां पचति दिः पचन्तिवस्यांह तस्मादृद्धिः संवत्सरस्यं सस्यं पंच्यते वारुण्युं-खाऽभीद्वां मैत्रियोपेति शान्त्ये देवस्त्वां सवि-तोद्दंपित्वत्यां ह सवितृष्रंसूत एवेनां ब्रह्मंणा देवतांभिरुद्दंपत्यपंद्यमाना प्रिथव्याशा दिश आ प्टंण (३) इत्यांह तस्मांदग्निः सर्वा दिशोऽनु वि भारयुत्तिष्ठ बृहती अविध्वा तिष्ठ धुवा त्वमित्यांह प्रतिष्ठित्या असुर्य पात्रमनां-च्छृण्णमा च्छृंणत्ति देवत्राऽकंरजक्षीरेणाऽऽच्छृं-णति परमं वा एतत्पया यदंजक्षीरं पंरमेण-

वैनां पयसाऽऽ च्छ्रंणति यज्ञंषा व्याद्यंत्रे छन्दे।भिरा च्छ्रंणति छन्दे।भिर्वा एषा क्रियते छन्दे।भिरेव छन्दाःस्या च्छ्रंगति (४)॥

( आह देवानां वै पत्नीः पृणीषा षट्चं )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतै तिरीयसंहितायां पञ्चमाष्टके प्रथमप्रपाठके सप्तभोऽनुवाकः॥ ७॥

(अय पद्ममाष्टके प्रथमप्रगठके सप्तनीऽनुवाकः।)

सप्तिरितिं सप्त-भिः। घूपयति। सप्त । वै । शीर्षण्याः । प्राणा इति प्र-अनाः । शिरंः । एतद् । यज्ञस्यं । यत् । उखा । शीर्षन् । एव । यज्ञस्यं । प्राणानितिं प्र-अनान् । द्धाति । तस्मांत् । सप्त । शीर्षन् । प्राणा इति प्र-अनाः । अश्वराकेनेत्यंश्व-शकेनं । धूपयति । प्राजापत्य इति प्राजा-पत्यः । वै । अर्थः । सयोनित्वायितिं सयोनि-त्वायं । अदिंतिः। त्वा । इतिं । आह । इयम्। वै। अदितिः। अदित्या। एव । अदित्याम् । खनति । अस्याः । अक्रूंश्कारायेत्यक्रूंश्—काराय । न । हि । स्वः। स्वम् । हिनस्ति । देवानांम् । त्वा । पत्नीः । इति। आह। देवानांम् (१)। वै। एताम्। पत्नयः । अग्रे । अकुंर्वन् । ताभिः । एव ।

एनाम् । द्याति । धिषणांः । स्वा । इति । जाह । विद्याः । वै । चिषणांः । विद्याभिः। एव । एनाम् । अभीतिं । इन्ये । माः । त्वा । इतिं। आह । छन्दा शंसि । वै। माः । छन्दों भिरिति छन्दंः-भिः। एव। एनाम्। श्रपयति । वरूत्रयः। स्वा। इति । आह । होत्राः । वै। वरूत्रयः। होत्रांभिः। एव। एनाम्। पचति। जनंयः। त्वा। इति । आह । देवानांम् । वै । पत्नीः (२)। जनयः। ताभिः। एव। एनाम्। पचति। षड्भिरितिं षट्-भिः। पचति। षट्। वै। ऋतवंः। ऋतुभि-रित्यृतु-भिः। एव। एनाम्। पचित । द्विः। पर्च-न्तु । इति । आह । तस्मांत् । द्विः । संवत्मरस्येति सं-वत्सरस्यं । सस्यम् । पच्यते । वारुणी । उखा। अभी देखि भ = इद्या । मैत्रियां । उपेति । एति । शान्त्ये । देवः । त्वा । सविता । उदिति । वपतु । इति । आह । सवितृपंसूत इति सवितृ – प्रसूतः । एव । एनाम् । ब्रह्मणा । देवतांभिः । उदिति । वप-ति । अपंद्यमाना । प्रथिवि । आशांः । दिशंः । एति । एण (३)। इति । आह । तस्माव । अग्निः। सर्वाः । दिशंः । अनुं । वीति । भाति । उदिति ।

तिष्ठ । बृहती । अव । ऊर्धा । तिष्ठ । ध्रुवा । त्वम् । इति । आह । प्रतिष्ठित्या इति प्रति—स्थित्ये । असुयेम् । पात्रम् । अनांच्छृण्णमित्यनां—च्छृण्णम् ।
एति । छृणति । देवत्रेति देव—त्रा । अकः । अजक्षिरेणेत्यंज—क्षिरेणं । एति । छृणति । प्रमम् । वे ।
एतद । पयंः । यद । अजक्षीरमित्यंज—क्षीरम् ।
परमेणं । एव । एनाम् । पर्यमा । एति । छृणति ।
यज्ञंषा । व्याष्टंच्या इति वि—आष्टंच्ये । छन्दे।भिरिति छन्दंः—भिः । एति । छुणति । छन्दे।भिनि
रिति छन्दंः—भिः । एति । छुणति । छन्दे।भिनि
रिति छन्दंः—भिः । प्व । छन्दे।सि । एति ।
छुणति (४) ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पश्चमाष्टके प्रथमप्रपाठके सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७ ॥

( अथ पश्चमाष्टके प्रथमप्रपाठकेऽष्टमोऽनुवाक: । )

प्कंविश्वाया माषेः प्रह्मशीर्षमच्छैयमेध्या वै माषां अमेध्यं पुंह्मशीर्षमं मध्येशेवास्यांमध्यं निरवदाय मध्यं कृत्वाऽऽ हंर्त्यकंविश्शितर्भवन्त्येकविश्शो वै प्रह्मः प्रह्मस्याऽऽप्त्ये
व्यृद्धं वा प्तत्पाणेरमध्यं यत्पुंह्मशीर्षश् संप्तधा

वितृंण्णां वल्मीकवपां प्रति नि द्ंधाति सप्त वै शींर्षण्याः प्राणाः प्राणेरेवैनत्समंधियति मे-ध्यत्वाय यावंन्तः ( १ ) वै मृत्युर्बन्धवस्तेषां यम आधिपत्यं परीयाय यमगाथाभिः परि गायति यमादेवैनंहुङ्के तिस्विभः परिं गायति त्रयं इमे लोका एभ्य एवैनंहोकेभ्यों बृङ्के तस्माद्रायंते न देयं गाथा हि तदृङ्केंऽाग्निभ्यंः पश्ना छंभते कामा वा अग्नयः कामानिवावं रुन्धे यत्पश्चनाऽऽलभेतानंवरुद्धा अस्य (२) पशवंः स्युर्यत्पर्यमिकृतानुतस्रजेद्यंज्ञवेशसं कुं-र्याचरसं स्थापेथेचातयां मानि शीषीिणं स्युर्य-रपश्चनालभंते तेतैव पशूनवं रुच्ये यत्पर्यंमि-कृतानुत्स्रजितं शीष्णीमयांतयामत्वाय प्राजा-पत्येन सः स्थांपयति यज्ञा वै प्रजापंतिर्यज्ञ एव यज्ञं प्रति ष्ठापयति प्रजापंतिः प्रजा अंसः जत स रिंरिचानें। उमन्यत स एता आप्रीरंप-श्यत्ताभिवें स मुंखतः (३) आत्मानमाऽपीं-णीत यदेता आप्रियो अवंन्ति यज्ञो वै प्रजापं-तिर्यज्ञमेवैताभिर्भुखत आ प्रीणायपिरिमितछ-न्द्सो भवन्यपंरिमितः प्रजापंतिः प्रजापंते-

राप्त्यां जनातिरिका मिथुनाः प्रजांत्ये छोमशं वै नामैतच्छन्दंः प्रजापंतेः पश्वीं छोमशाः पशूनेवावं रुन्धे सर्वाणि वा एता रूपाणि स-वींणि रूपाण्यमी चिसे क्रियन्ते तस्मादेता अग्नेश्चित्यंस्य (४) भवन्त्येकंवि शाति सा-मिधेनीरन्वांह रुग्वा एंकविश्शो रुचंमेव गं-च्छत्यथीं प्रतिष्ठामेव प्रतिष्ठा ह्यंकविश्शश्चतुं-विंश्शतिमन्वांह चतुंविंश्शतिरर्धमासाः संव-त्सरः संवत्सरोऽभिवैं श्वानरः साक्षादेव वैश्वान-रमवं रुन्धे परांचीरन्वांह परांङिव हि सुंवर्गी लोकः समांस्त्वाऽम ऋतवां वर्धयन्त्वित्यांह समांभिरेवामिं वंधयति (५) ऋतुभिः संव-त्सरं विश्वा जा भांहि प्रदिशंः पृथिव्या इत्यां-ह तस्मांद्रिः सर्वा दिशोऽनु वि भांति प्रयो-हतामिश्वनां मृत्युमंस्मादित्यां ह मृत्युभवास्मा-द्पं नुदत्युद्दयं तमंसस्परीत्यांह पाप्मा वै तमंः पाप्मानंभेवास्माद्पं हन्यगंनम ज्योतिंरुत्तममि-त्यांहासौ वा आंदित्यो ज्योतिंरुत्तममांदित्य-स्यैव सायुंच्यं गच्छति न संवत्सरस्तिष्ठति नास्य श्रीस्तिष्ठति यस्यैताः क्रियन्ते ज्योतिं- ष्मतीमुत्तमामन्वांह ज्योतिरेवास्मां उपरिष्टाह-धाति सुवर्गस्यं छोकस्यानुंख्यात्ये (६)। (यावंन्तोऽस्य मुख्तिश्चत्यंस्य वर्धयसादित्ये।ऽष्टाविंस्मतिश्च।)

इति कृष्णयजुर्वेदीयैतिरीयसंहितायां पञ्चमाष्टके प्रथमप्रपाठकेऽष्टमोऽनुवाकः ॥ ८॥

( अथ पञ्चमाष्टके प्रथमप्रपाठकेऽष्टमोऽनुवाकः । )

एकंवि शसे से सं-विश्शत्या । मार्षेः । प्रकाशी-षिमिति पुरुष-शीर्षम् । अच्छं । एति । अमेध्याः । वै। माषाः। अमेध्यम्। पुरुषशीर्षमिति पुरुष— शीर्षम् । अमेध्यैः । एव । अस्य । अमेध्यम् । नि-रवदायेति निः-अवदायं । मेध्यंम् । कृत्वा । एति । हरति । एकंवि शातिरित्येकं -विश्वातिः । अवन्ति । एकविश्श इत्येक-विश्शः।वै। पुरुषः। पुरुषस्य। आप्तेयं। व्यृंद्धमिति वि—ऋद्मम्। वै। एतव । प्रा-णैरिति प्र—अनैः । अमेध्यम् । यत् । पुरुषशी-र्षमिति पुरुष-शीर्षम् । सप्तवेति सप्त-धा । वितृं-ण्णामिति वि—तृण्णाम्।वल्मीकवपामिति वल्मी-क-वपाम्। प्रति । नीति । द्धाति । सप्त । शीर्षण्याः । प्राणा इति प्र-अनाः । प्राणेरिति प्र-अनैः। एव। एनत्। समितिं। अर्धयति।

स्वायेतिं मेध्य—स्वायं । यावंन्तः ( १ ) । वै । मृत्यु-बन्धव इति मृत्यु - बन्धवः । तेषांम् । यमः । आ-धिपत्यमित्याधि -पत्यम् । परीति । इयाय । यम-गाथाभिरिति यम-गाथाभिः। परिति । गायति । यमाव । एव । एनव । वृङ्के । तिस्रिभिरितिं तिस-भिः। परीतिं। गायति। त्रयंः। इमे। लोकाः । एभ्यः । एव । एनव । लोकेम्यंः । वृङ्क्ते । तस्मांत् । गायंते । न । देयंम् । गाथां । हि । तव । वृङ्के । अग्निभ्य इयमि—भ्यः । पृश्त् । एति । लभते । कामांः । वै । अग्नयंः । कामांन् । एव । अवेति । रुचे । यत् । पशून् । न । आल-भेतेयां—लभेत । अनंबरुद्वा इत्यनंव—रुद्धाः। अस्य (२)। पशवंः। स्युः। यद्। पर्यामिकता-निति पर्यामि—कृतान् । उत्स्जेदित्यंत्—सजेव । यज्ञवेशसमिति यज्ञ—वेशसम् । कुर्याद् । यद् । सःस्थापयेदिति सं-स्थापयेद । यातयांमानीति यात-यामानि । शीर्षाणिं । स्युः । यत् । पशून् । आलभंत इत्यां—लभंते। तेनं। एव। पशून्। अवेति । रुचे । यव । पर्यमिकतानिति पर्यमि— कृतान्। उत्सनतीत्यंव—सजितं। शीष्णीम्। अ-

यांतयामत्वायत्ययांतयाम—त्वाय । प्राजापत्येनेति प्राजा-परयेनं । समिति । स्थापयति । यज्ञः । वै । प्रजापंतिरितिं प्रजा-पतिः । यज्ञे । एव । यज्ञम् । प्रतीति । स्थापयति । प्रजा-पंतिरिति प्रजा-पतिः । प्रजा इति प्र-जाः । अस्रजत । सः । रिरिचानः । अमन्यत । सः। एताः। आप्रीरित्यां – प्रीः। अपश्यत्। ताभिः। वै। सः। मुखतः (३)। आत्मानंम्। एति । अप्रीणीत । यत् । एताः । आप्रिय इयां— प्रियंः। भवंन्ति। यज्ञः। वै। प्रजापंतिरितिं प्रजा— पतिः। यज्ञम् । एव । एताभिः । मुखतः । एति । प्रीणाति । अपंरिमितछन्दम इत्यपंरिमित—छन्दसः । अवन्ति । अपंशिमित इत्यपंशि—मितः । प्रजापंति-रितिं प्रजा-पतिः । प्रजापंतिरितिं प्रजा-पतेः । बाप्ये । जनातिरिक्ता इत्यून-अतिरिक्ताः । मिथुनाः । प्रजांत्या इति प्र—जात्यै । लोमशम् । वै। नामं। एतव्। छन्दंः। प्रजापंतिरितिं प्रजा— पतेः। पशवंः। लोमशाः। पशून्। एव। अवेति । रुन्धे । सर्वाणि । वै । एताः । रूपाणि । सर्वाणि । रूपाणि । अग्रौ । चित्ये । क्रियन्ते । तस्मांत् ।

एताः । अग्नेः । चित्यंस्य (४)। अवन्ति । एकं-विश्शतिमित्येकं —विश्शतिम् । सामिधेनीरिति साम् — इधेनीः । अन्वितिं । आह । रुक् । वै । एक-विश्श इत्यंक—विश्शः । रुचंम् । एव । गच्छति । अथो इति । प्रतिष्ठामितिं प्रति—स्थाम् । एव । प्रतिष्ठेतिं प्रति—स्था। हि । एकविश्श इत्यंक— विश्शः । चतुं विश्शतिमिति चतुं: विश्शतिम् । अन्विति । आह । चतुंविंश्शतिरिति चतुं:-विश-शतिः । अर्धमासा इत्यंध-मासाः । संवत्सर इति सं-वत्सरः । संवत्सर इति सं-वत्सरः । अग्निः । वैश्वानरः । साक्षादितिं स—अक्षात् । एव । वैश्वा-नरम् । अवेति । रुन्धे । परांचीः । अन्विति । आह । परांङ् । इव । हि । सुवर्ग इति सुवः—गः । लोकः। समाः। त्वा। अग्ने। ऋतवंः। वर्धयन्तु। इति । आह । समांभिः । एव । अग्निम् । वर्धयति ( ५ )। ऋतुभिरित्यृत-भिः । संवत्सरमितिं सं-वत्सरम्। विश्वाः। एति । आहि । प्रदिश इति प्र-दिशंः। पृथिव्याः। इति । आह् । तस्मांत् । अग्निः । सर्वाः । दिशंः। अनुं। वीतिं। भाति। प्रतीतिं। औहताम्। अश्विनां। मृत्युम् । अस्मात् । इति । आह ।

मृत्युम् । एव । अस्माव । अपेति । नुदति । उदिति । वयम्। तमंसः। परीति । इति । आह । पाप्मा। वै। तमंः। पाष्मानंम्। एव। अस्मात्। अपेति । हन्ति । अगंन्म । ज्योतिः । उत्तमित्युंत्—तमम् । इति । आह । असौ । वै। आदियः । ज्योतिः । उत्तममित्युंत—तमम् । आदिसस्यं। एव । सायुं-ज्यम् । गच्छति । न । संवत्सर इति सं-वत्सरः । तिष्ठति । न । अस्य । श्रीः । तिष्ठति । यस्यं । एताः । क्रियन्ते । ज्योतिंष्मतीम् । उत्तमामित्युं-त—तमाम्। अन्विति । आह । ज्योतिः । एव । असमे । उपरिष्टाद । द्याति । सुवर्गस्येति सुवः— गस्यं । लोकस्यं । अनुंख्यात्या इत्यनुं — ख्यात्ये (६) ॥ इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पश्चमाष्टके प्रथमप्रपाठकेऽप्टमोऽनुवाकः ॥ ८॥

( अथ पत्रमाष्टके प्रथमप्रपाउके नवमोऽनुवाकः । )

षड्भिदीक्षयति षड्वा ऋतवं ऋतुभिरेवैनं दीक्षयति सप्तभिदीक्षयति सप्त छन्दाः सि छन्दे। भिरेवैनं दीक्षयति विश्वं देवस्यं नेतुरि-रयंनुष्टुभे।त्तमयां जुहोति वाग्वा अनुष्टुप्तस्मां-त्प्राणानां वाग्रंत्तमैकंस्माद्क्षरादनाप्तं प्रथमं पुदं

तस्माद्यद्याचीऽनाप्तं तन्मंनुष्यां उपं जीवन्ति पूर्णयां जुहोति पूर्ण इंव हि प्रजापंतिः (१) प्रजापंतेरास्ये न्यूंनया जुहोति न्यूंनादि प्रजा-पंतिः प्रजा असंजत प्रजानाः स्टेंग्यै यद्चिषिं प्रवृञ्ज्याद्भृतमवं रुन्धीत यद्क्षारेषु भविष्यद्-क्रांरेषु प्र ष्टंणिक अविष्यदेवावं रुच्ये भवि-ष्यदि भूये। भूताद्द्वाभ्यां प्र ष्टंणिक दिपाद्य-जंमानः प्रतिष्ठियै ब्रह्मणा वा एषा यज्ञंषा संभृता यदुखा सा यद्भिचताऽऽर्तिमार्छेद (२) यजंमानी हन्येतांस्य यज्ञी मित्रैतामुखां तपे-त्यांह ब्रह्म वै मित्रो ब्रह्मंत्रवैनां प्रति ष्टापयाति नाऽऽर्तिमाछिति यजंमानी नास्यं यज्ञी हंन्यते यदि भिद्यंत तैरेव कपाछैः सः संजेरसैव ततः प्रायंश्वित्तियों गतश्रीः स्यान्मंथित्वा तस्यावं दृध्याद्भतो वा एष स स्वाम् (३) देवता-मुपैति यो मूर्तिकामः स्याद्य उखाये संअवेत्स एव तस्यं स्यादतो ह्यं प संभवं सेष वै स्वंयंभू-नीम भवंरयेव यं कामयेत भ्रातृंव्यमस्मै जन-येयमित्यन्यतस्तस्याऽऽहृत्यावं दृध्यात्साक्षादे-वास्मै आतृंव्यं जनयत्यम्बरीषाद्त्रंकामस्यावं दध्यादम्बरीषे वा अत्रं भ्रियते सयोन्येवात्रंम् (४) अवं रुच्धे मुझानवं द्यात्यूर्ग्वे मुझा ऊर्जिमेवास्मा अपि दधात्याग्निर्देवेभ्यो निर्छायत् स कृंषुकं प्राविशत्क्रमुकमवं दधाति यदेवास्य तत्र न्यंकं तदेवावं रुच्ध आज्येन सं यौत्येतद्वा अग्नेः प्रियं धाम यदाज्यं प्रियेणेवैनं धामा समर्धयत्यथो तेजंसा (५) वैकंद्धतीमा दंधाति भा एवावं रुच्धे शमीमयीमा दंधाति शान्त्ये सीद त्वं मातुरस्या उपस्थ इतिं तिस्रभिर्जात-मुपं तिष्ठते त्रयं इमे लोका एष्वेव लोकेष्वा-विदं गच्छत्यथो प्राणानेवाऽऽत्मन्धंते (६)॥

( प्रजापितिर्ऋच्छेत्स्वामेवाचं तेनंता चतुंक्षिश्शच।)
इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके
प्रथमप्रपाठके नवमोऽनुवाकः॥ ९॥

( अथ पश्चमाष्टके प्रथमप्रपाठके नवमोऽनुवाक: । )

ष्डिभिरितिं षट्—िभिः । दीक्षयित । षट् । वै । ऋतवंः । ऋतुभिरित्यृतु—िभिः । एव । एनम् । दीक्षयित । सप्तिभिरितिं सप्त—िभः । दीक्षयिति । सप्तिभिरितिं सप्त—िभः । दीक्षयिति । सप्त । छन्दें भिरिति छन्दंः—िभः । एव । एनम् । दीक्षयिति । विश्वं । देवस्यं । नेतः । इति ।

अनुष्टुभेत्यंनु—स्तुभां। उत्तमयेत्युंव—तमयां। जुहो-ति। वाक्। वै। अनुष्टुबित्यंनु — स्तुप्। तस्मांत्। प्राणानामितिं प्र-अनानांम्। वाक् । उत्तमेत्युंत-तमा । एकंस्माव । अक्षरांव । अनांप्तम् । प्रथमम् । पद्म्। तस्मात्। यत्। वाचः। अनांतम्। तत्। मनुष्याः । उपेति । जीवन्ति । पूर्णयां । जुहोति । पूर्णः। इव। हि। प्रजापंतिरितिं प्रजा-पतिः। (१)। प्रजापंतिरिति प्रजा—पतेः। आप्तये। न्यू-नयति नि-र्जनया। जुहोति। न्यूनादिति नि-र्जनाव । हि । प्रजापंतिरितिं प्रजा-पतिः । प्रजा इति प्र—जाः। असंजत । प्रजानामिति प्र—जा-नाम् । सृष्टेये । यत् । अर्चिषि । प्रवृञ्यादिति प— वृञ्ज्यात्। भूतम्। अवेतिं। रुन्धीत । यत्। अङ्गारेषु । भविष्यव । अङ्गारेषु । प्रेति । दणिक । भविष्यत् । एव । अवेति । रुन्धे । भविष्यत् । हि । म्यंः। भूतात्। द्वाभ्यांम्। प्रेति । व्रणक्ति । द्वि-पादिति हि-पाद। यजमानः । प्रतिष्ठिया इति प्रति—स्थित्यै। ब्रह्मणा। वै। एषा। यज्ञंषा। सं-भृतेति सं-भृता । यव । उखा । सा । यव । भिद्येत । आर्तिम । एति । ऋच्छेव (२)। यर्ज-

मानः। हन्येतं। अस्य । यज्ञः। मित्रं। एताम्। उखाम्। तप। इति । आह। ब्रह्मं। वै। मित्रः। ब्रह्मन् । एव । एनाम् । प्रतीति । स्थापयति । न । आर्तिम् । एति । ऋच्छति । यजनानः । न । अस्य। यज्ञः। हन्यते। यदि । भिद्येत । तैः। एव। कपालैः। समिति । स्रजेवं। सा। एव। ततंः। प्रायंश्चित्तिः। यः। गतश्चीरितिं गत-श्चीः। स्याव । मथित्वा । तस्यं । अवेति । दृध्याव । भूतः। वै। एषः। सः। स्वाम् (३)। देवताम्। उपेति। एति । यः । भूतिकाम इति भूति—कामः । स्याद । यः। उखाये । संभवेदिति सं-भवेद । सः । एव । तस्यं। स्यात्। अतंः। हि। एषः। संभवतीति सं-भवंति । एषः । वै । स्वयंभूरितिं स्वयं-भूः । नामं। अवंति। एव। यम्। कामयेत। भ्रातृं-व्यम् । अस्मै । जनयेयम् । इति । अन्यतः । तस्यं। आहत्येत्यां—हत्यं । अवेति । दृध्यावः । साक्षादिति स—अक्षाव । एव । अस्मै । भ्रातृव्यम् । जनयति । अम्बरीषांत् । अन्नंकामस्येत्यनं -काम-स्य । अवेति । दृध्यात् । अम्बरीषे । वै । अन्नम् । भ्रियते । सयोनीति स—योनि । एव । अर्बन म् (४)। अवेति । रुच्ये । मुञ्जांन् । अवेति । द्धाति । ऊर्क् । वै । मुझाः । ऊर्जम् । एव । अस्मै । अपीतिं । द्धाति । अग्निः । देवेभ्यंः । निलायत । सः । कुमुकम् । प्रेति । अविशव् । कुमु-कम्। अवेतिं। द्धाति। यत्। एव। अस्य। तत्रं। न्यंक्तमिति नि—अक्तम् । तत् । एव । अवेति । रुन्धे। आज्येन। समितिं। यौति। एतत्। वै। अग्नेः । प्रियम् । धामं । यत् । आज्यंम् । प्रियेणं । एव। एनम्। धाम्नां। समितिं। अर्धयति। अथो इति । तेजंसा (५)। वैकंङ्कतीम् । एति । द्धाति । भाः। एव । अवेतिं । रुन्धे । शमीमयीमितिं शमी— मयीम् । एति । द्धाति । शान्त्ये । सीदं । त्वम् । मातुः । अस्याः । उपस्थ इत्युप-स्थे । इति । तिसः-भिरितिं तिस्र – भिः । जातम् । उपेतिं । तिष्ठते । त्रयंः। इमे । लोकाः। एषु । एव । लोकेषुं । आवि-दमियां - विदंम्। गच्छति । अथो इति । प्राणा-निर्ति प्र-अनान् । एव । आत्मन् । धत्ते (६)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पश्चमाष्टके प्रथमप्रपाठके नवमोऽनुवाकः ॥ ९॥ ( उख्यधारणम् )

( अथ पश्चमाष्टके प्रथमप्रपाठके दशमोऽनुवाकः । )

न हं सम वै पुराऽग्निरपंरशुवृक्णं दहति तदंसमे प्रयोग एविषंरस्वद्यद्यं यानि कानि चेति समिधमा दंधात्यपंरशुव्दणमेवासमें स्वद्-यति सर्वमस्मै स्वद्ते य एवं वेदौदुम्बरीमा दंधारयूग्वी उंदुम्बर ऊर्जिमेवास्मा अपि द्धाति प्रजापंतिरग्निमंस्रजत तथ सष्ट रक्षाथंसि (१) अजिघाःसन्त्स एतद्रांक्षोघ्नमंपश्यत्तेन वै स रक्षाः स्यपंहत यद्रांक्षोन्नं भवंत्यग्नेरेव तेनं जाताद्रक्षाः स्यपं हत्याश्वंत्थीमा दंघात्यश्वत्थो वै वनस्पतींनाः सपत्नसाहो विजित्यै वैकं-ङ्कतीमा दंधाति आ एवावं रुचे शमीमयीमा दंधाति शान्ये सश्शितं मे ब्रह्मोदेषां बाहू अंतिरिमत्यंत्तमे औदुंम्बरी ( २ ) वाचयति ब्रह्मणैव क्षत्र स् श्यंति क्षत्रेण ब्रह्म तस्मां-द्वाह्मणी राजन्यवानयन्यं ब्राह्मणं तस्माद्राज-न्यो ब्राह्मणवानयन्य राजन्यं मृत्युर्वा यदिश्वरमृत १ हिरंण्य १ रुक्ममन्तरं प्रति मुञ्ज-तेऽमृतंमेव मृत्योरन्तर्धत एकंविश्शतिनि-बीधो भवसेकंविश्शितिवै देवलोका हादंश

मासाः पञ्चतिवस्त्रयं इमे लोका असावांदियः (३) एकविश्श एतावंन्ती वै देंवलोकास्ते-भ्यं एव भ्रातृंव्यमन्तरंति निर्विधिवै देवा असुं-रात्रिबीधेऽकुवेत तित्रंबीधानीं निबीधत्वं नि-बीधी अविति आतृंच्यानेव निबीधे कुंरते सा-वित्रिया प्रति मुञ्जते प्रसूत्ये नक्तोषासेत्युत्तंर-याऽहोरात्राभ्यांमेवैनमुद्यंच्छते देवा अग्निं धां-रयन्द्रविणोदा इस्रांह प्राणा वै देवा द्रंविणोदा अंहोरात्राभ्यांमेवैनं मुद्यत्यं ( ४ ) प्राणेद्वाधा-राऽऽसीनः प्रति मुखते तस्मादासीनाः प्रजाः प्र जांयन्ते कृष्णाजिनमुत्तरं तेजो वै हिरंण्यं ब्रह्मं कृष्णाजिनं तेर्जसा चैवैनं ब्रह्मणा चोभ-यतः परि गृह्णाति षडुंचामः शिक्यं अवति षड्वा ऋतवं ऋतुभिरेवैनमुद्यंच्छते यद्दादंशो-द्यामः संवत्सरेणैव मौञ्जं अंवत्यूर्री मुञ्जां ऊर्जैवैनः समर्थयति सुपणीऽसि गरुत्मानित्य-वेक्षते रूपमेवास्यैतनमंहिमानं व्याचेष्टे दिवं गच्छ सुवंः पतित्याह सुवर्गमेवैनं लोकं गम-यति (५)।

( रक्षा १ स्यौदुं म्बरी आदित्य उद्यत्य सं चतुं विश्रातिश्व। ) इति कृष्णयजुर्वेदीयतैतिरीयसंहितायां पञ्चमाष्टके प्रथमप्रपाठके दशमोऽनुवाकः ॥ १०॥

( अथ पश्चमाष्टके प्रथमप्रपाठके दशमोऽनुवाकः । )

न। ह। स्म। वै। पुरा। अग्निः। अपंरशुव्र-कणमित्यपरशु—वृक्णम् । दहति । तत् । अस्मै । प्रयोग इति प्र-योगः । एव । ऋषिः । अस्वद्यत् । यत्। अमे । यानि । कानि । च । इति । समिध-मिति सम्-इधंम् । एति । द्याति । अपंरशुत्रकण-मित्यपंरशु – वृक्णम् । एव । अस्मै । स्वद्यति । सर्वम् । अस्मै । स्वद्ते । यः । एवम् । वेदं । औदुं-मबरीम्। एति । दथाति । ऊर्क्। वै। उदुम्बरंः। ऊर्ज म्। एव। अस्मै। अपीति । द्धाति। प्रजा-पंतिरितिं प्रजा-पतिः। अग्निम्। अस्रजत । तम् । सृष्टम् । रक्षा श्वि (१) । अजिघा सन् । सः । एतव । राक्षोन्निमितिं राक्षः—न्नम् । अपश्यव । तेनं। वै। सः। रक्षा शि। अपेतिं। अहत्। यद्। राक्षोन्नमितिं राक्षः-न्नम् । भवंति । अग्नेः । एव । तेनं । जाताव । रक्षा शिम अपेतिं । हन्ति । आर्थ-रथीम् । एति । द्धाति । अश्वत्यः । वै । वनस्प-तीनाम् । सपरनसाह इति सपरन—साहः । विजित्या इति वि-जित्यै । वैकंङ्कतीम् । एति । द्धाति । आः। एव । अवेति । रुन्धे । रामीमयीमिति रामी— मयीम् । एति । दथाति । शान्तेये । सःशितमिति सं-शितम्। मे । ब्रह्मं । उदितिं । एषाम् । बाहू इति । अतिरम् । इति । उत्तमे इत्युंव-तमे । औदुंम्बरी इतिं (२)। वाचयति । ब्रह्मणा । एव । क्षत्रम् । समिति । श्यति । क्षत्रेणं । ब्रह्मं । तस्मांत् । ब्राह्मणः । राजन्यंवानितिं राजन्यं – वान् । अतीतिं । अन्यम् । ब्राह्मणम् । तस्मांत् । राजन्यः । ब्राह्मण-वानिति ब्राह्मण-वान् । अतीति । अन्यम् । राजन्यंम् । मृत्युः । वै । एषः । यत् । अग्निः । अमृतंम । हिरंण्यम् । रुक्मम् । अन्तरम् । प्रतीति । मुञ्चते । अमृतंम् । एव । मृत्योः । अन्तः । धत्ते । एकंवि शतिनिर्वाध इत्येकंवि शति—निर्वाधः। अ-वति । एकंवि शति रित्येकं — विश्शतिः । वै । देव-लोका इति देव-लोकाः । द्वादंश। मासाः । पर्श्व । ऋतवंः । त्रयंः । इमे । छोकाः । असौ । आदित्यः । एकविश्श इत्येक-विश्शः । एतावंन्तः । वै । देवलोका इति देव—लोकाः। तेभ्यः। एव। आ-तृंव्यम् । अन्तः। एति । निर्वाधैरितिं निः—बाधैः। वै । देवाः । असुरान् । निर्बाध इति निः-बाधे । अकुर्वत । तव । निर्वाधानामितिं निः - बाधानां म्।

( उख्यधारणम् ) निर्बोधस्वमितिं निर्बोध—स्वम् । निर्बोधीतिं निः— बाधी। अवति। आतृंव्यान्। एव। निर्वाध इति निः—बाधे । कुरुते । सावित्रिया । प्रतिति । मुञ्जते । प्रसूंया इति प—सूर्ये । नक्तोषासां । इति । उत्तं-र्येत्युव —त्रया। अहारात्राभ्यामिसंहः —रात्राभ्याम्। एव । एनम् । उदितिं । यच्छते । देवाः । अग्निम् । धारयन् । द्रविणोदा इति द्रविणः-दाः । इति । आह । प्राणा इति प्र-अनाः । वै । देवाः । द्रवि-णोदा इति द्रविणः—दाः । अहोरात्राभ्यामित्यंहः— रात्राभ्यांम् । एव । एनम् । उद्यसेत्युंत्—यत्यं (४) । प्राणैरिति प्र-अनैः। दाधार्। आसीनः। प्रतीति । मुञ्जते । तस्मीत् । आसीनाः। प्रजा इति प्र-जाः । मेति । जायन्ते । कृष्णाजिनमिति कृष्ण—अजि-नम् । उत्तरिमित्युव्—तरम् । तेर्जः । वै । हिरंण्यम् । ब्रह्मं। कृष्णाजिनमितिं कृष्ण—अजिनम्। तेर्जसा। च। एव। एनम्। ब्रह्मणा। च। उभयतंः। परीति। यहाति । पडुंचाममिति पट्—उद्यामम् । शिक्यंम् । भवति । षद् । वै । ऋतवंः । ऋतुमिरित्यृतु—भिः। एव। एनम् । उदितिं। यच्छते। यद। हादंशी-द्यामिति हार्दश—उद्यामम् । संवत्सरेणेति सं—व-A 5 3

स्तरेणं। एव। मोञ्जम्। भवति। ऊर्क्। वै। मुञ्जाः।
ऊर्जा। एव। एनम्। समिति। अर्धयति। सुपणं
इति सु—पणः। असि। गरुत्मान्। इति। अवेति।
ईक्षते। रूपम्। एव। अस्य। एतव। महिमानंम्।
व्याचंष्ट इति वि—आचंष्टे। दिवंम्। गच्छ। सुवंः।
पत्। इति। आह्। सुवर्गमिति सुवः—गम्। एव।
एनम्। छोकम्। गमयति (५)॥
इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसांहितापदपाठे पञ्चमाष्टके
प्रथमप्रपाठके दशमोऽनुवाकः॥ १०॥

( अथ पश्चमाष्टके प्रथमप्रपाठक एकादशोऽनुवाकः । )

सिमिद्धी अञ्चन्क्रदेरं मतीनां घृतमंग्ने मधुंमित्पन्वंमानः । वाजी वहंन्वाजिनं जातवेदी
देवानां विक्ष प्रियमा सधस्थंम् । घृतेनाञ्चन्तसं
पथी देवयानांन्प्रजानन्वाज्यप्येतु देवान् । अनुं
त्वा सप्ते प्रदिशंः सचन्ताः स्वधामस्मे यजंमानाय घेहि । ईड्यश्रासि वन्दंश्र वाजिन्नागुश्चासि मेध्यंश्र सप्ते । अग्निष्टां (१) देवैर्वसुंभिः सजोषांः प्रीतं विह्नं वहतु जातवेदाः ।
स्तीणं बिहैः सुष्टरीमा जुषाणोरु पृथु प्रथंमानं
पृथिव्याम् । देवेभिर्युक्तमिद्दिः सजोषांः

स्योनं कृण्वाना सुंविते दंघातु । एता उं वः सुभगां विश्वरूपा वि पक्षों भिः श्रयमाणा उदातैः। ऋष्वाः सतीः कवषः शुम्भंमाना दारे। देवीः सुप्रायणा अवन्तु । अन्तरा मित्राव-रुणा चरन्ती मुखं यज्ञानामिभ संविदाने। उषासां वाम् (२) सुहिरण्ये सुंशिल्पे ऋतस्य योनां-विह साद्यामि । प्रथमा वार् सर्थिनां सुवणी देवी पश्यन्ती भुवनानि विश्वां । अपिप्रयं चोदंना वां मिमाना होतारा ज्योतिः प्रदिशां दिशन्तां । आदित्यैनीं भारंती वष्ट यज्ञः सरंस्वती सह रुद्रैने आवीव । इडोपं-हूता वसुंभिः सजीषां यज्ञं नो देवीरमृतेषु धत्त । त्वष्टां वीरं देवकांमं जजान त्वष्टुरवीं जायत आशुरर्थः (३) त्वष्टेदं विश्वं भुवंनं जुजान बहोः कर्तारंमिह यंक्षि होतः । अश्वी ष्टतेन त्मन्या समंक्त उपं देवाः ऋतुशः पार्थ एतु । वनस्पतिर्देवलोकं प्रजानन्निमनां हव्या स्वंदितानि वक्षव । प्रजापंतेस्तपंसा वाद्यधानः सद्यो जातो दंधिषे यज्ञमंग्रे । स्वाहांकृतेन हुविषां प्रशेगा याहि साध्या हुविरंदन्तु

( अग्निष्ट्रां वामश्चो द्विचंत्वारिश्राच । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाप्टके प्रथमप्रपाठक एकादशोऽनुवाकः ॥ ११ ॥

सावित्राणि व्यृंद्धपुत्क्रांप देवस्यं खनित कूरं वांरुणः सप्तिभिरेकंविश्वात्या षद्भिन हं स्म समिद्धो अञ्चन्नेकांदश ॥ ११ ॥ सावित्राण्युत्क्रांप कूरं वांरुणः प्रश्चः स्युर्न हं स्म नवं-पश्चाश्चत् ॥ ५९ ॥ हिर्रः ॐ । इति कृष्णयज्ञवेदीयतेतिरीयसंहितायां पञ्चमाष्टके

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैतिरीयसंहितायां पञ्चमाष्टके प्रथमः प्रपाठकः ॥ १ ॥

( अथ पश्चमाष्टके प्रथमप्रपाठक एकादशोऽनुवाकः । )

सिमंद्व इति सम्—इद्वः । अञ्जन् । कृदंरम् ।
मतीनाम् । घृतम् । अग्ने । मधुमिदिति मधुं—मत् ।
पिन्वंमानः । वाजी । वहंन् । वाजिनंम् । जातवेद्
इति जात—वेदः । देवानांम् । विश्व । प्रियम् ।
एति । सधस्थमिति सथ—स्थम् । घृतेनं । अञ्जन् ।
समिति । पथः । देवयानानिति देव—यानांन् ।
प्रजानितिति प्र—जानन् । वाजी । अपीति । एतु ।
देवान् । अन्विति । त्वा । सप्ते । प्रदिश इति प्र—

( अश्वमेधसंबन्धिप्रयाजयाज्यामिधानम् )

दिशंः। सचन्ताम्। स्वधामिति स्व-धाम्। अस्मै। यर्जमानाय । धेहि । ईड्यंः । च । असि । वन्धंः । च । वाजिन् । आशुः । च । असि । मेध्यः । च। सप्ते। अग्निः। त्वा (१)। देवैः। वसुं-भिरिति वसुं-भिः । सजीषा इति स-जीषाः । प्रीतम्। विह्निम्। वहतु। जातवेदा इति जात— वेदाः। स्तीर्णम् । बर्हिः । सुष्टरीमेति सु—स्तरीम । जुषाणा । उरु । पृथु । प्रथंमानम् । पृथिव्याम् । देवेभिः। युक्तम् । अदिंतिः। सजीषा इतिं स— जोषाः । स्योनम् । कृण्वाना । सुविते । द्धातु । एताः। उ । वः । सुभगा इति सु—भगाः । विश्वरूं-पा इति विश्व-रूपाः । वीति । पक्षे भिरिति पक्षं-भिः। श्रयंमाणाः। उदिति । अतिः। ऋष्वाः। सतीः। कवषः। शुम्भंमानाः । हारः। देवीः। सुप्रायणा इति सु-प्रायणाः । भवन्तु । अन्तरा । मित्रावरुणेति मित्रा-वरुणा । चरन्ती इति । मुखं-म्। यज्ञानांम्। अभीति। संविदाने इति सं-वि-दाने। उषासा । वाम् ( २ ) । सुहिरण्ये इति सु—हिरण्ये। सुशिल्पे इति सु—शिल्पे। ऋतस्यं। योना । इह । सादयामि । प्रथमा । वाम् । सर- थिनेतिं स-रथिनां । सुवर्णेतिं सु-वर्णा । देवी । पश्यंन्तौ । भुवंनानि । विश्वां । अपिप्रयम् । चोदं-ना । वाम् । मिमांना । होतांरा । ज्योतिः । प्रदि-शेतिं प्र-दिशां । दिशन्तां । आदियः । नः । भा-रंती । वष्टु । यज्ञम् । सरंस्वती । सह । रुद्रैः । नः । बावीत् । इडां । उपंहूतेत्युपं—हूता । वसुंभिरिति वसुं—भिः। सजीषा इति स—जोषाः। यज्ञम्।नः। देवीः । अमृतेषु । धत्त । त्वष्टां । वीरम् । देवकांम-मिति देव-कामम्। जजान। त्वष्टुः। अवी। जा-यते। आशुः। अर्थः (३)। त्वष्टां। इदम् । वि-श्वेम् । मुवंनम् । जजान । बहोः । कर्तारंम् । इह । यक्षि । होतः। अर्थः। घृतेनं । त्मन्यां । समंक्त इति सम्—अक्तः । उपेति । देवान् । ऋतुश इत्यृतु—शः । पार्थः। एतु । वनस्पतिः । देवलोकिमितिं देव—लो-कम्। प्रजानितिति प्र—जानन्। अग्निनां। हव्या। खदितानि । वश्वद् । प्रजापंतिरितिं प्रजा-पतेः। तपंसा । वाव्यानः । सद्यः । जातः । द्धिषे । युज्ञ-म्। अग्रे। स्वाहांकृतेनेति स्वाहां -कृतेन। हविषां।

प्रपा॰ १ अमु॰ ११] कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता । ( अश्वमेधसंविधिप्रयाजयाज्याभिधानम् )

पुरोगा इति पुरः—गाः । याहि । साध्या । हविः । अदुन्तु । देवाः (४)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पश्चमाष्टके प्रथमप्रपाठक एकादशोऽनुवाकः ॥ ११ ॥

हिरं: ॐ।

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पञ्चमाष्टके प्रथमः प्रपाठकः ॥ १ ॥

> अथ कुष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये पञ्चमः काण्डः ।

(तत्र प्रथमप्रपाठके प्रथमाद्येकादशान्ता अनुवाकाः।)

यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्।

निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम् ॥ १ ॥

चतुर्थकाण्डे चित्यर्थमत्राः सर्वत्र वर्णिताः।

व्राह्मणं पश्चमे काण्डे तत्र सप्त प्रपाठकाः॥ २ ॥

मञ्जव्याख्या चतुर्थादौ शिष्टमौपानुवाक्यगम्।

एकादशानुवाकाः स्युराद्येऽर्थास्त्वेवमीरिताः॥ ३ ॥

सावित्राहुतिरभ्रेश्व स्वीकारः प्रथमे भवेत्।

दितीये मृत्खनं गच्छन्नश्वेनाऽऽक्रमयेझुवम् ॥ ४ ॥

दृतीये तृत्क्रमय्याश्वं भूसंस्कारो जलादिभिः।

चतुर्थे तु मृदं खात्वा संभरेचमपत्रयोः॥ ५ ॥

पश्चमे संभृतामेतां यज्ञभूमौ समाहरेत्।

पश्चमे संभृतामेतां यज्ञभूमौ समाहरेत्।

पश्चमे पश्चवो वहेरुख्यस्य नवमे जिनः।

उख्यं द्धीत द्शमे स्यादन्त्यश्वाऽऽश्वमेधिकः॥ ७ ॥

( अश्वमेधसंबन्धिप्रयाजयाज्याभिधानम् )

अध्येतुमनुवाकोऽत्र मोक्त उत्कृष्यतां ततः । समिद्ध इत्येवमाद्या अश्वस्याऽऽपिय ईरिताः ॥ ८॥ आपियः स्युः प्रयाजानां याज्या एकादशात्र ताः । अश्वमेयाख्यकाण्डे ता विनियुक्ताः स्फुटं श्रुतम् ॥ ९॥

एवं हि श्रूयते 'सिमद्धो अञ्जन्कृद्रं मतीनामित्यश्वस्याऽऽिमयो भवन्ति सक्तपत्वाय 'इति ।

तत्र प्रथमामृचमाह-

समिद्धो अञ्चन्कृद्रं मतीनां घतमग्ने मधुम-त्पिन्वमानः । वाजी वहन्वाजिनं जातवेदी देवानां विक्षे प्रियमा सधस्थम् । , इति।

हे जातवेदोऽग्ने वाजिनमध्यं वहन्वह देवान्यापयेत्यर्थः । कीदृशोऽग्निः, सिमद्धः सम्यक्त्रदीप्तः । वाज्यश्ववानन्नतंपादक इत्यर्थः । किं कुर्वन्, मतीनां कृद्रपञ्जन् । कृद्रशब्दो धान्यानामावापनं कुसूलादिकमाचष्टे । मतीनामभिज्ञानां कृद्रं कुसूलस्थानीयं त्ववस्वरूपमञ्जन्यकाशयन् । मधुमन्मधुरं घृतं
पिन्वमानः पिवन् । तथा देवार्थं सर्वाणि हवींपि वहन् । कीदृशं वाजिनं, देवानां पियं पीतिहेतुम् । आसधस्यं सर्वतः पश्चन्तरैः सह स्थितम् । अत
प्वाश्वमेषकाण्डे समाझास्यते—'आमयं कृष्णप्रीवं पुरस्ताल्लाटे" इत्यादि ॥

अथ द्वितीयामृचमाह-

ष्टतेनाञ्चन्तमं पथो देवयानान्प्रजानन्वाज्य-प्येतु देवान् । अनु त्वा सप्ते प्रदिशः सच-न्ताः स्वधामस्मै यजमानाय घेहि ।, इति ।

अयं वाजी देवानप्रेतु प्राप्तोतु । किं कुर्वन, घृतेन स्वस्योपरिभूतेनाऽऽज्येन देवयानान्यथो देवलोकस्थितात्मार्गानसपञ्चनसम्यग्द्रशिकुर्वन्, प्रजानंस्तेन घृतलाञ्छनेन पार्गी यथा ज्ञायते तथा कुर्वन् । हे सप्तेऽश्व प्रदिशः प्रकृष्टाः सर्वा
दिशस्त्वा त्वामनुस्त्य सचन्तां सर्ववेष्ट्रयो भवन्तु देवपाप्तावानुकूल्यमेव
कुर्वन्तु । त्वं चास्मै यजमानाय स्वधां स्वधाकारीयलक्षितमन्नं धेहि संपाद्य ॥
अथ तृतीयामृचमाह—

ईब्बश्चाप्ति वन्द्यश्च वाजित्राशुश्चाप्ति मेध्यश्च

सप्ते । अग्निष्टा देवैर्वसुभिः सजीषाः प्रीतं विह्नं वहतु जातवेदाः । , इति।

हे वाजिन्नश्व त्वमस्माभिरीड्यश्च स्तोतव्यश्च वन्द्यश्च नमस्कार्यश्चासि । हे सप्तेऽश्वाऽऽशुश्र शीघ्रगामी च मेध्यश्र यागयोग्यश्रासि । जातवेदा अग्निस्त्वा त्वां वहतु देवान्यापयतु । कीटशोऽग्निः, वसुभिर्जगित्रवासहेतुभिर्देतैः सजोषाः समानपीतिः । कीटशं त्वां, प्रीतं प्रीतिविषयं विक्वं वोढारम् ॥

अथ चतुर्थीमृचमाह—

स्तीणें बहिं: सुष्टरीमा जुषाणीरु पृथु प्रथमानं प्रिथिव्याम् । देवेभिर्युक्तमिद्तिः सजोषाः स्योनं कृण्वाना सुविते द्धातु । , इति।

अदितिर्भूमिदेवी सुविते शोभनपाप्तियोग्ये स्थाने दघात्वश्वं स्थापयतु। कीद्द्रयदितिः। वर्हिर्जुषाणा दर्भे पूर्ण सेवमाना। कीद्दरं वर्हिः, स्तीर्णं संज्ञ-पनायार्थं शाययितुमास्तीर्णं सुष्ट्ररीम सुष्टु स्तरणयोग्यं, पृथिव्यां भूमावुरु बहुलं यथा भवति तथा, पृथ्वतिविस्तृतं यथा भवति तथा प्रथमानं प्रसारितम्। तथेयमदितिर्देवेभिः सैंवेर्देवैः सजोषाः समानमितिः । तथा युक्तं योग्यं स्योनं सुखकरं स्थानं कृण्वाना कुर्वती ॥

अथ पश्चमीमृचमाह—

एता उ वः सुअगा विश्वरूपा वि पक्षोभिः श्रयमाणा उदातैः । ऋष्वाः सतीः कवषः शु-मभमाना द्वारो देवीः सुप्रायणा भवन्तु । , इति ।

एता अपि द्वारो देवीर्द्वाराख्या देव्यः सुपायणा भवन्तु सुष्टुस्याश्वस्य मापिका भवन्तु । कीदृश्यो देव्यः, वो युष्माकमृत्विग्यजमानानां सुभगाः सौभाग्यपदा विश्वरूपा बहुविधरूपयुक्ता आतैरातानि सततगमनसाधनानि वाहनानि तैः पक्षोभिः पक्षस्थानीयैर्गतैर्विशेषेणोच्छ्यमाणा ऊर्ध्व गच्छन्त्य ऋष्वाः सतीर्गमनागमनयोग्याः सत्यः कवषः कवादैः शुम्भमानाः शोभमानाः। द्वाराभिमानिन्यो हि देव्यः कपाटसमीपे वर्तमानाः शोभन्ते ॥

अथ षष्ठीमृचमाह—

अन्तरा मित्रावरुणा चरन्ती मुखं यज्ञा-

नामित्र संविदाने । उषासा वां सहिरण्ये सुशिल्पे ऋतस्य योनाविह सादयामि । , इति।

हे उपासोपःशब्दोपलक्षिते अहोरात्रे देवते वां युवामृतस्य योनौ यज्ञस्य कारण इहान्वे सादयामि स्थापयामि । कीटक्यावहोरात्रदेवते, मित्रावरुणरूपे । अत एवान्यत्राऽऽस्त्रातम्—'' मैत्रं वा अहः । वारुणी रात्रिः ।'' इति । अन्तरा चरन्ती ब्रह्माण्डस्य मध्ये वर्तमाने यज्ञानां मुखन्भि संविदाने यज्ञपारम्भम्भिलक्ष्य परस्पर्येकमत्ययुक्ते सुहिर्ण्ये शोभनहिर्ण्यवत्सूर्यचन्द्र-प्रकाशयुक्ते सुशिल्पे सर्वव्यवहारहेतुत्वेन शोभनैः शिल्पेरुपेते ।।

अथ सप्तमीमृचमाह -

प्रथमा वाः सरिथना सुवर्णा देवौ पश्यन्तौ भुवनानि विश्वा। अपिप्रयं चोदना वां मिमा-ना होतारा ज्योतिः प्रदिशा दिशन्ता।, इति।

हे दंपती यजमानपत्न्यों वां युत्रयोर्थे होतारा देवानां मध्ये यो होतारों ताबुभाविषत्रयं प्रीणयामि । कीह्जों, प्रथमा प्रथमों मुख्यों, सरिथना समान एको रथः सरथस्तद्वन्तों, सुवर्णा जोभनवर्णोपेतों, देवों दीष्यमानों, विश्वा भुवनानि सर्वाह्लोकान्परयन्तों, वां चोदना मिमाना युत्रयोविहितानि कर्माण प्रमितवन्तों, प्रदिशा प्रकृष्टासु दिक्षु ज्योतिर्दिश्चन्ता स्वकीयं प्रकाशं प्रसार्र्यन्तों ॥

अथाष्ट्रमीमृचमाइ —

आदियोनीं भारती वष्टु यज्ञ सरस्वती सह रुद्रैन आवीत् । इडोपहूता वसुभिः सजीषा यज्ञं नो देवीरमृतेषु धत्त । , इति ।

भारती भारत्याख्या देव्यादित्यैः सह नोऽस्पदीयं यज्ञं वष्टु कामयताम् । सरस्वती सरस्वत्याख्या देवी रुद्रैः सह नोऽस्मानावीद्रक्षतु । इडाख्या देवी वसुभिः सह सजोषाः समानभीतिरुपह्ताऽनुज्ञाता सत्यस्मानवतु । देवीर्हे देव्यः सर्वे नोऽस्मदीयं यज्ञपमृतेषु मरणरहितेषु देवेषु धत्त स्थापयत ॥

अथ नवमीमृचमाइ—

त्वष्टा वीरं देवकामं जजान त्वष्टुरवी जायत आशुरश्वः । त्वष्टेदं विश्वं भुवनं जजान बहोः कर्तारमिह यक्षि होतः । , इति ।

त्वष्टा त्वष्ट्रनामको देवो देवकामं देवान्कामयमानं वीरं कर्मसु शूरं पुत्रं जजानोत्पादयामास । स त्वष्टुः सकाशादर्वा गमनकुशल आशुः शीघ्रगाम्यश्वो जायते । किं वहुना, त्वष्टेदं विश्वं भुवनं सर्वमिप लोकं जजान जनयामास । हे होतर्वहोर्वहुलस्य जगतः कर्तारं स्रष्टारिमहास्मिन्कर्मणि यक्षि यज ॥

अथ द्शमीमृचमाह—

अश्वी घृतेन त्मन्या समक्त उप देवाः ऋतु-शः पाथ एतु । वनस्पतिर्देवलोकं प्रजा-नन्नग्निना हव्या स्वदितानि वक्षत् । , इति ।

अयमश्वस्त्मन्याऽऽत्मना स्वयमेव घृतेन समक्तो घृताक इव रुचिकरः सन्पायो देवानामन्नं भूत्वर्तुशस्तत्तदतुकाले देवानुपैतु प्राप्तोतु । वनस्पतिरेत-न्नामको देवो देवलोकं प्रजानन्प्रकर्षेणावगच्छन्नशिना सह स्वदितानि ह्व्या स्वादुभूतानि ह्वींषि वक्षद्वहतु देवान्पापयतु ॥

अथैकादशीमृचमाह--

प्रजापतेस्तपसा वाष्ट्रधानः सद्यो जातो द्धि-षे यज्ञमञ्जे । स्वाहाकृतेन हविषा प्रशेगा याहि साध्या हविस्दन्त देवाः ॥, इति ॥

याहि साध्या हिविरदन्तु देवाः ॥, इति ॥
हेऽग्ने त्वं प्रजापतेर्जगदीश्वरस्य तपसा पर्यालोचनेन वाद्यधानो वर्धमानस्त्वं जात उत्पन्नमात्रः सद्यस्तदानीमेव यज्ञं दिधिषे धारयसि । स्वाहाकृतेन स्वाहाः कारसमिवतेन हिवेषा सह पुरोगा अग्रतो गच्छन्याहि देवान्प्राप्नुहि । साध्या अस्माभिः साधनीयाः पूजनीया देवा इदमस्माभिः समिवतं हिवरदन्तु भक्षः यन्तु ॥

अत्र विनियोगसंग्रह:--

समिद्ध इत्यापियः स्युरश्वस्यैकादशोदिताः । इति श्रीमत्तायणाचार्यविराचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेन दीयतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये पञ्चमकाण्डे प्रथमप्रपाठके प्रथमाद्येकादशान्ता अनुवाकाः ॥ १-११ ॥

( अथ पञ्चपाष्ट्रके द्वितीयः प्रपाठकः । )

(तत्र प्रथमोऽनुवाकः।)

हिरः ॐ।

\*विष्णुंमुखा वै देवाश्छन्दों भिरिमाङ्कोंकानंनपज्ञयमभ्यंजयन्यिद्धं एणुक्रमान्क्रमंते विष्णुंरेव
भूत्वा यजंमानश्छन्दें भिरिमाङ्कोंकानं नपज्ञय्यमभि जंयित विष्णोः क्रमें ऽस्यभिमातिहेत्यां ह
गायत्री वे पृंथिवी त्रेष्टं अमन्तिरंक्षं जागंती
चौरानुंष्टुभीदिं शश्छन्दें भिरेवेमाङ्कोंकान्यं थापूर्वमभि जंयित प्रजापंतिरिग्नमं स्रजत सो ऽस्मात्सृष्टः (१) परांङ्कतमेत्याऽन्वेद्कंन्द्दिति
तया वे सो ऽग्नेः प्रियं धामावं रुन्ध यदेतामन्वाहाग्नेरेवेतयां प्रियं धामावं रुन्ध ईश्वरो वा
एष परांङ्गद्वो यो विष्णुक्रमान्क्रमंते चत-

<sup>\*</sup> एतदायनुवाकदशकं चतुर्थकाण्डगद्वितीयप्रपाठकतृतीयप्रपाठकस्थानुवाकत्रयव्याख्यानेन सह व्याख्यातत्वादत्र पुनर्ने व्याख्यातं भाष्यकृता । अतस्तब्बाख्यानं तत्रैव द्रष्टव्यम् । एतदनुवाकदशक-विषयाणां संक्षेपेण प्रदर्शनमेकादशानुवाकभाष्यारम्भे भाष्यकृतैव कृतमस्ति तद्मे तत्र द्रष्टव्यम् ।

( आसन्द्यां विह्नस्थापनं वात्सप्रेणोपस्थानं च )

स्रिभरा वंर्तते चत्वारि छन्दांशसि छन्दांशसि खलु वा अग्नेः प्रिया तन्ः प्रियामेवास्यं तनु-वंमि (२) पर्यावंतिते दक्षिणा पर्यावंतिते स्वमेव वीर्यमनुं पर्यावर्तते तस्मादक्षिणोऽधं आत्मनी वीयीवत्तरोऽथी आदित्रस्यैवाऽऽवृ-तमनुं पर्यावंतिते शुनःशेषमाजींगर्तिं वर्रुणोऽ-यह्नात्स एतां वांरुणीमंपश्यत्तया वै स आ-त्मानं वरुणपाशादंमु अद्वरुणो वा एतं गृंह्णाति थ उखां प्रतिमुञ्जत उदुंत्तमं वंरुण पाशंमस्म-दियां हा ऽऽत्मानं मेवेतयां (३) वरुणपाशा-न्मुं ख्रया त्वांऽहार्षमियाहाऽऽ ह्येनः हरंति ध्वस्तिष्ठाविचाचि हिराह प्रतिष्ठिये विशं-स्त्वा सवीं वाञ्छन्त्वित्यांह विशेवैनः समर्ध-यत्यस्मिन्राष्ट्रमधिं श्रयेखांह राष्ट्रमेवास्मिन्धु-वमंकर्य कामयेत राष्ट्रः स्यादिति तं मनंसा ध्यायेद्राष्ट्रमेव अंवति ( ४ ) अग्ने बृहन्नुषसां-मूर्ध्वो अस्थादित्याहाग्रंमेवैनंश समानानां क-रोति निर्जिग्मिवान्तमंस इत्यांह तमं एवास्मा-द्पं हन्ति ज्योतिषाऽगादित्यांह ज्योतिरेवा-स्मिन्द्धाति चतस्रभिः साद्यति चत्वारि छ-

न्दांशमि छन्दें।भिरेवातिंचछन्द्सीत्तमया वष्मी वा एषा छन्दंसां यद्ति च्छन्दा वर्षेमैवैनंश स-मानानीं करोति सदंती ( ५ ) अवति सत्त्व-मेवैनं गमयति वात्सप्रेणोपं तिष्ठत एतेन वै वंत्सप्रीभीं छन्दनों ऽग्नेः प्रियं धामावां रून्धाग्नेरे-वैतेनं प्रियं धामावं रुन्ध एकाद्शं अंवत्येकधैव यजंमाने वींयें द्धाति स्तोमेंन वै देवा अस्मि-हाँक आंध्नुवन्छन्दे। भिरमुष्मिन्त्स्तो मंस्येव खलु वा एतद्रूपं यहांत्सपं यहांत्सपेणोपतिष्ठंते (६) इममेव तेनं छोकमभि जंयति यदिंष्णुकमा-न्क्रमंतेऽमुमेव तैलोंकमभि जंयति पूर्वेद्यः प्र क्रांमत्युत्तरेद्युरुपं तिष्ठते तस्माद्योगेऽन्यासंा प्रजानां मनः क्षेमेऽन्यासां तस्मां यायायरः क्षेम्यस्येरो तस्मांद्यायावरः क्षेम्यमध्यवंस्यति मुष्टी करोति वाचं यच्छति यज्ञस्य धृरयें (७)॥

( सृष्टें। ८१ भेषतया भवति सद्वेत्युपतिष्ठेते द्विचेत्वारिश्राच । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाप्टके दितीयप्रपाटके प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥ ( अथ पश्चमाष्ट्रके द्वितीयः प्रपाठकः । )

(तत्र प्रथमोऽनुवाकः।)

विष्णुं मुखा इति विष्णुं — मुखाः । वै । देवाः । छन्दों भिरिति छन्दं: - भिः। इमान्। लोकान्। अनपजयमित्यंनप-जय्यम् । अभीति । अजयन् । यत् । विष्णुक्रमानिति विष्णु - क्रमान् । क्रमंते । विष्णुः । एव । भूत्वा । यर्जमानः । छन्दें।भिरिति छन्दंः-भिः । इमान् । लोकान् । अनपजय्यमि-त्यंनप-जय्यम् । अभीति । जयति । विष्णीः । क्रमंः। असि । अभिमातिहेसंभिमाति – हा । इति । आह। गायत्री। वै। पृथिवी। त्रैष्टुंभम्। अन्तरिक्षम्। जार्गती । द्यौः । आनुंष्टुभीरित्यानुं —स्तुभीः । दिशंः । छन्दें। भिरिति छन्दं: - भिः। एव। इमान्। छोकान्। यथापूर्वमिति यथा—पूर्वम् । अभीति । जयति । प्रजापंतिरितिं प्रजा-पतिः। अग्निम् । अस्रजत । सः। अस्मात्। सृष्टः (१)। परांङ्। ऐत्। तम्। एतयां। अन्वितिं। ऐव । अर्कन्दव । इतिं। तयां। वै। सः। अग्नेः। प्रियम्। धामं। अवेति । अरुन्ध। यत् । एताम् । अन्वाहेत्यंनु — आहं । अग्नेः । एव। एतयां । प्रियम् । धामं । अवेतिं । रुन्धे । ईश्वरः । वै। एषः । परांङ् । प्रद्य इति प्र-दर्यः । यः । विष्णु-क्रमानिति विष्णु—क्रमान् । क्रमंते । चतस्रिभिरिति चतस्य-भिः । एति । वर्तते । चत्वारि । छन्दांशसि। छन्दा शंसि। खलुं। वै। अग्नेः। प्रिया। तनूः। प्रियाम्। एव। अस्य। तनुवंम्। अभीतिं (२)। पर्यावंतित इतिं परि-आवंति । दक्षिणा । पर्यावंतित इति परि-आवंतिते। स्वम्। एव। वीयेंम्। आन्वितिं। पर्या-वंतित इति परि-आवंति । तस्मात् । दक्षिणः । अर्धः । आत्मनंः । वीर्यावत्तरः इति वीर्यावत् —तरः । अथो इति । आदित्यस्यं । एव । आवृतमित्यां — वृतंम् । अन्वितिं । पर्यावंतित इतिं परि-आवंतिते । शुनःशेपम् । आजींगर्तिम् । वरुंणः । अगृह्णात् । सः। एताम्। वारुणीम्। अपश्यव्। तयां। वै। सः। आत्मानंम् । वरुणपाशादिति वरुण—पाशात् । अमु-ञ्चत्।वरुंणः। वै। एतम्। गृह्णाति। यः। उखाम्। प्रतिमुञ्जत इति प्रति—मुञ्जते। उदिति। उत्तम-मित्युंत्—तमम् । वरुण । पार्शम् । अस्मत् । इति । आह् । आत्मानंम् । एव । एतयां (३)। वरुणपाशादिति वरुण -पाशाव । मुञ्जति ।

( आसन्यां विहस्थापनं वात्सप्रेणोपस्थानं च )

एति । त्वा । अहार्षम् । इति । आह । एति । हि । एनम् । हरंति । ध्रुवः । तिष्ठ । अविचाचिछि-रिसर्वि—चाचिछः। इति । आह । प्रतिष्ठिया इति प्रति—स्थियै । विशंः । त्वा । सर्वीः । वाञ्छन्तु । इति । आह । विशा । एव । एनम् । समिति । अर्धयति । अस्मिन् । राष्ट्रम् । अधीति । श्रय । इति । आहा राष्ट्रम् । एव । अस्मिन् । ध्रुवम् । अकः। यम्। कामयेत। राष्ट्रम् । स्यात्। इति। तम्। मनंसा । ध्यायेव । राष्ट्रम् । एव । अवति (४)। अग्रे । बृहन् । उपसाम् । ऊर्धः । अस्थात्। इति । आह । अग्रंम् । एव । एनम् । समानानांम् । करोति । निर्जाग्मवानिति निः—जग्मिवान् । तमंसः। इति । आह । तमंः । एव । अस्मात् । अपेति । हन्ति । ज्योतिषा । एति । अगाव । इति । आह । ज्योतिः । एव । अस्मिन् । द्याति । चतसः भिरिति चतस्र-भिः । सादयति । चत्वारिं । छन्दारंसि । छन्दोभिरिति छन्दंः—भिः । एव । अति-च्छन्द्रसेत्यति—छन्द्रसा । उत्तमयेत्युंव—तमयां । वर्षे । वै । एषा । छन्दंसाम् । यत् । अतिंच्छन्दा इत्यति—छन्दाः । वष्में । एव । एनम् । समानाः

नाम् । करोति । सद्दतीति सद्-वर्ता(५) । अवति । सत्त्वमितिं सद्—त्वम्। एव । एनम्। गमयति। वात्सप्रेणेतिं वात्स-प्रेणं । उपेतिं । तिष्ठते । एतेनं । वै। वस्मप्रीरितिं वस्स-प्रीः । भालन्दनः । अग्नेः। प्रियम् । धामं । अवेति । अरुन्ध । अग्नेः । एव । एतेनं । प्रियम् । धामं । अवेतिं । रुन्धे । एकाद-शम्। भवति । एकधेर्यंक—धा । एव । यर्जमाने । वीर्यम् । द्धाति । स्तोमेन । वै । देवाः । अस्मिन् । लोके । आर्ध्नुवन् । छन्दें। भिरिति छन्दं: – भिः । अमुष्मिन् । स्तोमंस्य । इव । खर्छ । वै । एतत् । रूपम्। यत् । वारसप्रमितिं वारस-प्रम् । यत् । वारसप्रेणेति वारस—प्रेणं । उपतिष्ठंत इरयुंप— तिष्ठंते (६)। इमम् । एव । तेनं। छोकम् । अभीति । जयति । यद । विष्णुक्रमानिति विष्णु— क्रमान् । क्रमंते । अमुम् । एव । तैः । छोकम् । अभीति । जयति । पूर्वेद्यः । प्रेति । क्रामति । उत्त-रेयुः । उपेति । तिष्ठते । तस्मांव । योगे । अन्या-साम्। प्रजानामितिं प-जानाम् । मनः। क्षेमें । अन्यासांम् । तस्मांव् । यायावरः । क्षेम्यस्यं । ईशे । तस्मांव । यायावरः । क्षेम्यम् । अध्यवंस्यती- संघि-अवंस्पति । मुष्टी इति । करोति । वाचंम् । यच्छति । यज्ञस्यं । धृत्यें (७)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापद्पाठे पश्चमाष्टके द्वितीयप्रपाठके प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥

( अथ पश्चमाष्टके द्वितीयप्रपाठके द्वितीयोऽनुवाकः । )

अनंपतेऽनंस्य नो देहीयांहामिर्वा अनंपतिः स एवास्मा अन्नं प्रयंच्छत्यनमीवस्यं शुब्मिण इत्यां हायक्ष्मस्योति वावैतदांह प्र प्रंदातारं तारिष ऊंजी नो धिहि दिपदे चतुंष्पद इत्यां-हाऽऽशिषंमेवैतामा शांस्त उद्घं त्वा विश्वं देवा इत्यांह प्राणा वै विश्वे देवाः (१) प्राणैरेवै-नमुद्यंच्छतेऽग्रे अरंन्तु चित्तिंभिरित्यांह यस्मां एवैनं चित्तायोद्यच्छंते तेनैवैनः समंर्धयति चतस्रभिरा सांद्यति चत्वारि छन्दा सि छन्दे। भिरेवाति चछन्द्रसोत्तमया वर्ष्म वा एषा छन्दंसां यद्तिच्छन्दा वर्ष्मैवैनंश समानानां करोति सहंती अवति सत्त्वमेवैनं गमयति प्रदेश ज्योतिंष्मान (२) याहीत्यांह ज्योतिं-रेवास्मिन्द्धाति तनुवा वा एष हिनस्ति यः हिनस्ति मा हिं सीस्तनुवां प्रजा इत्यांह

प्रजाभ्यं एवेनंश शमयति रक्षांशिस वा एतद्य-ज्ञः संचन्ते यद्नं उत्सर्जत्यक्रंन्द्द्रियन्वांह रक्षंसामपंहत्या अनंसा वहन्यपंचितिमेवास्मि-न्द्धाति तस्मादनस्वी चं रथी चातिंथीनाम-पंचिततमी (३) अपंचितिमान्भवति य एवं वेदं समिधाऽभिं दुंवस्यतेतिं ष्टतानुषिकामवं-सिते समिधमा दंघाति यथाऽतिंथय आगंताय सर्पिष्वंदातिष्यं क्रियतं ताद्दगेव तद्रायत्रिया ब्रांह्मणस्यं गायत्रो हि ब्रांह्मणस्त्रिष्टुभां राज-न्यंस्य त्रेष्ट्रंभो हि राजन्यों उप्सु अस्म प्र वेश-यत्यप्सुयोनिर्वा अग्निः स्वामेवैनं योनिं गम-यति तिस्तिः प्र वेशयति त्रिष्टद्वै (४) अग्नि-र्यावानेवाग्निस्तं प्रतिष्ठां गंमयति परा वा एषे। अस्मं प्रवेश-यंति ज्योतिष्मतीभ्यामवं द्धाति ज्यो-तिरेवास्मिन्द्धाति द्वाभ्यां प्रतिष्ठिरये परा वा एष, प्रजां पशून्वंपति योऽप्सु असमं प्रवेश-यंति प्रनंक्जी सह रच्येति प्रनंक्देति प्रजामेव पशूनात्मन्धंत्ते प्रनंस्त्वाऽऽदित्याः ( ५ ) रुद्रा वसंवः समिन्धतामित्याहिता वा एतं देवता

अग्रे समैन्धत ताभिरवैनः सिनंनधे बोधा स बोधीत्युपं तिष्ठते बोधयंत्येवैनं तस्मात्सुप्त्वा प्रजाः प्र बुंध्यन्ते यथास्थानमुपं तिष्ठते तस्मां-द्यथास्थानं पशवः पुनरेत्योपं तिष्ठन्ते (६)॥

(वे विश्वं देवा ज्योतिष्मानपंचिततमौ त्रिवृद्धा अंदित्या द्विचंत्वारिश्शच ।)

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके दितीयप्रपायके द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥

( अथ पश्चमाष्टके द्वितीयप्रपाठके द्वितीयोऽनुवाकः । )

अनंपत इसनं —पते । अनंस्य । नः । देहि । इति । आह । अग्निः । वै । अन्नंपतिरित्यन्नं —पतिः । सः। एव । अस्मै । अन्नम् । प्रेति । यच्छति । अनमीवस्यं । शुष्मिणः । इति । आह । अयक्ष्मस्यं। इति । वाव । एतत् । आह । प्रेति । प्रदातारमिति प्र-दातारंम् । तारिषः। ऊर्जम् । नः। धेहि । द्विपद इति द्वि-पदे । चतुंष्पद इति चतुंः-पदे । इति । आह । आशिषमित्यां-शिषंम् । एव । एताम्। एति । शास्ते । उदिति । उ । त्वा । विश्वे । देवाः । इति । आह । प्राणा इति प्र-अनाः । वै । विश्वे। देवाः (१)। प्राणैरिति प्र-अनैः। एव। एनम्। उदिति । यच्छते । अग्ने । भरंन्तु । चिति-

भिरिति चित्तिं-भिः। इति । आह । यस्मैं। एव । एनम् । चित्तायं । उद्यच्छंत इत्युंव-यच्छंते । तेनं। एव। एनम्। समितिं। अर्धयति। चतस्रमिरितिं चतस्र—भिः । एति । सादयति । चत्वारिं । छन्दा शंसि । छन्दें।भिरिति छन्दं:- भिः । एव । अति-च्छन्द्मेयति—छन्दमा । उत्तमयेत्युंद्—तमयां । वष्में।वै। एषा। छन्दंसाम्। यत्। अतिच्छन्दा इस्रति—छन्दाः। वष्मे । एव। एनम् । समाना-नांम् । करोति । सद्दतीति सद—वती । अवाति । सत्त्वमितिं सद्—त्वम् । एव । एनम् । गमयति । मेति । इत् । अग्ने । ज्योतिष्मान् (२)। याहि । इति । आह । ज्योतिः । एव । अस्मिन् । द्धाति । तनुवां। वै। एषः । हिनस्ति। यम्। हिनस्तिं। मा । हिःसीः । तनुवां । प्रजा इतिं प्र—जाः । इतिं । आह । प्रजाभ्य इति प्र—जाभ्यः । एव । एनम् । शमयति । रक्षा शंसि । वै। एतत् । यज्ञम् । सचन्ते । यव । अनंः । उत्सर्जतीत्युंव - सर्जिति । अर्कन्दव । इति । अन्विति । आह । रक्षंसाम् । अपंहत्या इत्य-पं—हत्ये । अनंसा । वहन्ति । अपंचितिमित्यपं— चितिम्। एव । अस्मिन् । द्धाति । तस्मांत् ।

अनस्वी। च। रथी। च। अतिथीनाम्। अपंचित-तमावित्यपंचित—तमौ (३)। अपंचितिमा-नित्यपंचिति-मान् । भवति । यः । एवम् । वेदं । समिधेतिं सम्-इधां । अग्निम् । दुव-स्यत । इति । घृतानुषिकामिति घृत—अनुषिकाम्। अवंसित इत्यवं — सिते । समिधमितिं सम् — इधंम् । एति । द्धाति । यथां । अतिथये । आगंतायेया— गताय। सर्विष्वंत्। आतिष्यम्। क्रियते। तादक्। एव । तत् । गायत्रिया । ब्राह्मणस्यं । गायत्रः। हि। ब्राह्मणः । त्रिष्टुभां । राजन्यंस्य । त्रेष्टुंभः । हि । रा-जन्यंः। अस्यियंप्—सु । अस्मं । प्रेतिं । वेशयति । अप्सुयेनिरित्यप्सु—योनिः । वै । अग्निः । स्वा-म्। एव। एनम्। योनिम्। गमयति। तिस्रिभ-रितिं तिस्र—भिः। प्रेतिं । वेशयति । त्रिष्टदितिं त्रि—वृत्।वै (४)। अग्निः। यावांन्। एव। अग्निः। तम् । प्रतिष्ठामितिं प्रति—स्थाम् । गम-यति । परेति । वै । एषः । अग्निम् । वपति । यः । अप्स्वसंप्—सु । अस्मं । प्रवेशयतीतिं प्र—वेशयं-ति । ज्योतिष्मतीभ्याम् । अवेति । द्धाति । ज्यो-तिः। एव । अस्मिन् । द्धाति । द्दाभ्याम् । प्रति- ष्ठिया इति प्रति—स्थित्ये। परेतिं। वै। प्रजामिति प्र-जाम् । पशून् । वपति । यः । अ-प्स्वत्यंप्-सु । अस्मं । प्रवेशयतीतिं प्र-वेशयंति । पुनंः। ऊर्जा। सह। रय्या। इति। पुनंः। उदैती-रयुंव-ऐति । प्रजामिति प्र-जाम् । एव । पशून् । बात्मन् । धत्ते । पुनंः । त्वा । आदित्याः (५)। रुद्राः । वसंवः । समिति । इन्धताम् । इति । आह् । एताः । वै । एतम् । देवताः । अग्रं । समिति । ऐ-न्धत । ताभिः । एव । एनम् । समिति । इन्वे । बोर्घ। सः। बोधि। इति। उपेति। तिष्ठते। बोध-यंति । एव । एनम् । तस्मांत् । सुप्त्वा । प्रजा इति प्र—जाः । प्रेतिं । बुध्यन्ते । यथास्थानमितिं यथा— स्थानम् । उपेतिं । तिष्ठते । तस्माद् । यथास्थान-मिति यथा—स्थानम् । पशवंः । पुनंः । एत्येत्यां — इत्यं। उपेतिं। तिष्ठन्ते (६)॥

र्हिती कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पञ्चमाष्टके हितीयप्रपाठके दितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥

( अथ पद्ममाष्टके द्वितीयप्रपाठके तृतीयोऽनुवाकः । )

यावती वै ष्टंथिवी तस्ये यम आधिपत्यं

परीयाय यो वै यमं देवयजनमस्या अनियी-च्यार्मि चिंनुते यमायेंनः स चिंनुतेऽपेतेत्यध्य-वंसाययति यममेव देवयजनमस्यै निर्याच्याऽ-रमनेऽभिं चिंनुत इष्वग्रेण वा अस्या अनांमृ-तमिच्छन्तो नाविन्दन्ते देवा एतद्यजुंरपश्य-न्नपेतेति यदेतेनांध्यवसाययंति (१) अनां मृत एवाभि चिंनुत उद्घंन्ति यदेवास्यां अमेध्यं तद्पं हन्त्यपोऽवोक्षति शान्त्ये सिकंता नि वंपत्येतद्वा अग्नेवंश्वानरस्यं रूपः रूपेणैव वैश्वानरमवं रुन्ध ऊषान्नि वंपति पुष्टिर्वा एषा प्रजनंनं यदूषाः पुष्टयांमेव प्रजनंनेऽभ्निं चिनु-तेऽथी संज्ञानं एव संज्ञानः ह्यंतद (२) पश्चनां यदूषा द्यावांष्टिथिवी सहाऽऽस्तां ते वियती अंब्रुतामस्त्वेव नौं सह यज्ञियमिति यदमुष्यां यज्ञियमासीत्तदस्यामंद्धात्त ऊषां अभवन्यदस्या यज्ञियमासीत्तदमुष्यांमद्धात्त-ददश्चन्द्रमंसि कृष्णमूषांत्रिवपंत्रदो ध्यांयेद्द्या-वांष्टिथिव्योरेव यज्ञियेऽभिं चिनुतेऽयः सो अग्निरितिं विश्वामित्रस्य (३) सूक्तं भंवत्ये-तेन वै विश्वामित्रोऽग्नेः प्रियं धामावारुन्धाग्ने-

रवैतेनं प्रियं धामावं रुन्धे छन्दोर्भिव देवाः सुंवर्ग लोकमांयन्चतंस्रः प्राचीरुपं द्धाति चत्वारि छन्दांशसि छन्दों भिरेव तद्यजंमानः सुवर्ग छोकमेति तेषां सुवर्ग छोकं यतां दिशः समंब्लीयन्त ते हे पुरस्तांत्समीची उपांद्धत हे (४) पश्चात्समीची ताभिवै ते दिशोऽदःहन्यद्दे पुरस्तांत्समीची उपद्धांति द्दे पश्चात्समीचीं दिशां विधृंया अथों पशवी वै छन्दांशसि पशूनेवास्में समीचों द्धात्यष्टा-वुपं द्धात्यष्टाक्षरा गायत्री गायत्री ऽग्नियीवां-नेवाग्निस्तं चिनुतेऽष्टावुपं द्यायष्टाक्षंरा गायत्री गांयत्री सुंवर्ग लोकमञ्जसा वेद सुवर्गस्यं लो-कस्यं ( ५ ) प्रज्ञांत्यै त्रयोंद्श लोकंपृणा उपं द्धारयेकंविश्शातिः सं पंचन्ते प्रतिष्ठा वा एंक-विश्वाः प्रतिष्ठा गाहीपत्य एकविश्वास्यैव प्रांतिष्टां गाहिपत्यमनु प्रति तिष्ठति प्रत्यभि चिंक्यानस्तिष्टाति य एवं वेद पर्श्वचितीकं चिन्वीत प्रथमं चिन्वानः पाङ्की यज्ञः पाङ्काः पशवीं यज्ञमेव पशूनवं रुचे त्रिचिं-तीकं चिन्वीत दितीयं चिन्वानस्त्रयं इमे लोका

एष्वंव छोकेषुं (६) प्रति तिष्ठत्येकंचि-तीकं चिन्वीत तृतीयं चिन्वान एक्घा वै सुवर्गी छोक एकदृतेव सुवर्ग छोकमेति प्रशि-षेणाभ्यूंहति तस्मान्माश्सेनास्थि छन्नं न दुश्चमी भवति य एवं वेद पञ्च चित्रयो भवन्ति पञ्चभिः प्रशिषस्भ्यूंहति दश संपंचन्ते दशां-क्षरा विराडन्नं विराड्विराज्येवान्नाचे प्रतिं तिष्ठति (७)॥

( अध्यवसाययंति ह्यंतद्विश्वामित्रस्यादधत द्वे लोकस्यं लोकेषु सप्तचंत्वारि शच।)

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके दितीयप्रपायके तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥

( अथ पश्चमाष्टके द्वितीयप्रपाठके तृतीयोऽनुवाकः । )

यावंती । वै । पृथिवी । तस्ये । यमः । आर्थिपद्मित्याधि—पद्मम् । परीति । इयाय । यः । वै ।
यमम् । देवयजनिमिति देव—यजनम् । अस्याः ।
अनिर्याच्येयानिः—याच्य । अग्निम् । चिनुते । यमायं । एनम् । सः । चिनुते । अपेति । इत । इति ।
अध्यवंसाययतीत्यंधि—अवंसाययति । यमम् । एव ।
देवयजनिमिति देव—यजनम् । अस्ये । निर्याच्येति
निः—याच्यं । आरमने । अग्निम् । चिनुते । इष्व-

ग्रेणेतीषु—अग्रेणं । वै । अस्याः । अनांमृतमित्यनां— मृतम् । इच्छन्तंः । न । अविन्दन् । ते । देवाः । एतत्। यजुः। अपश्यन्। अपेतिं। इत । इति। यत् । एतेनं । अध्यवसाययती संधि — अवसाययंति (१)। अनांमृत इत्यनां—मृते । एव । अग्निम् । चिनुते । उदिति । हन्ति । यत् । एव । अस्याः । अमेध्यम् । तत् । अपेति । हन्ति । अपः । अवेति । उक्षति । शान्त्ये । सिकंताः । नीति । वपति । एत-त्। वै। अग्नेः। वैश्वानरस्यं। रूपम्। रूपेणं। एव। वैश्वानरम् । अवेति । रुन्धे । उषांन् । नीति । वप-ति । प्रष्टिः । वै । एषा । प्रजननिर्मितं प्र-जनं-नम् । यत् । उषाः । प्रष्ट्याम् । एव । प्रजनंन इति प्र-जनने । अग्रिम् । चिनुते । अथो इति । संज्ञान इति सं-ज्ञानें। एव। संज्ञानमिति सं-ज्ञानंम्। हि। एतव (२)। पशूनाम्। यव । उषाः। द्या-वांष्टिथिवी इति चावां — प्रिथवी । सह । आस्ताम्। ते इति । क्यिती इति वि-यती । अबूताम् । अस्तुं। एव। नौ। सह। यिज्ञयंम्। इति । यत्। अमु-ष्याः। यज्ञियंम्। आसीत्। तत्। अस्याम्। अदु-थात् । ते । उषाः । अभवन् । यत् । अस्याः । य- ज्ञियंम् । आसीं त् । तत् । अमुष्यांम् । अद्धात् । । अदः । चन्द्रमंसि । कृष्णम् । उषां-। निवपन्निति नि-वपंत् । अदः । ध्यायेत् । द्यावाप्टाथिव्योरिति द्यावां—प्टाथिव्योः। एव । यज्ञियं । अग्रिम् । चिनुते अयम्। सः । अग्निः । इति । विश्वामित्रस्येति विश्व-मित्रस्य (३)। सूक्तमितिं सु-उक्तम् । अवाति । एतेनं । वै । विश्वामित्र इति विश्व-मित्रः । अग्नेः । प्रियम् । धार्म । अवेति । अरुन्ध । अग्नेः । एव । एतेनं । प्रियम् । धामं । अवेति । रुच्चे । छन्दें।भिरिति छन्दं:-भिः। वै। देवाः। सुवर्गमिति सुवः-गम् । छोकम् । आयन् । चतंस्रः । प्राचीः । उपेति । द्याति । चत्वारि । छन्दाः सि । छन्दे।भि-रिति छन्दं:-भिः। एव। तद् । यर्जमानः । सुवर्ग-मितिं सुवः — गम् । छोकम् । एति । तेषांम् । सुव-र्गिमिति सुवः-गम् । लोकम् । यताम् । दिशंः । समिति । अव्छीयन्त । ते । दे इति । पुरस्तांद । समीची इति । उपेति । अद्यत । दे इति (४)। पश्चात् । समीची इति । ताभिः । वै । ते । दिशंः । अदश्हन्। यत् । दे इति । पुरस्तांत् । समीची इति । उपद्धातीत्युंप-द्धांति । द्वे इति । पश्चाद । समीची इति । दिशाम् । विधृत्या इति वि-धृत्यै । अथो इति । पशवंः । वै । छन्दार्श्स । पशून् । एव । असमै । समीचंः । द्धाति । अष्टौ । उपेतिं । द्वाति । अष्टाक्षरेत्यष्टा—अक्षरा । गायत्री । गायत्रः । अग्निः। यावांन्। एव । अग्निः। तम्। चिनुते। अष्टौ । उपेति । द्धाति । अष्टाक्षरेत्रष्टा-अक्षरा । गायत्री । गायत्री । सुवर्गमितिं सुवः — गम् । छोकम् । अञ्चंसा । वेद । सुवर्गस्येतिं सुवः - गस्यं । लोकस्यं । (५)। प्रज्ञांया इति प्र-ज्ञात्यै। त्रयोंदशेति त्रयंः-द्श । लोकंप्रणा इति लोकं—प्रणाः । उपेति । द्धाति । एकंविश्शातिरित्येकं —विश्शातिः । समिति । पद्यन्ते । प्रतिष्ठेतिं प्रति—स्था । वै । एकविश्श इत्येक-विश्शः। प्रतिष्ठेति प्रति-स्था। गाहिपत्य इति गाई-पत्यः । एकविश्शस्येतेयंक-विश्शस्यं । एव । प्रतिष्ठामितिं प्रति—स्थाम् । गाहिंपत्यमिति गाही-पत्यम् । अनुं । प्रतीतिं । तिष्ठति । प्रतीतिं । अग्निम्। चिक्यानः। तिष्ठति। यः। एवम्। वेदं। पञ्चंचितीकमिति पञ्चं-चितीकम्। चिन्वीत। प्रथमम्। चिन्वानः । पाङ्क्तंः । यज्ञः । पाङ्क्तांः । पश्वंः । यज्ञम्। एव। पश्चन् । अवेति । रुन्धे । त्रिचिंतीक-मिति त्रि-चितीकम् । चिन्वीत । द्वितीयंम् । चिन्वानः। त्रयंः। इमे । लोकाः। एषु। एव। छोकेषु (६)। प्रतीति । तिष्ठति । एकंचितीकमि-रयेकं - चितीकम्। चिन्वीत। तृतीयंम्। चिन्वानः। एकधेर्यंक-धा। वै। सुवर्ग इति सुवः-गः। लोकः । एकवृतेयंक—वृतां । एव । सुवर्ग-मितिं सुवः-गम् । लोकम् । एति । प्रीषेण । अभीति । उहित । तस्मांव । मार्सेनं । अस्थिं। छन्नम् । न । दुश्वर्मेति दुः चर्मा । भवति । यः । एवम् । वेदं । पञ्चं । चितंयः । अवन्ति । पञ्चाभि-रितिं पञ्च-भिः। प्रशिषेः । अभीतिं । उहति । दशं । समिति । पद्यन्ते । दशांक्षरेति दशं—अक्षरा । विराडितिं वि-राट् । अन्नम् । विराडितिं वि-राट् । विराजीति वि-राजि । एव । अन्नाच इत्यंत्र-अद्ये। प्रतीति । तिष्ठति (७)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पञ्चमाष्टके द्वितीयप्रपाठके तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥

( अथ पश्चमाष्टके द्वितीयप्रपाठके चतुर्थोऽनुवाकः । )

वि वा एतौ हिषाते यश्चे पुराऽमिर्यश्चो-

स्वायाः समितमितिं चतस्राभः सं नि वंपाते चत्वारि छन्दांशमि छन्दांशमि खलु वा अग्नेः प्रिया तनूः प्रिययैवैनैां तनुवा सः शांस्ति समितिमित्यांह तस्माद्वह्मंणा क्षत्र समेति य-रसंन्युप्यं विहरंति तस्माद्धस्रंणा क्षत्रं व्येत्यु-तुभिः (१) वा एतं दीक्षयन्ति स ऋतुभिरेव विमुच्यों मातेवं पुत्रं पृंथिवी पुरीष्यंमियांह-र्तुभिरेवैनं दीक्षियत्वर्तुभिविं मुंञ्चति वैश्वानर्या शिक्यंमा दंत्ते स्वद्यं येवैनंत्रे ऋतीः कृष्णास्ति-स्रम्तुषंपका भवन्ति निर्ऋत्यै वा एतद्रांगधेयं यत्तुषा निर्ऋत्ये रूपं कृष्णः रूपेणैव निर्ऋं-तिं निरवंदयत इमां दिशं यन्त्येषा ( २ ) वै निर्ऋत्ये दिक्स्वायांमेव दिशि निर्ऋतिं निर-वंदयते स्वकृत इशिण उपं द्धाति प्रद्रे वैतहै ् निर्ऋत्या आयतंनः स्व एवाऽऽयतंने निर्ऋतिं निरवंदयते शिक्यंमभ्युपं द्धाति नैर्ऋतो वै पाशंः साक्षादेवैनं निर्ऋतिपाशान्मं ञ्चति तिस्र उपं द्धाति त्रेधाविहितो वै पुरुषो यावांनेव पुरुंषस्तस्मात्रिऋँतिमवं यजते परांचीरुपं (३) द्धाति परांचीमेवास्मात्रिक्षीतं प्र णुंदतेऽपंती-

क्षमा यंन्ति निर्ऋतया अन्ति हिंथै मार्जिय खोपं तिष्ठन्ते मेध्यत्वाय गाहिंपत्यमुपं तिष्ठन्ते निर्ऋ-तिलोक एव चेरित्वा प्ता देवलोकमुपावर्तन्त एकयोषं तिष्ठन्त एकधैव यर्जमाने वीर्थ द्वति निवेशनः संगमंनी वसूनामित्यांह प्रजा वै पशवो वसुं प्रजयेवैनं पशुभिः समंब-यन्ति (४)॥

( ऋतुभिरेषा पराचीरुपाष्टाचेत्वारिश्शच ।)

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके दितीयप्रपाठके चतुर्थोऽनुवाकः ॥ १ ॥

( अथ पद्ममाष्टके द्वितीयप्रपाठके चतुर्थोऽनुवाकः । )

बीति। वै। एती। दिषाते इति। यः। च। पुरा। अग्निः। यः। च । उखायांम् । समितिं। इतम्। इति । चतस्रिभिति चतस्र—।भिः। सम्। नीति । वपति । चत्वारि । छन्दांशसि । छन्दांशसि । खर्छ । वै । अग्नेः । प्रिया । तनूः । प्रिययां । एव । एनौ । तनुवां । समिति । शास्ति । समिति । इतम् । इति । आह । तस्मांव । ब्रह्मणा । क्षत्रम् । समिति । एति । यत् । संन्युप्येति सं-न्युप्यं । वि-हरतीति वि-हरंति । तस्मीत् । ब्रह्मणा । क्षत्रम् ।

वीति । एति । ऋतुभिरित्यृतु—भिः (१)। वै। एतम् । दीक्षयन्ति । सः । ऋतुभिरित्यृतु—भिः । एव । विमुच्य इतिं वि-मुच्यंः । माता । इव । पुत्रम् । पृथिवी । पुरीष्यंम् । इति । आह । ऋतुभि-रित्यृत्-भिः। एव। एनम्। दीक्षयित्वा। ऋतुभि-रित्यृत-भिः। वीतिं। मुञ्जति। वैश्वानर्या। शि-क्यंम्। एति । दत्ते । स्वद्यंति । एव । एनद । नैर्ऋतीरिति नैः—ऋतीः। कृष्णाः। तिस्रः। तुषं-पका इति तुषं —पकाः। भवन्ति। निर्श्वता इति निः—ऋसै। वै। एतत्। भागधेयमितिं भाग— धेयंम् । यव । तुषांः । निर्ऋतया इति निः—ऋसै । रूपम् । कृष्णम्। रूपेणं । एव । निर्ऋतिमिति निः—ऋतिम् । निरवंदयत इति निः—अवंदयते । इमाम्। दिशंम्। यन्ति। एषा (२)। वै। नि-ऋति निः —ऋत्यै। दिक्। स्वायांम्। एव। दिशि। निर्ऋतिमिति निः—ऋतिम्। निरवंदयत इति निः-अवंद्यते । स्वकृत इति स्व-कृते। इरिंणे। उपेति । द्याति । प्रद्र इति प्र—द्रे । वा । एतव । वै । निर्ऋतया इति निः—ऋत्याः । आयतं-नमित्यां—यतंनम् । स्वे । एव । आयतंन इत्यां—

( उख्यामिसंवपनम् )

यतंने । निर्ऋतिमिति निः - ऋतिम् । निरवंद्यत इति निः—अवंदयते । शिक्यंम् । अभि । उपेति । द्धा-ति। नैर्ऋत इति नैः - ऋतः। वै। पार्शः। साक्षादितिं स—अक्षाव । एव । एनम् । निऋतिपाशादितिं निर्ऋति—पाशाव । मुञ्जति । तिस्रः । उपेति । द्धाति । त्रेधाविहित इति त्रेधा-विहितः । वै । पुरुषः। यावान् । एव । पुरुषः। तस्मात् । निर्श्नः-तिमिति निः - ऋतिम् । अवेति । यजते । परांचीः। उपेति (३)। द्धाति । परांचीम् । एव । अस्मात् । निर्द्धितिमिति निः - ऋतिम् । प्रेति । नुदते । अप्रं-तीक्षमित्यपंति—ईक्षम् । एति । यन्ति । निर्ऋत्या इति निः—ऋयाः । अन्तिहिया इस्यन्तः—हिसै । मार्जियत्वा । उपेति । तिष्ठन्ते । मेध्यत्वायेति मेध्य— रवायं । गाहिपत्यमिति गाहि-पत्यम् । उपेति । तिष्ठन्ते । निर्ऋतिलोक इति निर्ऋति—लोके । एव । चरित्वा । प्रताः । देवलोकिमिति देव-लोकम्। उपावंतिनत इत्युप-आवंतिनते । एकंया । उपेति । तिष्ठन्ते । एकथेद्यंक-धा । एव । यर्जमाने । वीर्यंस्। द्धति । निवेशंन इति नि—वेशंनः । संगमंन इति सं—गमंनः। वसूनाम् । इति । आह । प्रजेति प्र—जा। वै। प्रावंः। वसुं। प्रजयेति प्र—जया।
प्व। एनम्। प्रशिभितिं प्रश्—िभः। समिति।
अर्धयन्ति (४)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैतिरीयसंहितापदपाठे पञ्चमाष्टके द्वितीयप्रपाठके चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४ ॥

( अय पश्चमाष्टके द्वितीयप्रपाठके पश्चमोऽनुवाकः । )

पुरुषमात्रेण वि मिंमीते यज्ञेन वै पुरुषः संमिती यज्ञपरुपैवैनं वि मिमिति यावान्पुरुष ऊर्ध्वबांहुस्तावांन्भवत्येतावद्वे पुरुषे वीय वीयं-णैवैनं वि मिंमीते पक्षी भंवति न ह्यंपक्षः प्तितुमही सर्वनां पक्षी द्राघीं या स्मी अवत-स्तस्मांत्पक्षपंवयाः सि वयां शसि व्याममात्री पक्षी च पुच्छं च अवत्येतावहै पुरुषे वीर्यम् ( १ ) वीर्यसंमिती वेणुंना वि मिंमीत आग्नेयो वै वेणुंः सयोनित्वाय यजुंषा युनक्ति यजुंषा कृषति व्याष्ट्रंच्ये षड्गवेनं कृषति षड्वा ऋतवं ऋतुभिरवैनं कृषति यद्दांद्शगवेनं संवत्सरेणैवेयं वा अग्नेरंतिदाहादंबिभेरसैतद्दिं-गुणमंप्रयत्कृष्टं चाकंष्टं च ततो वा इमां नात्यं-दहचाकृष्टं चाकृष्टं च (२) भवं सस्या अनं-

2

तिदाहाय दिगुणं त्वा अग्निमुद्यंन्तुमईतीत्यांहु-र्यरकृष्टं चाकृष्टं च अवेरयभेरुघंत्या एतावंन्तो वै पशवी हिपादंश्य चतुं ब्याद्श्य तान्यरप्राचं उत्स्रे बहुद्रायापि दृष्याद्यदेशिणा पितृभ्यो नि धुंवेद्यत्प्रतीचो रक्षांशसि हन्युरुद्दीच उत्संजत्येषा वै देवमनुष्याणां शान्ता दिक (३) तामेवै-नाननूरसंजयथो खल्विमां दिशमुरसंजरयसी वा आंदित्यः प्राणः प्राणमेवैनाननूतसंजाति दाक्षणा पर्यावंतिनते स्वमेव वीर्यमनु पर्यावंतिनते तस्माद्दक्षिणोऽर्घे आत्मनी वीर्यावत्तरोऽथो बादित्यस्यैवाऽऽवृतमनुं पर्यावितन्ते तस्मात्प-रांञ्चः पशवो वि तिंष्ठन्ते प्रत्यञ्च आ वंतन्ते तिस्रस्तिंसः सीतांः (४) कृषाति त्रिवृतंमेव यंज्ञमुखे वि यांतयस्योषं यीर्वपति ब्रह्मणाऽत्रमवं रुन्धेऽभेऽकश्चीयते चतुर्दशिभेपति सप्तश्राम्या कोषंययः सप्ताऽऽरण्या उभयीषामवंरुद्ध्या अनंस्यानस्य वपत्यन्नंस्यानस्यावंरुद्ध्ये कृष्टे वंपति कृष्टे ह्योषंधयः प्रतितिष्ठंन्त्यनुमीतं वंपति प्रजांत्ये दादशसु सीतां सु वपति दादंश मासांः संवत्सरः संवत्सरेणैवास्मा अत्रं पचति यदंग्नि- चित ( ५ ) अनंवरुद्धस्याश्रीयाद्वंरुद्धेन ग्रंथित ये वनस्पतीनां फल्यहंयस्तानिध्मेऽपि प्रोक्षेद्रनंवरुद्धस्यावंरुद्ध्ये दिग्भ्यो लोषान्तसः मंस्यति दिशामेव वीर्थमवरुध्यं दिशां वीर्थेऽग्निं चिनुते यं द्विष्याद्यत्र सस्यात्तस्यं दिशो लोष्टमा हेरेदिषमूर्जमहमित आ दंद इतीषंमेवोर्ज तस्यं दिशोऽवंरुचे क्षोधंको भवति यस्तस्यां दिशा भवंत्युत्तरवेदिमुपं वपत्युत्तरवेद्याः ह्यंग्निश्चीयः तेऽथो पशवो वा उत्तरवेदिः पश्चेवावं रूच्धेऽथे। यज्ञपरुषाऽनंन्तरित्ये ( ६ )॥

( च भवत्येतावद्वे पुरुषे वीयं यत्कृष्टं चाकृष्टं च दिक्सीतां अग्निचिदव पश्चीवश्यातिश्च।)

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके द्वितीयप्रपाठके पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥

( अय पद्माष्टके दितीयप्रपाठके पद्मीऽनुवाकः । )

पुरुषमात्रेणिति पुरुष—मात्रेणं । वीति । मिमीते ।
यज्ञेनं । वे । पुरुषः । संभित इति सं—िमतः । यज्ञपुरुषिति यज्ञ—पुरुषां । पुव । पुनम् । वीति ।
मिमीते । यावांन् । पुरुषः । ऊर्ध्वबांहुरिरयूर्ध्व—
बाहुः । तावांन् । भवति । पुतावंद । वे । पुरुषे ।

बीर्यं म् । वीर्यंण । एव । एनम् । वीति । मिमीते । पक्षी। भवति। न । हि । अपक्षः। पतितुम् । अहंति । अरिननां । पक्षौ । द्रावींयाः सौ । अवतः । तस्मांव।पक्षपंवयाःसीतिं पक्ष-प्रवयाःसि।वयाःसि। व्याममात्रावितिं व्याम—मात्रौ।पक्षौ।च। पुच्छंम्। च । अवति । एतावंद । वै । पुरुषे । वीर्यम् ( १ )। वीर्यसंमित इति वीर्य-संमितः। वेणुना। वीति । मिमीते । आग्नेयः । वै । वेणुः । सयोनित्वायेति सयोनि—त्वायं। यजुंषा। युनक्ति। यजुंषा। कृषति। व्यार्ष्ट्रचा इति वि—आर्ष्ट्रचे । पड़बेनेति षट्— गवेनं । कृषति । षट् । वै । ऋतवंः । ऋतुभिरित्यु-तु-भिः। एव। एनम्। कृषति। यद। द्वादशगवे-नेति द्वादश-गवेनं । संवत्सरेणेति सं-वत्सरेणं । एव। इयम्। वै। अग्नेः। अतिदाहादियंति— दाहात्। अबिभेत्। सा । एतत्। दिगुणमिति हि—गुणम्। अपश्यव । कृष्टम् । च। अकृष्टम् । च । ततः । व । इमाम् । न । अतीति । अद्हृत् । यत्। कृष्टम्। च। अकृष्टम्। च (२)। अवंति। अस्याः । अनंतिदाहायेत्यनंति—दाहाय । द्विगुण-मिति हि—गुणम्। तु। वै। अग्निम्। उद्यन्तुमि-

त्युव-यन्तुम्। अर्हति । इति । आहुः । यव्। कृष्टम् । च। अकृष्टम् । च। अवंति । अग्नेः । उद्यंया इत्युत् – यत्ये । एतावंन्तः । वे । पशवंः । द्विपाद इति हि-पादंः। च। चर्उष्पाद इति चर्तः-पादः। च। तान्। यत्। प्राचंः। उत्स्तेदित्युंत्—स्रेतेत्। रुद्रायं। अपीतिं। दध्याव । यव । दक्षिणा । पितृभ्य इति पितृ—भ्यः । नीति । धुवेद । यत् । प्रतिचंः । रक्षा शंसि । हन्युः । उदीचः । उदिति । सजिति । एषा। वै। देवमनुष्याणामिति देव-मनुष्याणांम्। शान्ता । दिक् (३)। ताम्। एव। एनान् । अनुं। उदिति । सजति । अथो इति । खछं । इमाम् । दिशंम् । उदितिं । सुजति । असौ । वै । आदित्यः । प्राण इति प्र-अनः। प्राणमिति प्र-अनम्। एव। एनान् । अनुं । उदितिं । स्तजति । दक्षिणा । पर्यावं-तिन्त इति परि-आवंतिन्ते । स्वम् । एव । वीर्यंम् । अन्विति । पर्यावर्तन्त इति परि-आवर्तन्ते । तस्मां-व । दक्षिणः । अधः । आत्मनंः । वीयीवत्तर इति वीर्यावद—तरः। अथो इति । आदित्यस्यं। एव। बाहतमित्यां – हतंम् । अन्विति । पर्यावंतिन्त इति परि-आवंतिन्ते । तस्मांत् । पराञ्चः । पशवंः ।

वीति । तिष्ठन्ते । प्रयञ्चंः । एति । वर्तन्ते । तिस्र-स्तिम्र इति तिम्नः-तिम्नः। सीताः (४)। कृषति। त्रिष्टतमिति त्रि—वृतंम् । एव । यज्ञमुख इतिं यज्ञ-मुखे । वीतिं । यातयति । ओषंधीः । वपति । ब्रह्मणा। अन्नम् । अवेति । रुन्धे । अर्के । अर्कः । चीयते। चतुर्दशभिरिति चतुर्दश—भिः। वपति। सप्त । ग्राम्याः। जीषंधयः । सप्त । आरण्याः । उभ-यीषाम् । अवंरुद्ध्या इत्यवं - रुदूध्ये । अन्नंस्यान-स्येत्यनंस्य-अनस्य।वपति। अन्नंस्यानस्येत्यनंस्य-अन्नस्य । अवंरुद्ध्या इत्यवं — रुद्ध्ये । कृष्टे । वपति । कष्टे। हि। ओषंधयः। प्रतितिष्ठन्तीतिं प्रति—तिष्ठंन्ति। अनुसीतिमस्यंनु—सीतम् । वपति । प्रजांत्या इति प्र-जात्ये । द्वादशस्वितं द्वादश-सु । सीतांसु । वपति । हादंश। मासाः। संवत्सर इति सं-वत्सरः । संवत्सरेणेति सं-वत्सरेणं । एव । अस्मै । अन्नम् । पचति । यव । अग्निचिदित्यंग्नि—चिव (५)। अनंवरुद्वस्येत्यनंव-रुद्वस्य । अश्रीयात् । अवंरुद्धे-नेयवं - रुद्देन । वीति । ऋध्येत । ये । वनस्पतीं-नाम् । फलग्रहंय इति फल-ग्रहंयः । तान् । इध्मे । अपि । प्रेति । उन्नेत् । अनंवरुद्धस्येयनंव कद्धस्य ।

अवंरुद्ध्या इत्यवं — रुद्ध्ये । दिग्भ्य इतिं दिक् — भ्यः। छोष्टान्। समितिं। अस्यति । दिशाम् । एव । वीयेम् । अवरुध्येत्यंव-रुध्यं । दिशाम् । वीयें । अग्निम्। चिनुते। यम्। दिष्यात्। यत्रं। सः। स्याव् । तस्यै । दिशः । लोष्टम् । एति । हरेत् । इषम् । उजिम् । अहम् । इतः । एति । ददे । इति । इषंम्। एव । उंर्जम् । तस्यें । दिशः । अवेतिं । रुचे । क्षोधंकः । भवति । यः । तस्याम् । दिशि । भवंति । उत्तरवेदिमिरयुंत्तर—वेदिम् । उपेति । वपति । उत्तरवैद्यामित्युंत्तर-वैद्याम् । हि । अग्निः । चीयते । अथो इति । पश्चवंः । वै । उत्तरवेदिरित्युंत्तर-वेदिः। पशून् । एव । अवेति । रुन्धे । अथो इति । यज्ञ-परुष इति यज्ञ-परुषः । अनंन्तरिया इयनंन्तः-इत्यै (६)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापद्पाठे पञ्चमाष्टके द्वितीयप्रपाठके पञ्चमोऽनुवांकः ॥ ५॥

( अथ पश्चमाष्टके द्वितीयप्रपाठके षष्ठोऽनुवाकः । )

अमे तब श्रवी वय इति सिकंता नि वपत्येतद्या अमेवैश्वान्रस्यं सुक्तः सुक्तेनैव वैश्वान्र-

मवं रुन्धे पड्भिनिं वंपति षड्वा ऋतवंः संवत्सरः संवत्सरेांऽग्निवैश्वानरः साक्षादेव वैश्वा-नरमवं रुन्धे समुद्रं वै नामैतच्छन्दंः समुद्रमनु प्रजाः प्र जांयन्ते यदेतेन सिकंता नि वपंति प्रजा-नीं प्रजननायेन्द्रंः (१) हत्राय वज्रं प्राहंरत्स त्रेधा व्यंभवरस्पयस्तृतीयः रथस्तृतीयं यूपस्तृतीयं यें उन्तः शरा अशीं यन्त ताः शर्करा अभवन्त-च्छर्कराणाः शर्करत्वं वन्नो वै शर्कराः पशुरमि-र्यच्छर्कराभिरभि पंरिमिनोति वज्रेणवासमें पश्चन्परिं गृह्णाति तस्माइन्नेण पशवः परिंगृही-तास्तस्मात्स्थेयानस्थेयसो नोपं हरते त्रिस-प्ताभिः पशुकांमस्य (२) परिं मिनुयात्मप्त वै शीर्षण्याः प्राणाः प्राणाः पशवंः प्राणेरेवास्मै पश्चनवं रुम्धे त्रिणवाभिभ्रतिंव्यवतस्त्रिवतंमेव वर्जं संभृत्य भ्रातृंव्याय प्र हरति स्तृत्या अपंरिमिताभिः परि मिनुयाद्पंरिमितस्यावं-रुद्ध्ये यं कामयेतापशुः स्यादियपंरिमित्य तस्य शर्कराः सिकंता व्यंहेदपंरिग्रहीत एवास्यं विषूचीनः रेतः परां सिञ्चत्यपशुरेव भविति (३) यं कामयेत पशुमान्त्स्यादिति परिमित्य

तस्य शर्कराः सिकंता व्यूंहेत्परिंग्रहीत एवासमें समीचीनः रेतः सिञ्चति पशुमानेव भंवति सीम्या व्यंहाति सीमी वै रेतीधा रेतं एव तदं-धाति गायत्रिया ब्रांह्मणस्यं गायत्रो हि ब्रांह्म-णिस्रष्टभां राजन्यंस्य त्रेष्टुंभो हि राजन्यः शंयुं बांईस्परयं मेघो नापानमत्सोऽभि प्राविंशव (४) सें। इसे कृष्णें रूपं कृत्वोदांयत सोऽश्वं प्राविंशत्सोऽश्वंस्यावान्तरशकोऽभवद्यदश्वंमाक-मयंति य एव मेधोऽश्वं प्राविंशत्तमेवावं रुच्ये प्रजापंतिनाऽग्निश्चेतव्यं इत्यांहुः प्राजापत्योऽश्वो यद्श्वंमाक्रमयंति प्रजापंतिनैवाग्निं चिनुते पुष्क-रवर्णमुपं द्धाति योनिर्वा अग्नेः पुंष्करपर्णः सयोनिमेवाम्निं चिनुतेऽपां प्रष्ठमसीत्युपं दधा-त्यपां वा एतत्प्रष्ठं यत्पुंष्करपर्णः रूपेणैवैनदुपं द्धाति (५)॥

( इन्द्रं: पशुकांमस्य मनत्यविश्वत्सये। नि विश्शातिश्चं । ) इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके दितीयप्रपाठके षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६ ॥

( अथ पद्ममाष्टके द्वितीयप्रपाठके पृष्ठोऽनुवाकः । )

अभे । तवं । श्रवंः । वयंः । इति । सिकंताः ।

नीति । वपति । एतत् । वै । अग्नेः । वैश्वानरस्यं । सूक्तमिति सु—उक्तम् । सूक्तेनेति सु—उक्तेनं। एव । वैश्वानरम् । अवेति । रुन्धे । षड्भिरितिं षट्— भिः। नीति । वपति । षट् । वै । ऋतवंः । संवत्सर इति सं—वत्सरः । संवत्सर इति सं—वत्सरः । अग्निः । वैश्वानरः। साक्षादितिं स—अक्षात्। एव। वैश्वा-नरम् । अवेति । रुन्धे । समुद्रम् । वै । नामं । एतव् । छन्दंः । समुद्रम् । अन्वितिं। प्रजा इति प्र—जाः । प्रेति । जायन्ते । यव । एतेनं । सिकंताः । निवपतीतिं नि-वपंति । प्रजानामिति प्र-जानांम् । प्रजनंनायेति प्र-जननाय । इन्द्रंः (१)। वृत्रायं । वर्ष्रम् । प्रेति । अहरत् । सः । त्रेधा । वीति । अभवत् । रफ्यः। तृतींयम्। रथंः। तृतींयम्। यूपंः। तृतींयम्। ये । अन्तःशरा इत्यंन्तः—शराः । अशीर्यन्त । ताः। शर्कीराः। अभवन् । तव् । शर्कीराणाम् । शर्करत्वमितिं शर्कर-त्वम् । वर्ज्ञः । वै । शर्कराः । पशुः । अग्निः । यत् । शर्वेराभिः । अग्निम् । परि-मिनोतीति परि-मिनोति । वज्रंण । एव । असमे । पशून । परीति । यहाति । तस्मांव । वज्रीण । पश्वंः । परिंगृहीता इति परिं—गृहीताः । तस्मांत् । स्थेयांन् । अस्थंयसः । न । उपेति । हरते । त्रिस-प्ताभिरितिं जि—सप्ताभिः । पशुकांमस्येतिं पशु— कामस्य (२)। परीतिं। मिनुयात्। सप्त। वै। शीर्षण्याः । प्राणा इति प्र-अनाः । प्राणा इति प्र-अनाः । पशवंः । प्राणैरितिं प्र-अनैः । एव । असमे । पशून् । अवेति । रुच्ये । त्रिणवाभिरितिं त्रि-नवाभिः । भ्रातृंव्यवत इति भ्रातृंव्य-वतः। त्रिवृतमितिं त्रि—वृतंम् । एव । वर्त्रम् । संभृत्येतिं सं-भृत्यं । भ्रातृंव्याय । प्रेतिं । हरति । स्तृत्ये । अपंरिमिताभिरियपंरि-मिताभिः। परीतिं । मिनु-यात् । अपंरिमितस्येयपंरि-मितस्य । अवंरुद्ध्या इत्यवं — रुद्ध्ये । यम् । कामयंत । अपशुः । स्यात् । इति । अपंरिमित्येयपंरि-मिय । तस्यं । शकीराः । सिकंताः । वीति । ऊहेत् । अपंरिगृहीत इत्यपंरि— गृहीते । एव । अस्य । विषुचीनंम् । रेतंः । परेतिं । सिञ्चति । अपशुः । एव । अवति (३) । यम् । कामयेत । पशुमानितिं पशु—मान् । स्याव । इतिं । परिमित्येति परि-मित्यं। तस्यं। शर्वराः। सिंकताः। वीति । ऊहेव । परिंग्रहीत इति परिं - गृहीते ।

( क्षेत्रे सिकतादिवापः )

एव । अस्मे । समीचीनंम् । रेतंः । सिञ्चति । पशु-मानितिं पशु-मान् । एव । भवति । सौम्या । वीति । ऊहति । सोमंः । वै । रेतोधा इति रेतः— धाः । रेतंः । एव । तव् । दधाति । गायत्रिया । ब्राह्मणस्यं । गायत्रः । हि । ब्राह्मणः । त्रिष्टुर्भां । राजन्यंस्य । त्रेष्टुंभः । हि । राजन्यंः । शंयुमिति शं— युम् । बार्हस्पत्यम् । मेधंः । न । उपेति । अनमत् । सः। अग्निम् । प्रेतिं। अविशव (४)। सः। अग्नेः। कृष्णंः। रूपम्। कृत्वा। उदिति । आयत। सः। अर्थम्। प्रेतिं। अविशव्। सः। अर्थस्य । अवान्तरशफ इत्यंवान्तर-शफः । अभवत् । यत् । अर्थम् । आक्रमयतीत्यां — क्रमयंति । यः । एव । मेधंः। अर्थम्। प्रेति । अविशत् । तम्। एव । अवेति । रुन्धे । प्रजापंतिनेति प्रजा-पतिना । अग्निः। चेतव्यंः। इति । आहुः। प्राजापत्य इति प्राजा-पत्यः । अर्थः । यत् । अर्थम् । आक्रमय-तीत्यां - क्रमयंति । प्रजापंतिनेतिं प्रजा-पतिना । एव । अग्निम् । चिनुते । पुष्करपर्णमिति पुष्कर— पर्णम् । उपेति । द्धाति । योनिः । वै । अग्नेः । पुष्करपर्णमिति पुष्कर-पर्णम् । सयोनिमिति स- योनिम्। एव । अग्निम् । चिनुते । अपाम् । पृष्ठम् । असि । इति । उपेति । द्धाति । अपाम् । वै । एतत् । पृष्ठम् । यत् । पृष्करपणिमिति पृष्कर— पणिम् । रूपेणं । एव । एनत् । उपेति । द्धाति (५)॥ इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पश्चमाष्टके दितीयप्रपाठके षष्टोऽनुवाकः ॥ ६ ॥

( अथ पद्ममाष्टके द्वितीयप्रपाठके सप्तमोऽनुवाकः । )

ब्रह्मं जज्ञानिमिति रुक्ममुपं द्याति ब्रह्मंमुखा वे प्रजापितः प्रजा अस्वजत ब्रह्मंमुखा
एव तत्प्रजा यजमानः स्वजते ब्रह्मं जज्ञानिमत्यांह तस्मांद्वाह्मणो मुख्यो मुख्यो भवति
य एवं वेदं ब्रह्मवादिनो वदन्ति न प्रंथिव्यां
नान्तिरक्षे न दिव्यंग्निश्चेत्व्यं इति यत्प्रंथिव्यां
चिन्वीत प्रंथिवीः श्रुचाऽपेयेब्रोषंथयो न वनस्पतंयः (१) प्र जांयरन्यदन्तिरक्षे चिन्वीतान्तिरक्षः श्रुचाऽपेयेब्र वयांश्मि प्र जांयरन्यदिवि चिन्वीत दिवंः श्रुचाऽपेयेब्र पर्जन्यां वर्षेद्वममुपं द्यात्मृतं वे हिरंण्यममृतं प्वािम्
चिनुते प्रजांसे हिर्णम्यं प्रक्षमुपं द्याित

यजमानलोकस्य विधृयै यदिष्टंकाया जातृं-ण्णमनूपद्ध्यात्पंशूनां च यजमानस्य च प्राणमिपं दृध्याद्वक्षिणतः (२) प्राञ्चपुर्व द्धाति द्धारं यजमानलोकं न पंशूनां च यजमानस्य च प्राणमपि द्धात्यथो खल्बिष्टं-काया आतृंण्णमनूपं द्धाति प्राणानामुरसृष्ट्ये द्रप्सश्चंस्कन्देसभि मृंशति होत्रांस्वेवैनं प्रति ष्ठापयति सुचावुपं द्धात्याच्यंस्य पूर्णी कां-ष्मियमयी द्रधः पूर्णामीदुम्बरीमियं वै काष्म-र्यमय्यसावौदुंम्बरीमे एवोपं धत्ते (३) तूष्णीमुपं द्याति न हीमे यजुषाऽऽप्तुमहीति दक्षिणां कार्ष्मर्यमयीमुत्तरामौदुंम्बरीं तस्मां-दस्या असावुत्तराऽऽज्यंस्य पूर्णा कांष्मियीं वज्रो वा आज्यं वज्रंः कार्ष्मयें। वज्रेणैव यज्ञस्यं दक्षिणतो रक्षा स्यपं हिन्त द्राः पूर्णामौदुं-म्बरी पशवो वै दृध्यूगुंदुम्बरं पशुद्वेवोर्जी द्धाति पूर्णे उपं द्धाति पूर्णे एवैनंम् (४) अमुष्मिल्लांक उपं तिष्ठेते विराज्यामिश्चेतव्यं इयांहुः सुरवे विराद्यासुच व्यवधीति विराज्ये-वाप्तिं चिनुते यज्ञमुखेयंज्ञमुखे वै कियमां शो यज्ञः रक्षाः सि जिघाः सन्ति यज्ञमुखः रुक्मो यङ्गकमं व्याधारयंति यज्ञमुखादेव रक्षाः स्यपं हिन्त पञ्चभिव्यधिरयति पाङ्को यज्ञो यावानेव यज्ञस्तस्माद्रशाः स्यपं हन्त्यक्षणया व्याधारयति तस्मादक्षणया प्रावोऽङ्गानि प्र हंरन्ति प्रतिष्ठिसे (५)॥

(वनस्पतियो दक्षिणतो धंत्त एनं तस्मीदक्ष्णया पश्चं च।)

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके दितीयप्रपाटके सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७ ॥

( अय पद्ममाष्टके द्वितीयप्रपाठके सप्तमोऽनुवाकः । )

बहां। जज्ञानम्। इति । रुक्मम्। उपेति। द्याति। ब्रह्मंमुखा इति ब्रह्मं—मुखाः। वै। प्रजा-पंतिरितिं प्रजा—पतिः। प्रजा इतिं प्र—जाः। अस्य-जतः। ब्रह्मं मुखाः। एव। तदः। प्रजा इतिं प्र—जाः। यज्ञंमानः। स्वते। ब्रह्मं। प्रजा इतिं प्र—जाः। यज्ञंमानः। स्वते। ब्रह्मं। ज्ञानम्। इति । आहः। तस्मांद। ब्राह्मणः। मुख्यंः। मुख्यंः। भवति। यः। एवम् । वेदं। ब्रह्मवादिन् इतिं ब्रह्म—वादिनंः। वदन्ति। न। प्रथिव्याम्। न। अन्तरिक्षे। न। दिवि । अग्निः। चेत्व्यंः।

इति । यव । पृथिवयाम् । चिन्वीत । पृथिवीम् । शुचा। अपयेत्। न। ओषंधयः। न। वनस्पतंयः (१)। प्रेति। जायेरन् । यत् । अन्तरिक्षे । चिन्वीत । अन्तिरिक्षम् । शुचा । अर्पयेत् । न । वया शिस । प्रेति । जायरन् । यद । दिवि । चिन्वीत । दिवम् । शुचा। अर्पयेव । न । पर्जन्यः । वर्षेव । रुक्मम्। उपिति । द्याति । अमृतम् । वै । हिरंण्यम् । अमृते । एव । अग्निम् । चिनुते । प्रजांत्या इति प्र-जात्ये । हिरण्म-यंम् । पुरुंषम् । उपेति । द्धाति । यजमा-नलोकस्येति यजमान—लोकस्यं । विध्या इति वि—धृत्ये । यत् । इष्टंकायाः । आतृंण्णमिया—तृ-ण्णम् । अनूपद्ध्यादित्यंनु—उपद्ध्याव । पश्चनाम् । च । यर्जमानस्य । च । प्राणमितिं प्र-अनम्। अपीति । दृध्याव । दक्षिणतः ( २ ) । प्रार्श्वम् । उपेति । द्धाति । दाधारं । यजमानलोकमिति यजमान—छोकम् । न । पश्चनाम् । च । यजमान-स्य । च । प्राणमितिं प्र—अनम् । अपीतिं । द्याति । अथो इति । खर्छ । इष्टंकायाः । आतृंण्णमिरया— तृण्णम् । अनुं । उपेति । द्धाति । प्राणानामिति

प्र-अनानांम् । उत्संष्ट्या इत्युत् - सृष्ट्ये । द्रप्तः । चस्कन्द । इति । अभीति । मुशति । होत्रांसु । एव। एनम्। प्रतिति । स्थापयति । सुचौ । उपे-ति । द्याति । आज्यंस्य । पूर्णाम् । काष्मर्यमयी-मितिं कार्ष्मर्य—मयीम् । दघ्नः । पूर्णाम् । जोदुं-म्बरीम्। इयम्। वै। कार्ष्मियगिति कार्षम्य— मयी। असौ। औदुंम्बरी। इमे इति । एव । उपे-ति । धत्ते (३)। तूष्णीम् । उपेति । द्धाति । न । हि। इमे इति । यजुंषा । आप्तुंम् । अहिति । दक्षिणाम्। कार्ष्मयमयीमिति कार्ष्मय-मयीम्। उत्तरामित्युद-तराम् । औदुंम्बरीम् । तस्मांव । अस्याः । असौ । उत्तरेरयुद्-तरा । आज्यंस्य । पूर्णाम् । कार्ष्मर्यम-यीमिति कार्ष्मर्य—मयीम् । वज्रः । वै । आज्यंम् । वजंः। कार्ष्मयः। वजेण। एव । यज्ञस्यं । दक्षि-णतः। रक्षांशसि । अपेतिं। हन्ति । दध्नः । पूर्णा-म्। औदुंम्बरीम्। पशवंः। वै। दिधं। ऊर्क्। उदुम्बरंः। पशुषुं। एव। ऊर्जम्। द्याति । पूर्णे इति । उपेति । द्धाति । पूर्णे इति । एव । एनम् । (४) । अमुष्मिन् । छोके । उपेति । तिष्ठेते इति । विराजीति वि-राजि । अग्निः। चेत- ( रवयमात्रणास्थापनम् )

व्यंः । इति । आहुः । सुक् । वै । विराडिति वि-राट्। यव । सुचैं। उपद्यातीत्युंप-द्यांति । विराजीति वि-रार्जि । एव । अग्निम् । चिनु-ते । यज्ञमुखयंज्ञमुख इति यज्ञमुखे – यज्ञमुखे । वै। कियमांणे। यज्ञम्। रक्षां सि। जिघा समित । यज्ञमुखिनिति यज्ञ - मुखम् । रुक्मः । यत् । रुक्म-म्। व्याचारयतीति वि-आघारयंति । यज्ञमुखा-दिति यज्ञ-मुखाव । एव । रक्षांश्मि । अपेति । हन्ति। पञ्चिभिरिति पञ्च-भिः। व्याघारयतीति वि-आघारयति । पाङ्काः । यज्ञः । यावान् । एव । यज्ञः । तस्मांव । रक्षांशसि । अपेतिं । हन्ति । अक्ष्णया।व्याचारयतीति वि—अचार्यति। तस्मांत्। अक्ष्णया । पशवंः । अङ्गांनि । प्रेतिं । हरन्ति । प्रतिष्ठित्या इति प्रति—स्थित्ये (५)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैतिरीयसंहितापदपाठे पश्चमाष्टके द्वितीयप्रपाठके सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७ ॥

( अथ पद्ममाष्टके दितीयप्रपाउके ऽष्टमो ऽमुवादः । )

स्वयमातृण्णामुपं द्धातीयं वै स्वंयमातृण्णे-मामेवीपं धत्तेऽश्वमुपं घापयति प्राणमेवास्यां

द्यात्यथी प्राजापत्यो वा अर्थः प्रजापंतिनै-वामि चिनुते प्रथमेष्टंकोपधीयमाना पश्नां च यजंमानस्य च प्राणमिष द्याति स्वयमान तृण्णा भंवति प्राणानामुत्संष्ट्या अथो सुवर्गस्यं लोकस्यानुंख्याया अग्नाविश्वेतव्यं इत्यांहुरेष वै (१) अग्निवैं थानरो यद्वां ह्मणस्तस्भें प्रथ-मामिष्टंकां यजुंष्कृतां प्र यंच्छेत्तां ब्राह्मणश्ची-पंद्ध्यातामग्रावेव तद्भिं चिंनुत ईश्वरी वा एप आर्तिमार्तायों ऽविदानिष्टंकामुपद्घांति त्री-न्वरान्द्द्यात्रयो वै प्राणाः प्राणानाः स्तृत्यै द्वावेव देयौ ही हि प्राणावेकं एव देय एकी हि प्राणः पशुः (२) वा एष यदमिन खङु वै पशव आयंवसे रमन्ते दूर्वेष्टकामुपं द्याति पश्चनां धृत्ये दाभ्यां प्रतिष्ठित्ये काण्डांत्का-ण्डात्प्ररोहन्तीयां ह काण्डेनकाण्डेन होषा प्रति-तिष्ठंरयेवा ने। दूर्वे प्र तंनु सहस्रेण शतेन चेत्यांह साहस्रः प्रजापंतिः प्रजापंतेराप्तयं देवलक्ष्मं वै ज्यालिखिता तामुत्तंरलक्ष्माणं देवा उपाद्धताधरछक्ष्माणमसुरा यम् (३) कामयेत वसीयान्तस्यादित्युत्तंरछक्ष्माणं तस्योपं

( स्वयमात्रण्णास्यापनम् )

दध्याद्दसीयानेव अंवति यं कामयेत पापीयान्तस्यादित्ययंरलक्ष्माणं तस्योपं दृध्या-दसुरयोनिमेवैनमनु परां आवयाति पापी-यान्अवति त्रयालिखिता अंवतीमे वै लोका-ह्यां लिखितेम्य एव लोकेभ्यो आतृंव्यमन्त-रेयिकिरसः सुवर्ग लोकं यतः प्रेरोडाशंः कूमों मूत्वाऽनु प्रासंपेव (४) यत्कूभेमुंपद्यांति यथां क्षेत्रविदञ्जंसा नयंत्यवमेवैनं कूर्मः सुवर्ग लोकमञ्जसा नयति मेघो वा एष पंशूनां यरकूमों यरकूर्ममुंपद्धांति स्वमेव मेथं पश्यं-न्तः पशव उपंतिष्ठन्ते श्मशानं वा एतिकंयते यन्मृतानीं पश्चनाः शीर्षाण्युंपधीयनते यज्ञी-वंन्तं कूर्ममुंपद्यांति तेनाश्मंशानचिद्वास्तव्यों वा एष यद (५) कूमों मधु वातां ऋतायत इति द्रप्ता मंधुमिश्रेणाभ्यंनिक स्वद्यंयेवैनं ग्राम्यं वा एतद्वं यद्दध्यारण्यं मधु यद्द्र्धा मधुमिश्रे-णांभ्यनत्त्युभयस्यावंरुद्ध्ये मही द्योः पृथिवी चं न इत्यांहाऽऽभ्यामेवैनंमुभयतः परि युह्णाति प्राञ्चमुपं द्धाति सुवर्गस्यं छोकस्य समृष्ट्ये पुरस्तांत्प्रयञ्चपुपं द्धाति तस्मांव

(स्वयमातृण्णास्थापनम्)

(६) पुरस्तांतप्रयर्चः पशवो भेधमुपं तिष्ठन्ते यो वा अपंनाभिमभि चिंनुते यजंमानस्य नाभिमनु प्र विंशति स एनमीश्वरो हिःसिं-तोरुळूखंळमुपं द्यारयेषा वा अग्नेनिः सनांभिमेवाभि चिनुतेऽहिश्साया जौदुंम्बरं भवत्यूग्वी उंदुम्बर ऊर्निमेवार्व रुच्ये मध्यत उपं द्धाति मध्यत एवास्मा ऊर्ज द्याति तस्मान्मध्यत ऊर्जा भुंञ्जत इयंद्रवति प्रजापं-तिना यज्ञमुखेन संमितमवं हन्सन्नेमेवाकं-वैद्णवयचीपं द्याति विद्णुव यज्ञो वैद्णवा वनस्पतंथा यज्ञ एव यज्ञं प्रति ष्ठापयति(७)॥

( एष वै पशुर्थमं सर्पदेष यत्तस्मात्तस्मात्मप्तवि देशतिश्व।)

इति कृष्णयजुर्वेदीयतै।त्तरीयसंहितायां पश्रमाष्टके द्वितीयप्रपावकेऽष्टमोऽनुवाकः ॥ ८॥

( अथ पद्ममाष्टके द्वितीयप्रपाठकेऽष्टमोऽनुवाकः । )

स्वयमातृण्णामिति स्वयम्—आतृण्णाम् । उपे-ति । दुधाति । इयम् । वै। खयमातृण्णेति स्वयम्— आतृण्णा। इमाम्। एव। उपेति। धत्ते। अश्वंम्। उपेति । घापयति । प्राणामिति प्र-अनम् । एव । अस्याम्। दधाति । अथो इति । प्राजापय इति ( स्वयमातृण्णास्थापनम् )

प्राजा-पत्यः। वै। अर्थः। प्रजापंतिनेतिं प्रजा-पतिना। एव। अग्निम्। चिनुते। प्रथमा। इष्टं-का । उपधीयमानेत्युंप-धीयमाना । पश्चनाम् । च । यजमानस्य। च । प्राणमिति प्र-अनम्। अपी-ति । द्धाति । स्वयमातृण्णेति स्वयम् आतृण्णा। भवति । प्राणानामिति प्र-अनानाम् । उत्सृष्ट्या इत्युत्—सृष्ट्ये । अथो इति । सुवर्गस्येति सुवः— गस्यं। लोकस्यं। अनुंख्याया इयनुं — ख्यारये। अग्री। अग्निः। चेतव्यंः। इति । आहुः। एषः। वै (१)। अग्निः। वैश्वानरः। यव । ब्राह्मणः। तस्में। प्रथमाम्। इष्टंकाम्। यजुंष्कृतामिति यजुंः— कृताम्। प्रेतिं। यच्छेत्। ताम्। ब्राह्मणः। च। उपेति । दृध्याताम् । अग्रौ । एव । तत् । आग्निम् । चिनुते। ईश्वरः। वै। एषः । आतिम् । आर्तोरि-या-अर्तीः। यः। अविद्वान् । इष्टंकाम्। उपद-धातीत्युंप-द्धांति । त्रीन् । वरान् । द्याद । त्रयंः। वै। प्राणा इति प्र—अनाः । प्राणानामिति प्र-अनानांम्। स्तृत्यै। द्ये। एव। देयौ। द्ये। हि। प्राणावितिं प्र-अनौ । एकः। एव । देयंः। एकः । हि । प्राण इति प्र-अनः । पशुः (२) । वै। एषः। यत्। अग्निः। न। खलुं। वै। पशवंः। आयंवसे । रमन्ते । दूर्वेष्टकामितिं दूर्वा—इष्टकाम् । उपेति । द्धाति । प्रश्नुनाम् । धृत्यै । हाभ्यांम् । प्रतिष्ठिया इति प्रति-स्थियै। काण्डांस्काण्डादिति काण्डांत-काण्डात् । प्रशेहन्तीतिं प्र-रोहंन्ती। इति । आह । काण्डेनकाण्डेनेति काण्डेन काण्डेन । हि। एषा। प्रतितिष्ठतीतिं प्रति—तिष्ठंति । एवा। नः। दूर्वे। प्रेतिं। तनु। सहस्रंण । शतेनं। च। इति । आह । साहस्रः । प्रजापंतिरितिं प्रजा-पतिः। प्रजापंतिरितिं प्रजा-पतेः । आप्तैयं । देव-लक्ष्मितिं देव—लक्ष्मम् । वै । ज्यालिखितेतिं त्रि—आिंखिता । ताम् । उत्तंरलक्ष्माणमित्युत्तंर— लक्ष्माणम् । देवाः । उपेति । अद्धत । अधंरल-क्ष्माणमित्यधंर—लक्ष्माणम् । असुराः । यम् (३)। कामयेत । वसीयान् । स्यात् । इति । उत्तंरलक्ष्माण-मित्युत्तर—लक्ष्माणम् । तस्यं । उपेति । दध्याद् । वसीयान् । एव । अवति । यम् । कामयेत । पापीं-यान् । स्याव । इति । अधंरलक्ष्माणमित्यधंर— लक्ष्माणम् । तस्यं । उपितिं । दध्यात् । असुरयोनि-मित्यं सुर — योनिम् । एव । एनम् । अनुं । परेति ।

( स्वयमातृण्णास्थापनम् )

भावयति । पापीयान् । भवति । ज्यालिखितेति त्रि—आलिखिता। भवति। इमे । वै। लोकाः। ज्यालिखितेति त्रि—आलिखिता । एभ्यः । एव । लोकेम्यंः । भ्रातृंव्यम् । अन्तः । एति । अङ्गिरसः । सुवर्गमिति सुवः - गम्। छोकम् । यतः । पुरो-डाईाः। कूर्मः। भूत्वा । अर्नु । प्रेति । असर्पत् (४)। यत् । कूर्मम् । उपद्धातीत्युंप—द्धांति । यथां। क्षेत्रविदितिं क्षेत्र-वित्। अञ्जंसा। नयंति। एवम् । एव । एनम् । कूर्मः । सुवर्गमिति सुवः— गम्। लोकम्। अञ्जंसा। नयति। मेधंः। वै। एषः। पश्चनाम्। यत्। कूर्मः। यत्। कूर्मम्। उपद्धातीत्युप-द्धांति । स्वम् । एव । मेधंम् । पश्यंन्तः । पश्यंः । उपेति । तिष्ठन्ते । श्मशानम् । वै। एतव । क्रियते । यव । मृतानांम् । पश्चनाम् । शीर्षाणि । उपधीयन्त इत्युंप—धीयन्ते । यद । जीवन्तम् । कूर्मम् । उपद्धातीत्युप-द्धांति । तेनं । अश्मंशानचिदियश्मंशान-चित् । वास्तव्यंः । वै । एषः। यद (५)। कूर्मः। मधुं। वार्ताः। ऋतायत इत्यृं-त—यते। इति । दुघा। मधुमिश्रेणिति मधु—मिश्रेणं। अभीति । अनिक । स्वद्यंति । एव । एनम् । ग्रा- वै। एषः। यत्। अग्निः। न। खलुं। वै। पशवंः। आयंवसे । रमन्ते । दूर्वेष्टकामितिं दूर्वा—इष्टकाम् । उपेति । द्धाति । पश्चनाम् । धृत्यै । हाभ्यांम् । प्रतिष्ठित्या इति प्रति-स्थितै । काण्डांत्काण्डादिति काण्डांत-काण्डात् । प्रशेहन्तीतिं प्र-शेहंन्ती। इति । आह । काण्डेनकाण्डेनेति काण्डेन—काण्डेन । हि। एषा। प्रतितिष्ठतीतिं प्रति—तिष्ठंति । एवा। नः। दूर्वे। प्रेतिं। तनु। सहस्रंण । शतेनं। च। इति । आह । साहस्रः । प्रजापंतिरितिं प्रजा-पतिः। प्रजापंतिरितिं प्रजा-पतेः । आप्तैयं । देव-लक्ष्मितिं देव—लक्ष्मम् । वै । ज्यालिखितेतिं त्रि—आलिखिता । ताम् । उत्तरलक्ष्माणमित्युत्तर— **लक्ष्माणम् । देवाः । उपेतिं । अद्घत**ा अधंरल-क्ष्माणमित्यधंर—लक्ष्माणम् । असुंराः । यम् (३)। कामयेत । वसीयान् । स्यात् । इति । उत्तर्रुक्षमाण-मित्युत्तर—लक्ष्माणम् । तस्यं । उपेति । दध्याद् । वसीयान् । एव । अवति । यम् । कामयैत । पापीं-यान् । स्याव् । इति । अधंरलक्ष्माणमित्यधंर— लक्ष्माणम् । तस्यं । उपितिं । दध्यात् । असुरयोनि-मिरयंसुर—योनिम् । एव । एनम् । अनुं । परेति ।

( स्वयमातृण्णास्थापनम् )

भावयति । पापीयान् । भवति । ज्यालिखितेति त्रि—आलिखिता। भवति। इमे । वै। लोकाः। ज्यालिखितेतिं त्रि—आलिखिता । एभ्यः । एव । लोकेभ्यंः । भ्रातृंव्यम् । अन्तः । एति । अङ्गिरसः । सुवर्गमिति सुवः — गम्। छोकम्। यतः। पुरो-डार्शः । कूर्मः । भूत्वा । अर्नु । प्रेति । असर्पत् (४)। यत् । कूर्मम् । उपद्धातीत्युंप—द्धांति । यथां। क्षेत्रविदितिं क्षेत्र—वित्। अञ्जसा। नयंति। एवम् । एव । एनम् । कूर्मः । सुवर्गमिति सुवः— गम्। लोकम्। अञ्जंसा। नयति। मेधंः। वै। एषः । प्रश्नाम् । यद । कूर्मः । यद । कूर्मम् । उपद्धातीत्युप-द्धांति । स्वम् । एव । मेथंम् । पश्यन्तः । पश्चवंः । उपेति । तिष्ठन्ते । श्मशानम् । वै। एतत्। क्रियते। यत्। मृतानाम्। पश्चनाम्। शीर्षाणि । उपधीयन्त इत्युंप-धीयन्ते । यत् । जीवन्तम् । कूर्मम् । उपद्धातीत्युंप-द्धांति । तेनं । अश्मशानचिदियश्मशान-चित् । वास्तव्यंः । वै । एषः। यत् (५)। कूर्मः। मधुं। वातांः। ऋतायत इत्यृं-त-यते। इति । दुघा। मधुमिश्रेणेति मधु-मिश्रेणं। अभीति । अनिक । स्वद्यंति । एव । एनम् । ग्रा- म्यम्।वै। एतत्। अत्रंम्। यत्। द्धिं। आर-ण्यम्। मधुं। यत्। दध्ना। मधुमिश्रेणेतिं मधु— मिश्रेणं। अभ्यनकीत्यंभि—अनिकं। उभयंस्य। अवंरुद्ध्या इत्यवं — रुद्ध्ये । मही । द्योः । पृथिवी । च। नः। इति । आह। आभ्याम्। एव। एनम्। उभयतः। परीति । यहाति । प्राञ्चंम् । उपेति । द्धाति । सुवर्गस्येति सुवः - गस्यं । लोकस्यं । समं-ष्ट्या इति सम्—अष्ट्ये। पुरस्तांत्। प्रयञ्चम् । उपेतिं । द्धाति । तस्मांव (६)। प्रस्तांव । प्रत्यर्ञः । पशवंः । मेधंम् । उपेतिं । तिष्ठन्ते । यः । वै । अपंनाभिमित्यपं-नाभिम् । अग्निम् । चिनुते । यजंमानस्य । नाभिम् । अनुं । प्रेतिं । विश्वति । सः। एनम् । ईश्वरः । हि सितोः । उल्खंलम् । उपेति । दघाति । एषा । वै । अग्नेः । नाभिः । सनंभिमिति स-नाभिम्। एव । अग्निम् । चिनुते।

अहिं श्साये । औदुंम्बरम् । भवति । ईर्क् । वै । उदुम्बरंः । उर्जीम् । एव । अवेति । रुच्ये । मध्यतः। उपेति । दघाति । मध्यतः । एव । अस्मै । ईर्जिम् । द्धाति । तस्मांत् । मध्यतः। ईर्जा । भुञ्जते । इयंत् । अवति । प्रजापंतिनेतिं प्रजा-पतिना । यज्ञमुखे- निति यज्ञ—मुखेनं । संभितमिति सं—मितम् । अवे-ति । हन्ति । अन्नम् । एव । अकः । वैष्णव्या । ऋचा । उपेति । द्धाति । विष्णुः । वै । यज्ञः । वैष्णवाः । वनस्पतंयः । यज्ञे । एव । यज्ञम् । प्रतीति । स्थापयति (७)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पञ्चमाष्टके द्वितीयप्रपाठकेऽष्टमोऽनुवाकः ॥ ८॥

( अथ पत्रमाष्टके द्वितीयप्रपाठके नवमोऽनुवाकः । )

एषां वा एतछोकानां ज्योतिः संभृतं यदु-खा यदुखामुंपद्धांसेम्य एव लोकेम्यो ज्यो-तिरवं रुन्धे मध्यत उपं द्धाति मध्यत एवा-समै ज्योतिर्द्धाति तस्मान्मध्यतो ज्योतिरु-पांऽऽस्महे सिकंताभिः पूरयत्येतदा अग्नेवैश्वा-नरस्यं रूपः रूपेणेव वैश्वानरमवं रुचे यं कामयेत श्लोधंकः स्यादित्यूनां तस्योपं (१) द्ध्यात्क्षीर्धंक एव भंवति यं कामयेतानुंपद्स्य-द्त्रंमद्यादिति पूर्णी तस्योपं दध्यादनुंपदस्य-देवान्नमित्ति सहस्रं वै प्रति पुरुषः पशूनां यं-च्छाति सहस्रमन्ये पशवी मध्ये पुरुषशीर्षमुपं द्धाति सवीर्यत्वायोखायामपि द्वाति प्रति-

ष्ठामेवैनंद्रमयति व्यृंद्धं वा एतस्प्राणैरंमेध्यं य-रपुंरुषशीर्षममृतं खलु वै प्राणाः (२) अमृ-तः हिरंण्यं प्राणेषुं हिरण्यशल्कान्प्रत्यंस्यति प्रतिष्ठामेवैनंद्रमिथत्वा प्राणैः समंध्यति द्धा मंधुमिश्रेणं पूरयति मधव्ये। ऽसानीति शृतात-ङ्क्येन मेध्यत्वायं ग्राम्यं वा एतदनं यह-ध्यार्ण्यं मधु यद्वा मधुमिश्रेणं पूर्यत्युभय-स्यावंरुद्ध्ये पशुशीषीण्युपं द्याति पशवो वै पंशुशीषीणि पशूनेवावं रुच्धे यं कामयेताप-शुः स्यादिति ( ३ ) विषूचीनांनि तस्योपं दध्यादिषूच एवास्मीत्पश्चन्दंघात्यपश्चरेव भंव-ति यं कामयेत पशुमान्त्स्यादितिं समीची-नांनि तस्योपं दध्यात्समीचं एवास्मे पशून्दं-धाति पशुमानेव भंवति पुरस्तांतप्रतीचीनमश्य-स्योपं द्धाति पश्चात्प्राचीनंमृषभस्यापंशवो वा अन्ये गोंअश्वेभ्यंः पशवीं गोअश्वानेवास्में समीचीं द्धारयेतावंन्तो वै पशर्वः (४) हि-पादंश्व चतुंष्पादश्व तान्वा एतद्यौ प दंघाति यरपंशुशीर्षाण्युपद्धांत्यमुमारण्यमनु ते दिशा-मीत्यां ह ग्राम्येभ्यं एव पशुभ्यं आरण्यान्य- शूञ्छ्यमन्त्रसंजित तस्मात्समावंत्पश्चनां प्रजाः यमानानामारण्याः पशवः कनीयाः सः शुचा द्यंताः संपिशीषेमुपं दधाति येव सपे त्विषि-स्तामेवावं रुन्धे (५) यत्संमीचीनं पश्चशी-षैरुंपद्ध्याद्श्राम्यान्पशून्दःशुंकाः स्युर्धिद्षंषूची-नमारण्यान्यजुंरेव वंदेदव तां त्विषिः रुन्धे या सपे न श्राम्यान्पशून्हिनस्ति नाऽऽरण्या-नथो खळूपधेयंमेव यदुंपदधाति तेन तां त्विषिमवं रुन्धे या सपे यद्यजुर्वदंति तेनं शान्तम् (६)॥

( ऊनां तस्योपं प्राणाः स्यादिति वै प्रावां रुन्धे चतुंश्वत्वारि शच । ) इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके दितीयप्रपाठके नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥

( अथ पद्ममाष्टके द्वितीयप्रपाठके नवमोऽनुवाकः । )

एषाम् । वै । एतत् । छोकानांम् । ज्योतिः । संभृतिमिति सं—भृतम् । यत् । उखा । यत् । उखा-म् । उपद्धातीत्युंप—द्धांति । एभ्यः । एव । छो-केभ्यः । ज्योतिः । अवेति । रुन्धे । मध्यतः । उपेति । द्धाति । मध्यतः । एव । अस्मे । ज्योतिः । द्धाति । तस्मात् । मध्यतः । ज्योतिः । उपेति । तस्मात् । मध्यतः । ज्योतिः । उपेति ।

आस्महे । सिकंताभिः । पूरयति । एतद । वै । अग्नेः। वैश्वानरस्यं। रूपम्। रूपेणं। एव। वैश्वा-नरम्। अवेति । रुन्धे । यम् । कामयेत । क्षोधंकः । स्याव । इति । उनाम् । तस्यं । उपेति (१)। दध्याव । श्रीधंकः । एव । भवति । यम् । काम-येत । अनुपदस्यदित्यनुप-दस्यव । अन्नम् । अ-द्याव । इति । पूर्णाम । तस्यं । उपेति । दुध्याव । अनुपद्स्यदियांनुप-द्स्यव । एव । अन्नम् । अति । सहस्रंम् । वै । प्रतीति । प्ररुषः । पशूनाम् । यच्छ-ति । सहस्रंम् । अन्ये । पशवंः । मध्यं । पुरुष-र्यत्वायेति सवीर्य—त्वायं । उखायांम् । अपीति । द्धाति । प्रतिष्ठामितिं प्रति—स्थाम् । एव । एनत् । गमयति। व्यृंद्धमिति वि—ऋद्यम्। वै। एतत्। प्राणेरिति प्र-अनैः। अमेध्यम्। यत्। पुरुषशी-र्षमिति पुरुष-शीर्षम् । अमृतंम् । खर्छ । वै। प्राणा इति प्र-अनाः (२)। अमृतम् । हिरंण्यम् । प्राणेष्विति प्र-अनेषुं । हिरण्यशल्कानिति हि-रण्य--शल्कान् । प्रतीतिं । अस्यति । प्रतिष्ठामितिं प्रति--स्थाम् । एव । एनव् । गमियत्वा । प्राणैरिति प्र-अनैः। समिति। अर्धयति । द्रष्टा। मधु-मिश्रेणेति मधु-मिश्रेणं । पूरयति । मधव्यंः । असानि । इति । शृतातङ्क्येनेति शृत—आतङ्-क्येन। मेध्यत्वायेति मेध्य-त्वायं। ग्राम्यम्। वै। एतत् । अर्त्रम् । यत् । द्धिं । आरण्यम् । मधुं । यत् । द्वा । मधुमिश्रेणेति मधु—मिश्रेणं। पूरयंति । उभयंस्य । अवंरुद्ध्या इत्यवं—रुद्ध्ये । पशुशीषी-णीतिं पशु—शीर्षाणि । उपेतिं । द्याति । पशवंः । वै। पशुशीषीणीति पशु-शीषीणे । पशून । एव। अवेति । रुन्धे । यम् । कामयेत । अपशुः । स्याद् । इति (३)। विषूचीनांनि । तस्यं । उपेति । दृध्या-त्। विष्चः । एव । अस्मात् । पशुन् । द्धाति । अपशुः। एव । भवति । यम् । कामयेत । पशुमा-नितिं पशु—मान् । स्याद् । इति । समीचीनांनि । तस्यं । उपेतिं । दृध्यात् । समीचंः । एव । अस्मे । पुशून् । दुधाति । पुशुमानिति पशु—मान् । एव । अवति । पुरस्तांत् । प्रतीचीनंम् । अश्वंस्य । उपेति । द्धाति । पश्चात् । प्राचीनंम् । ऋषभस्यं । अपंश-वः। वै। अन्ये। गोअश्वेभ्य इति गो—अश्वेभ्यः। पशवंः। गोअश्वानितिं गो—अश्वान्। एव। असमे। समीचंः । द्धाति । एतावंन्तः । वै । पशवंः (४)। द्विपाद इति द्वि-पादः। च। चतुंष्पाद इति चतुः-पादः। च। तान्। वै। एतव्। अग्री। प्रेतिं। द्धाति । यत् । पशुशीर्षाणीति पशु—शीर्षाणि । उपद्धातीत्युंप —द्घांति । अमुम् । आरण्यम् । अ-न्विति।ते। दिशामि। इति। आह। ग्राम्येभ्यः। एव। पशुभ्य इति पशु—भ्यः। आरण्यान्।पशून्। शुर्चम्। अनुं। उदिति । सजिति । तस्मांत्। समावंत्। पश्चनाम् । प्रजायंमानानामितिं प्र—जायंमानानाम् । आरण्याः । पशवंः । कनीयाः सः । शुचा । हि । ऋताः। सर्वशिषिमितिं सप-शीषम् । उपेतिं। द-धाति। या। एव। सर्पे। त्विषिः। ताम्। एव। अवेति । रुन्धे (५)। यव । समीचीनंम् । पशुशी-षैरिति पशु—शीषैः । उपदध्यादित्युंप—दुध्याव । ग्राम्यान् । पशून् । दः शुंकाः । स्युः । यत् । विषू-चीनंम्। आरण्यान्। यजुः। एव। वदेत् । अवे-ति । ताम् । त्विषिम् । रुन्धे । या । सर्पे । न । ग्रा-म्यान् । पशून् । हिनस्ति । न । आरण्यान् । अथो इति । खर्छ । उपधेयमित्युंप—धेयंम् । एव । यत् । उपद्धातीत्युप-द्धांति । तेनं । ताम् । त्विषिम् ।

( प्रथमचितावपस्याग्रुपधानम् )

अवेति । रुन्धे । या । सर्पे । यत् । यज्ञंः । वदंति । तेनं । शान्तम् (६)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पञ्चमाष्टके द्वितीयप्रपाठके नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥

( अथ पञ्चमाष्टके द्वितीयप्रपाठके दशमोऽनुवाकः । )

पशुर्वा एष यदग्नियोंनिः खलु वा एषा पशोर्वि क्रियते यत्प्राचीनंभैष्टकाद्यजुंः क्रियते रेती। ऽपस्यां अपस्यां उपं द्धाति योनांवेव रेतीं दघाति पञ्चोपं दघाति पाङ्काः पशवंः पशुनेवास्मै प्र जंनयति पन्नं दक्षिणतो वन्नो वा अंपस्यां वज्रेणैव यज्ञस्यं दक्षिणतो रक्षाः-स्यपं हन्ति पञ्चं पश्चात् (१) प्राचीरुपं द्धाति पश्चादै प्राचीनः रेते। धीयते पश्चादे-वास्मै प्राचीनः रेतीं द्धाति पर्श्व पुरस्तांत्प्र-तीचीरुपं द्धाति पञ्चं पश्चारप्राचीस्तस्मारपा-चीनः रेते। धीयते प्रतीचीः प्रजा जायन्ते पञ्चीत्तरतश्छंन्दस्यांः पशवो वै छंन्दस्यांः पश्चनेव प्रजांतान्तस्वमायतंनमभि पर्यूहत इयं वा अग्नेरंतिदाहादंबिभेत्सैताः (२) अपस्यां अपश्यता उपाधत्त ततो वा इमां नात्यंदह-

( प्रथमचितावपस्यायुपधानम् ) द्यदंपस्यां उपद्धांत्यस्या अनांतिदाहायोवाचं हेयमद्दित्स ब्रह्मणाऽतं यस्यैता उंपधीयान्ते य उं चैना एवं वेददितिं प्राणभृत उपं द्धाति रेतंस्येव प्राणान्दंधाति तस्माहदंन्प्राणन्पश्यं-ञ्कृण्वन्पशुर्जायतेऽयं पुरः ( ३ ) सुव इतिं पुरस्तादुपं द्धाति प्राणमेवैताभिंद्धारायं दं-क्षिणा विश्वकर्मेति दक्षिणतो मनं एवैताभिदी-धारायं पश्चाहिश्वव्यंचा इति पश्चाच्च धुरेवेता-भिद्धारेद्मुंत्तरात्सुवरित्युंत्तरतः श्रोत्रंमवैता-भिद्धिारेयमुपरिं मतिरित्युपरिष्टादाचंमेवैता-भिद्धिार दशंदशोपं दघाति सवीर्यत्वायांक्षण-या (४) उपं द्धाति तस्मांद्रश्णया पशवोऽ-क्नांनि प्र हंरान्त प्रतिष्ठित्यै याः प्राचीस्ताभि-र्वासिष्ठ आर्थोद्या दंक्षिणा ताभिभरदांजी याः प्रतीचीस्ताभिविंश्वामित्रो या उदीचीस्ताभिर्ज-मदंग्नियां ऊर्ध्वास्ताभिविश्वकंमां य एवमेतासा-मृद्धिं वेद्घ्रींत्येव य आंसामेवं बन्धुतां वेद बन्धुंमान्भवति य आंसामेवं ऋृप्तिं वेद कल्पंते

(५) असमै य आंसामेवमायतंनं वेदाऽऽय-

तंनवान्भवति य आंसोभवं प्रंतिष्ठां वेद प्रत्येव

प्रपा॰ २अनु॰ १०] कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता। (प्रथमचितावपस्यायुपधानम्)

तिष्ठिति प्राणभृतं उपधायं संयत् उपं द्धाति
प्राणानेवास्मिन्धित्वा संयद्भिः सं यंच्छिति तत्संयतां संयत्त्वमथो प्राण एवापानं दंधाति
तस्मात्प्राणापानौ सं चंरतो विषूचीरुपं द्धाति
तस्मादिष्वंश्चौ प्राणापानौ यदा अग्नेरसंयतम्
(६) असुवर्ग्यमस्य तत्सुवर्ग्योऽग्निर्यत्संयतं
उपद्धाति समेवेनं यच्छिति सुवर्ग्यमेवाक्रूयविवयः कृतमयानामित्यां वयोभिरेवायानवं
रुन्धेऽयैर्वयां सि सर्वतां वायुमतीर्भवानित तस्माद्य सर्वतः पवते (७)॥

( पश्चादेताः पुरे ऽक्ष्णया कल्पतेऽसंयतं पश्चित्रिश्चच । ) इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके दितीयप्रपाठके दशमोऽनुवाकः ॥ १०॥

( अथ पश्चमाष्टके द्वितीयप्रपाठके दशमोऽनुवाकः । )

पशुः। वै। एषः। यत् । आग्नः। योनिः। खलुं। वै। एषा। पशोः। वीतिं। क्रियते। यत्। प्राचीनंम्। ऐष्टकात् । यज्ञंः। क्रियते। रेतेः। अपस्याः। अपस्याः। उपिति। द्धाति। योनैं। एव। रेतेः। द्धाति। पश्चे। उपिति। द्धाति। पाङ्काः। पश्चे। प्रावेः। पश्चे। प्रावेः। प्रावेः। पश्चे। प्रावेः। प्रावेः। पश्चे। प्रावेः। प्रावेः। पश्चे। प्रावे। प्रावे। प्रावे।

( प्रथमचितावपस्यायुपधानम् )

पञ्चं। दक्षिणतः। वज्नंः। वै। अपस्यांः। वज्रंण। एव । यज्ञस्यं । दक्षिणतः । रक्षाशंसि । अपेतिं । हन्ति । पश्चं । पश्चाव (१) । प्राचीः । उपेतिं । द्धाति । पश्चात् । वै । प्राचीनंम् । रेतंः । धीयते । पश्चाव । एव । अस्मै । प्राचीनंम् । रेतंः । द्धाति । पञ्चं। पुरस्तांव । प्रतीचीः । उपेति । द्धाति । पञ्चं । पश्चात् । प्राचीः । तस्मात् । प्राचीनंम् । रेतंः। धीयते । प्रतीचीः । प्रजा इति प्र—जाः । जायन्ते । पश्च । उत्तरत इत्युंव — तरतः । छन्द्रयाः । पशवंः । वै। छन्द्स्याः। पश्चन् । एव । प्रजांतानिति प्र— जातान् । स्वम् । आयतंनमियां —यतंनम् । अभि । परीति । ऊहते । इयम् । वै । अग्नेः । अतिदाहादि-संति—दाहात्। अबिभेत्। सा। एताः (२)। अपस्याः। अपश्यव्। ताः। उपेतिं। अधत्त। ततः। वै। इमाम्। न। अतीति। अदहत्। यत्। अप-स्याः । उपद्घातीत्युंप-द्घाति । अस्याः । अनेति-दाहायेयनंति—दाहाय । उवाचं । ह । इयम् । अदंव । इव । सः। ब्रह्मंणा। अत्रंम् । यस्यं । एताः । उपधीयान्ता इत्युंप—धीयान्ते । यः। उ । च । एनाः। एवम् । वेदंत् । इति । प्राणभृत इति प्राण—भृतः ।

( प्रथमचितावपस्याद्युपधानम् )

उपेति । द्धाति । रेतिसि । एव । प्राणानिति प— अनान् । द्धाति । तस्मात् । वर्न् । प्राणानिति प— अनन् । पश्यंन् । शृण्वन् । पशुः । जायते। अयम्। पुरः (३)। भुवः। इति । पुरस्तांत् । उपेति। द्धाति । प्राणमितिं प्र-अनम् । एव । एताभिः । दाधार। अयम् । दक्षिणा । विश्वकर्मेति विश्व— कर्मा। इति । दक्षिणतः । मनः । एव । एताभिः । दाधार । अयम् । पश्चात् । विश्वव्यंचा इति विश्व— व्यचाः । इति । पश्चात् । चक्षुः । एव । एताभिः । दाधार । इदम् । उत्तरादित्युंत –तरात् । सुवंः । इति । उत्तरत इत्युंत्—तरतः । श्रीत्रंम् । एव । एताभिः । दाधार । इयम् । उपरिं । मतिः । इति । उपरिष्टाद । वार्चम् । एव । एताभिः । दाधार । दशंदशीत दशं—दश । उपेति । द्धाति । सवीर्य-स्वायिति सवीर्य—स्वायं । अक्ष्णया (४)। उपेति । द्धाति । तस्मांत् । अक्ष्णया । पशवंः । अङ्गांनि । प्रेति । हरन्ति । प्रतिष्ठित्या इति प्रति—स्थित्ये । याः । प्राचीः । ताभिः । विसिष्ठः । आर्घोत् । याः । दक्षिणा। ताभिः। अरदांजः । याः। प्रतीचीः। ताभिः। विश्वामित्र इति विश्व-मित्रः। याः। उ दींचीः। ताभिः। जमदंग्निः। याः। ईर्धाः। ता-भिः। विश्वकर्मेतिं विश्व-कर्मा । यः । एवम् । एतासांम्। ऋद्विंम्। वेदं। ऋधोतिं। एव। यः। आसाम्। एवम्। बन्धुतांम्। वेदं। बन्धुंमानिति बन्धं-मान् । अवति । यः । आसाम् । एवम् । हु-प्तिम्। वेदं। कल्पंते (५)। अस्मै। यः। आसा-म्। एवम्। आयतंनिमत्यां—यतंनम्। वेदं। आ-यतंनवानित्यायतंन - वान् । भवति । यः । आसा-म्। एवम् । प्रतिष्ठामिति प्रति—स्थाम् । वेदं । प्रतीति । एव । तिष्ठति । प्राणभृत इति प्राण— भृतः । उपधायत्युप-धायं । संयत इति सं-यतः । उपेति । द्धाति । प्राणानिति प्र—अनान् । एव । अस्मिन् । धित्वा । संयद्गिरिति संयत्—भिः। समि-ति । यच्छति । तव् । संयतामिति सं—यताम् । संयत्त्वमिति संयद्— त्वम् । अथो इति । प्राण इति प्र-अने । एव । अपानिमत्यंप-अनम् । द्धाति । तस्मांत् । प्राणापानावितिं प्राण-अपानौ । समि-ति । चरतः । विषूंचीः । उपेति । द्याति । तस्मां-व । विष्वंश्री । प्राणापानावितिं प्राण-अपानौ । यत् । वै । अग्नेः । असंयतिमससं —यतम् (६)।

असंवर्गिमयसंवः—रयम्। अस्य । तत् । सुवर्गं इति सुवः—रयः । अग्निः । यत् । संयत् इति सं—यतः। उपद्धातीत्यंप—द्धांति । सिनितिं । एव । एनम् । यच्छति । सुवर्गंनितिं सुवः—रयंम् । एव । अकः । ज्यविरितिं त्रि—अविः । वयः । कृत-म् । अयानाम् । इतिं । आह् । वयोभिरिति वयः—भिः। एव । अयान् । अविति । रुन्धे । अयैः । वयां शसि । सर्वतः । वायुमतीरितिं वायु— मतीः । अवन्ति । तस्मात् । अयम् । सर्वतः । प्-वते (७)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पश्चमाष्टके दितीयप्रपाठके दशमोऽनुवाकः ॥ १० ॥

( अथ पश्चमाष्टके द्वितीयप्रपाठक एकादशोऽनुवाकः । )

गायत्री त्रिष्टुब्जगंयनुष्टुक्पङ्क्तयां सह।
बृहत्युंब्णिहां क्रकुत्सूचीभिः शिम्यन्तु त्वा।
द्विपदा या चतुंब्पदा त्रिपदा या च षट्पंदा।
सक्षन्दा या च विच्छंन्दाः सूचीभिः शिम्यन्तु
त्वा। महानांम्री रेवतंयो विश्वा आशांः प्रसूवंशः।
मेघ्यां विद्युतो वाचंः सूचीभिः शिम्यन्तु त्वा।
रजता हरिणीः सीसा युजो युच्यन्ते कमिभिः।

अश्वस्य वाजिनंस्त्वचि सूचीिभः शिम्यन्तु
त्वा। नारीः (१) ते पत्नयो लोम वि
चिन्वन्तु मनीषयां। देवानां पत्नीिदेशः
सूचीिभः शिम्यन्तु त्वा। कुविद्क्र यवंमन्तो
यवं चिद्यथा दान्त्यंनुपूर्व वियूयं। इहेहेंषां
कृणुत भोजनािन ये बहिंषो नमीदितं न
जग्मः (२)॥

( नारींस्त्रिश्शर्च । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके दितीयप्रपाठक एकादशोऽनुवाकः ॥ ११ ॥

( अथ पश्चमाष्टके द्वितीयप्रपाठक एकादशोऽनुवाकः । )

गायत्री । त्रिष्ठुष् । जगंती । अनुष्ठुगित्यंनु—स्तुक्।
पङ्कत्यां । सह । बृहती । उष्णिहां । ककुत् ।
सूचीभिः।शिम्यन्तु। त्वा । द्विपदेतिं द्वि—पदां।या।
चतुष्पदेति चतुः—पदा । त्रिपदेतिं त्रि—पदां। या।
च।षद्पदेति षट्—पदा । सर्छन्दा इति स—छन्दाः।
या।च।विच्छन्दा इति वि—छन्दाः । सूचीभिः।
शिम्यन्तु । त्वा । महानां श्रीरितिं महा—नाष्ट्रीः।
रेवतंयः। विश्वाः। आशाः। प्रसूवंशीरितिं प्र—सूवंशः।
मेघ्याः। विद्युत इति वि—द्युतः। वाचः। सूचीभिः।

शिम्यन्तु । त्वा । रजताः । हरिणीः । सीसाः । युजंः । युज्यन्ते । कीमिशिति कीमि — भिः । अश्वस्य । वाजिनंः । त्वचि । सूचीिभः । शिम्यन्तु । त्वा । नारीः (१) । ते । पत्नयः । छोमं । वीति । चिन्वन्तु । मनीषयां । देवानांम् । पत्नीः । दिशंः । सूचीिभः । शिम्यन्तु । त्वा । कुवित् । अङ्ग । यवंमन्त इति यवं — मन्तः । यवंम् । चित् । यथां । दान्ति । अनुपूर्विमिन्संनु — पूर्वम् । वियूयेति वि—यूयं । इहेहेतीह — इह । एषाम् । कृणुत । भोजनानि । ये । बहिंषः । नमें। विकिमिति नमंः — वृक्तिम् । न । जम्मुः ॥ (२)

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पञ्चमाष्टके द्वितीयप्रपाठक एकादशोऽनुवाकः॥ ११॥

( अथ पञ्चमाष्टके द्वितीयः प्रपाठकः । )

( तत्र प्रथमाद्येकादशान्ता अनुवाकाः । )

यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्। निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम् ॥ १ ॥ उख्याग्निः प्रथमे प्रोक्तो द्वितीये चित्त्युपक्रमः। द्वादशात्रानुवाकाः स्युरासन्द्यां वह्नचवस्थितिः ॥ २ ॥ वात्सप्रेणाप्युपस्थानं प्रथमे समुदीरितम्। द्वितीये तुख्यनयनं गाईपत्यं चिनोति हि ॥ ३ ॥ वृतीये तु चतुर्थे तु उख्याभ्निं तत्र संवपेत्। पश्चमे कृषति क्षेत्रं षष्ठेऽत्र सिकतादिकम् ॥ ४ ॥ वपेद्रुक्माद्यपादध्यात्सप्तमे चाष्टमे पुनः। स्थापयेतस्वयमातृण्णामुखादीन्नवमे तथा ॥ ५ ॥ अपस्याश्च प्राणभृतस्तथाऽपानभृतश्चितौ । प्रथमायामुपादध्याद्दशमे तत्समीरितम् ॥ ६ ॥ एकादशद्वादशौतु विज्ञेयावाश्वमेधिकौ। अश्वस्यासिपथाः कल्प्या गायत्रीत्यादिमत्रकैः ॥

कस्त्वेत्यसिपथेऽश्वस्याऽऽच्छ्येच्वचं कृष्यतां द्वयम् ॥ ७॥ कल्प:-- '' गायत्री त्रिष्टुविति द्वाभ्यां सौवर्णीभिः सूँचीभिमिहिष्यश्वस्याः

सिपथान्कलपयति पाक्त्रोडात् '' इति ।

राज्ञः पत्न्यस्त्रिविधा उत्तमा मध्यमाऽधमा चेति । ताश्च महिषी वावाता परिवृक्तीत्येतन्नामधेयाः। ताश्च मृतस्याश्वस्यासिना छेदनाय तत्ततस्थानेषु रेखाः सूचीभिः कुर्युः ।

तत्र महिष्याः पथमामृचमाह—

गायत्री त्रिष्टुब्जगयनुष्टुक्पङ्क्या सह । बृहत्यु-ष्णिहा ककुत्सूचीभिः शिम्यन्तु त्वा ।, इति। गायत्र्यादिककुदन्तैः शब्दैरिभधेयादछन्दोदेवता हेऽश्व त्वां सीवर्णसूर चीभिः शिम्यन्तु लिखन्तु ॥

अथ द्वितीयामृचमाइ—

हिपदा या चतुष्पदा त्रिपदा या च षट्पदा। सछन्दा या च विच्छन्दाः सूचीिभः शिम्यन्तु त्वा । , इति।

मत्राणामभिमानिन्यस्तन्नामिका देवतास्त्वां सूचीभिः द्विपदादिरूपाणां

शिम्यन्तु लिखन्तु ॥

कल्पः-''एवमुत्तराभ्यां राजतीभिर्वावाता प्रत्यक्कोडात्पाङ्नाभेः'' इति । यथा महिषी क्रोडात्प्राचीने मुखभागे लिखति एवं वावाता क्रोडना-भ्योर्मध्येऽनन्तरभाविना मन्नद्वयेन लिखेत्।

९ ख. °थे छित्त्वात्वचमाकृष्यतो द्व°।२ क. घ. ङ. 'ब्यतो द्व'।३ घ. ङ. च. सूचि-तसूची<sup>°</sup>।

## प्रपा॰२अनु॰१-११] कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता। (सूर्वीभरसिपथक्राप्तिः)

तत्र प्रथममाह—

महानाम्नी रेवतयो विश्वा आशाः प्रसूवरीः । मेघ्या विद्युतो वाचः सूचीभिः शिम्यन्तु त्वा । , इति ।

महत्मौढं देवेष्वत्यन्तं प्रसिद्धं नाम यासां देवतानां ता महानाम्न्य एतभामधेयाः काश्चिद्देवताः । तथा रेवतयो धनवत्य एतन्नामिका देवताः । तथा
प्रसूवरीः सर्वप्रसवहेतुभूता विश्वा आज्ञाः सर्वा दिशो दिग्देवताः । तथा
मेघेषु भवा मेघ्या विद्युद्भिमानिन्यो देवताः । तथा वाचो गर्जनाभिमानिन्यो
देवता हेऽश्व त्वां राजतीभिः सूचीभिः शिम्यन्तु लिखन्तु ॥

अथ द्वितीयमाह—

रजता हरिणीः सीसा युजी युज्यन्ते कर्मभिः । अश्वस्य वाजिनस्त्वचि सूचीभिः शिम्यन्तु स्वा । , इति ।

रजता रोप्याः । हरिणीहिरणयाः । सीसा लोहमय्यः । युजो लेखन-कर्मयोग्याः सूच्यः । अत एव वाजिनोऽन्नहेतोरश्वस्य त्वचि कंमीभिर्लेख-नादिच्यापारैर्युज्यन्ते ताहशीभिः सूचीभिर्हेऽश्व त्वां लेखनकुशला देवताः शिम्यन्तु लिखन्तु ॥

करप:--" एवमुत्तराभ्यां लौहीभिः सीसाभिर्वा परिष्टक्ती शेषम् "इति।

तत्र मथमा —

नारीस्ते पत्नयो लोम वि चिन्वन्तु मनीषया । देवानां पत्नीर्दिशः सूचीभिः शिम्यन्तु त्वा । , इति ।

हेऽश्व नारीर्भिहिष्यादयो नार्यः पत्नयो राजपत्न्यस्ता मनीषया स्वबुध्धा लोगानि विचिन्वन्तुं असिपथिसद्धये त्वदीयं लोगजातमपनयन्तु पृथक्कुर्वन्तु । तथा दिशो तथा देवानां पत्नीः सेनेन्द्रस्येत्याद्यनुवाकोक्ता देवपत्न्यः । तथा दिशो दिग्देवताः स्चीभिलीहीभिरेताभिस्त्वां शिम्यन्तु ॥

अथ द्वितीयामाह—

कुविदङ्ग यवमन्तो यवं चिद्यथा दान्यनु-पूर्व वियूय । इहेहैषां कृणुत भोजनानि ये बहिषो नमोद्यक्तिं न जग्मुः ॥ , इति ॥

अङ्गराब्दः प्रियसंबोधनवाची । हे प्रिया अश्वमेधहिवर्भाजो देवा ये यडवानो बिहेषो यागस्य नमोद्दाक्तं नमस्कारिवनारानं न जग्मुने प्रापुः किंतु अत्यन्तश्रद्धालवोऽनुतिष्ठन्ति तेषामेषां यज्वनां हिविविषयाणि भोजनानीहेह कुणुत । यज्ञानामेकैकैत्वं वीप्ता । तत्रोपमानमुच्यते । कुविच्छब्दो बहुर्थवाची । चिच्छब्दः समुच्चये । यथा लोके यवमन्तो यवादिधान्योपेताः कृषिकाः कुविद्यवंचिद्धहुलं यवमन्यानि च गोधूमिप्रयङ्ग्वादिधान्यान्यनुपूर्वं तत्त-त्पारिपाकानुक्रमेण वियूयेदं पक्रिमदमपक्रिमिति विशेषेण पृथकृत्य दान्ति लुन-नित, तथा यूयमिप नमस्कारादिरहितो नास्तिकोऽयं यज्वा श्रद्धालुरयं यज्वेति विविच्य श्रद्धालोईवींषि भुङ्ग्ध्वम् ॥

अत्र विनियोगसंग्रहः—

गायद्वाभ्यां तु महिषी वावाता तु महाद्वयात् ।
परिष्टक्ती तु नाद्वाभ्यां कल्पयेयुरसेः पथः ॥ १ ॥
इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैतिरीयसंहिताभाष्ये पञ्चमकाण्डे द्वितीयप्रपाठके प्रथमाद्येकादशान्ता अनुवाकाः ॥ १-११ ॥

( अथ पश्चमाष्टके द्वितीयप्रपाठके द्वादशोऽनुवाकः । )

कस्त्वां छचित् कस्त्वा वि शांस्ति कस्ते गात्रांणि शिम्यति । क उं ते शिमता कविः । ऋतवंस्त ऋत्व्धा परुंः शिमतारो वि शांसतु । संवत्सरस्य धायंसा शिमीं भिः शिम्यन्तु त्वा । दैव्यां अध्वर्यवंस्त्वा छचन्तु वि चं शासतु । प्रषा०२अनु०१२] कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता। (विशसनाभिधानम्)

गात्राणि पर्वशस्ते शिमाः कृण्वन्तु शिम्यंन्तः। अर्घमासाः पर्रूशेष ते मासांश्छ्यन्तु शिम्यंन्तः। अहोरात्राणि महतो विछिष्टम् (१) सदयन्तु ते। पृथिवी तेऽन्तरिक्षेण वायुश्छदं भिषच्यतु। द्यौस्ते नक्षंत्रैः सह रूपं कृणोतु साध्या। शं ते परेभ्यो गात्रेभ्यः शमस्त्ववंर्येन्यः। शमस्थभ्यो मजभ्यः शमुं ते तनुवे सुवत् (२)॥

( विलिष्टं त्रिश्राचे । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके दितीयप्रपाठके द्वादशोऽनुवाकः ॥ १२ ॥

विष्णुंपुखा अन्नेपते यावंती वै वि वै पुरुषमात्रेणामे तव अवो वयो ब्रह्मं जज्ञान १ स्वंयमातृण्णामेषां वै प्राणीं यत्री कस्त्वा द्वादंश ॥ १२ ॥ विष्णुंपुखा अपंचितिमान्वि वा एतावमे तव अवंः स्वयमातृण्णां विषुचीनांनि गायत्री चतुं:षष्टिः ॥ ६४ ॥

हिरें: ॐ।

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पञ्चमाष्टके हितीयः प्रपाठकः ॥ २ ॥

( अथ पञ्चमाष्टके द्वितीयप्रपाठके द्वादशोऽनुवाकः । )

कः। त्वा। छचाति । कः। त्वा। वीतिं । शा-

स्ति। कः। ते। गात्रांणि। शिम्यति। कः। उ। ते। शमिता। कविः। ऋतवंः। ते। ऋतुधेत्यृतु— था। परुंः। शमितारंः। वीति । शासतु । संवत्स-रस्येति सं-वत्सरस्यं । धायंसा । शिमींभिः । शि-म्यन्तु । त्वा । दैव्याः । अध्वर्यवः । त्वा । छचन्तुं । वीतिं। च। शासतु। गात्रांणि। पर्वश इतिं पर्व— शः। ते। शिमाः। कृण्वन्तु । शिम्यंन्तः। अर्ध-मासा इत्यंर्ध—मासाः । पर्रूं १षि । ते । मासाः । छचन्तु । शिम्यंन्तः । अहोरात्राणीत्यंहः-रात्राणि । मरुतंः। विलिष्टिमिति वि—लिष्टम् ( १ )। सूद्य-न्तु । ते । पृथिवी । ते । अन्तरिक्षेण । वायुः । छिद्रम् । भिषज्यतु । द्यौः । ते । नक्षंत्रैः । सह। रूपम् । कृणीतु । साधुया । शम् । ते । परेश्यः । गात्रेभ्यः । शम् । अस्तु । अवरेभ्यः । शम् । अस्थ-भ्य इत्यस्थ—भ्यः । मजभ्य इति मज—भ्यः । शम्। उ। ते। तनुवे। भुवद् (२)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पश्चमाष्टके दितीयप्रपाठके द्वादशोऽनुवाकः ॥ १२ ॥

हिर्रिः ॐ।

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापद्पाठे पञ्चमाष्टके दितीयः प्रपाठकः ॥ २ ॥ ( अथ पञ्चमकाण्डे द्वितीयप्रपाठके द्वादशोऽनुवाकः । )

एकादशानुवाके सूचीभिरसिपथक्षृप्तिराभिहिता । अथ द्वादशे विश्वासनमु-च्यते । कल्पः — ''कस्त्वा छचति कस्त्वा विश्वास्तीत्यश्वस्य त्वचमाच्छचति '' इति।

तस्मिन्ननुवाके पथमामृचमाइ—

कर्त्वा छ्यति कर्त्वा वि शास्ति कर्ते गात्राणि शिम्यति । क उते शमिता कविः । , इति।

हेऽश्व त्वां कः प्रजापितश्चचित छिनति । छिन्वा चानन्तरं कः प्रजापिति रेव त्वां विशास्ति त्वद्वयवान्विभज्य स्थापयित । ततः कः प्रजापितरेव ते गात्राण्यवयवाञ्शिम्यित शामयित सुरक्षितानि करोतीत्यर्थः । कविविद्वानर्थ- इश्चिद्याचिभिद्यः क ज प्रजापितरेव ते तव शिमता न त्वितरपशुवदन्यः कश्चिन्मनुष्यः ॥

अथ द्वितीयामाइ—

ऋतवस्त ऋतुधा परुः शमितारो वि शासतु । संवत्सरस्य धायसा शिमीभिः शिम्यन्तु स्वा । , इति ।

ऋतवो वसन्तादयो देवाः श्रमितारो भूत्वर्तुधा तत्तहतुकाले ते परुस्त्वदीयं पर्व विश्वासतु विविधं स्थापयन्तु । संवत्सरस्य धायसा धारणेन श्रिमीभिः श्रमनहेतुभिः क्रियाभिस्त्वा त्वां शिम्यन्तु श्रमयन्तु ऋतुदेवा एव संवत्सरधा-रकाः सन्तस्तत्तत्कालोचितव्यापारैस्त्वां देवयोग्यं कुर्वन्तिवत्यर्थः ॥

अथ तृतीयामाह—

दैव्या अध्वर्यवस्त्वा छ्यन्तु वि च शासतु । गात्राणि पर्वशस्ते शिमाः कृण्वन्तु शिम्यन्तः । ,इति ।

देवेषु भवा दैन्या अध्वर्यवो द्युप्रभृतयः। " द्यौरध्वर्युः "। " अश्विनाऽ-ध्वर्यू "। " सत्यह्विरध्वर्युः "। इति श्रुतेः । तादृशाः सर्वे त्वां छचन्तु श्रुत्येण च्छिन्दन्तु। किं च विशासतु विविधं स्थापयन्तु। शिमाः शमनदेतवः सन्तस्ते गात्राणि त्वदीयानवयवान्पर्वशस्तत्त्त्त्पर्वानुसारेण शिम्यन्तः शमयन्तो रक्षन्तः कृण्वन्तु तत्र तत्रोचितं न्यापारं कुर्वन्तु ॥ अथ चतुर्थीमाह— अर्धमासाः परूःषि ते मासारछ्य-न्तु शिम्यन्तः । अहीरात्राणि मरुती विलिष्टः सूद्यन्तु ते । , इति।

अर्थमासा मासाश्र देवतास्ते परूषि शिम्यन्तः शमयन्तो रक्षन्तश्रुचन्तु चिछन्दन्तु । तथाऽहोरात्राणि तदिभमानिनी देवता मरुतश्र ते सर्वेऽपि विछिष्टं विनाशितमङ्गं सूदयन्तु स्वाद् कुर्वन्तु ॥

अथ पश्चमीमाह—

पृथिवी तेऽन्तिरिक्षेण वायुश्छिद्रं भिषज्यतु । चौरते नक्षत्रैः सह रूपं कृणीतु साधुया। ,इति ।

हेऽश्व ते छिद्रं त्वदीयं विनष्टमङ्गमन्तिरिक्षेण सहिता पृथिवी भिषज्यतुः समादधातु । वायुश्च भिषज्यतु । इयं द्यौनिक्षत्रैः सहिता ते रूपं त्वदीयं स्वरूप्त प्रभूतिमदं हिवः साधुया साधु समीचीनं यथा भवति तथा कृणोतु करोतु ॥

अथ पष्टीमाइ-

शं ते परेभ्यो गात्रेभ्यः शमस्त्ववरेभ्यः । शमस्थभ्यो मज्जभ्यः शमु ते तनुवे भुवत् ॥ ,इति ॥

हेऽश्व ते तव परेभ्यो गात्रेभ्य उत्कृष्टेभ्योऽवयवेभ्यः शं सुखमस्तु । तथाऽ-वरेभ्यो निकृष्टेभ्योऽवयवेभ्यः शमस्तु । तथाऽस्थभ्यस्त्वदीयेभ्योऽस्थिभ्यो मज्जभ्यश्च शमस्तु । तथा ते तसुवे शरीराय शमु भुवत्सुखमेव भवतु ॥

अत्र विनियोगसंग्रहः—

कस्त्वेतिमञ्जषद्केन हाश्वस्य त्वचमाच्छचिति ॥ १ ॥ इति श्रीमत्सायणाचार्थविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतै-त्तिरीयसंहितामाण्ये पञ्चमकाण्डे द्वितीयप्रपाठके

> द्वादशोऽनुवाकः ॥ १२ ॥ वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हार्दं निवारयन् । पुमर्थाश्वतुरो देयाद्विद्यातीर्थमहेश्वरः ॥ १ ॥

इति श्रीमद्विद्यातीर्थमहेश्वरापरावतारस्य श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरस्य श्रीवीरवुक्कमहाराजस्याऽऽज्ञापरिपालकेन माधवाचार्येण विर-चिते वेदार्थमकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये पञ्चमकाण्डे द्वितीयः प्रपाठकः ॥ २ ॥

## प्रपा॰ ३ अनु ० १] कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता। (द्वितीयचितिगताश्विन्यादीष्टकाचतुष्टयाभिधानम्)

( अथ पञ्चपाष्ट्रके तृतीयः प्रपाठकः।)

(तत्र प्रथमोऽनुवाकः।)

## हरिः ॐ।

\* उत्सन्नयज्ञो वा एष यद्भिः किं वाऽ-हैतस्यं क्रियते किं वा न यदे यज्ञस्यं क्रियमां-णस्यान्तर्यन्ति पूर्यति वा अस्य तदांश्विनीरुपं द्धात्यश्विनौ वै देवानां भिषजौ ताभ्यांमेवासमें भेषजं कंशीत पञ्चोपं द्धाति पाङ्की यज्ञी यावानेव यज्ञस्तस्मे भेषजं केरोत्यृतव्यां उपं द्धारयृत्नां क्रुप्रये (१) पञ्चोपं द्धाति पञ्च वा ऋतवो यावंन्त एवर्तवस्तान्कंलपयति स-मानप्रंभृतयो भवन्ति समानोदंकस्तिस्मात्समा-ना ऋतव एकेन पदेन व्यावितन्ते तस्माहतवो व्यावर्तन्ते प्राणभृत उपं द्धार्युतुष्वेव प्राणा-न्दंधाति तस्मांस्समानाः सन्तं ऋतवो न जीर्यन्त्यथो प्र जनयत्येवैनानेष वै वायुर्यत्प्राणो यद्दंतव्यां उपधायं प्राणमृतंः (२) उपद्धांति

एतदायेका दशानुवाकाश्चतुर्थकाण्डगततृतीयप्रपाठकस्थचतुर्थानुवाकमारभ्य तद्गतचतुर्थप्र-पाठकस्थस प्तमानुवाकपर्यन्तेन मूलेन सह व्याख्याता इत्यत्र पुनर्भाष्यकृता न व्याख्याताः।

तस्मारसवीनृतूननुं वायुरा वंशीवर्ति वृष्टिसनीरुपं द्धाति वृष्टिमेवावं रुच्धे यदेकधोपंद्ध्यादेकं-मृतुं वंषेंदनुपरिहारं साद्यति तस्मात्सवीनृतू-न्वंषीति यत्राणमृतं उपधायं दृष्टिसनीरुपद्-धांति तस्मांद्रायुपंच्युता दिवो दृष्टिंशीर्ते पशवी वै वंयस्यां नानांमनसः खलु वै पशवो नानां-व्रतास्तेंऽप एवाभि समंनसः (३) यं काम-येतापशुः स्यादितिं वयस्यांस्तस्योपधायां-पस्यां उपं दध्यादसंज्ञानमेवास्में पशुभिः करी-त्यपशुरेव भवति यं कामयेत पशुमान्तस्या-दिसंपस्यांस्तस्योपधायं वयस्यां उपं दध्यारसं-ज्ञानंमेवासमें पशुभिः करोति पशुमानेव भंवाति चतंस्रः पुरस्तादुपं द्धाति तस्मां चत्वारि चश्चेषो रूपाणि हे शुक्के हे कृष्णे (४) मूर्धन्वतीर्भ-वन्ति तस्मारपुरस्तान्मुर्धा पञ्च दक्षिणायाः श्रीण्यामुपं द्धाति पञ्चीत्तंरस्यां तस्मारपश्राह-षीयान्पुरस्तांत्प्रवणः पशुर्बस्तो वय इति द्क्षिणेऽश्स उपं द्धाति वृष्णिर्वय इत्युत्तरेऽश-साविव प्रति द्धाति घ्यात्रो वय इति दक्षिणे पक्ष उपं द्धाति सि इहो वय इत्युत्तरे पक्ष-

प्रपा० ३ अनु० १] कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता। (द्वितीयचितिगताश्विन्यादीष्टकाचतुष्टयाभिधानम् )

योरंव वीर्य द्धाति प्रक्षे वय इति मध्ये तस्मारप्रकंषः पञ्चनामधिपतिः (५)॥

(क्रृप्तयो उपघायं प्राण्मृतः समंनसः कृष्णे पुरुषो वय इति पर्श्च च )। इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके तृतीयप्रपाठके प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥

( अथ पश्चमाष्ट्रके तृतीयः प्रपाठकः )

( तत्र प्रथमोऽनुवाकः । )

## हरिः ॐ।

उत्सन्नयज्ञ इत्युंत्सन्न—यज्ञः। वे । एषः। यत् । अग्निः। किम् । वा । अहं । एतस्यं । क्रियतं । किन् म् । वा । न । यत् । वे । यज्ञस्यं । क्रियमाणस्य । अन्तर्यन्तीत्यंन्तः—यन्तिं । प्रयंति । वे । अस्य । तत् । आश्विनीः। उपेतिं । द्धाति । अश्विनीं । वे । देवानांम् । भिषजौं । ताभ्यांम् । एव । अस्मे । भेन्ष्णम् । करोति । पञ्चं । उपेतिं । द्धाति । पाङ्कंः। यज्ञः । यावांन् । एव । यज्ञः । तस्मे । भेषजम् । करोति । ऋत्व्याः । उपेतिं । द्धाति । ऋत्वाम् । कृत्त्यें ( १ ) । पञ्चं । उपेतिं । द्धाति । पञ्चं । वे । ऋत्वाम् । कृत्त्वेः । यावंन्तः । एव । ऋत्वंः । तान् । कल्पन्यति । समानप्रभृतय इतिं समान—प्रभृतयः । भवन्यति । समानप्रभृतयः । भवन्यति । समानप्रभूतयः । भवन्यति । समानप्रभूतयः । भवन्यति । सम्यानप्रभूतयः । भवन्यति । सम्यानप्रभूतयः । भवन्यति । सम्यानप्रभूतयः । भवन्यति । सम्यानप्रभूतयः । भवन्यति । स्व ।

( द्वितीयचितिगताश्विन्यादीष्टकाचतुष्टयाभिधानम् )

न्ति । समानोदंकी इति समान—उदकीः । तस्मांत् । समानाः । ऋतवंः । एकेन । पदेनं । व्यावंतिन्त इति वि-अवितन्ते । तस्मांव । ऋतवेः । व्यावितन्त इति वि—आवंतिन्ते । प्राणभृत इति प्राण—भृतः । उपे-ति। द्धाति। ऋतुषुं। एव । प्राणानिति प्र—अ-नान् । द्धाति । तस्मांव । समानाः । सन्तंः । ऋ-तवंः। न। जीर्यन्ति। अथो इति । प्रेति । जन-यति। एव। एनान्। एषः। वै। वायुः। यत्। प्राण इति प्र-अनः। यत्। ऋतव्याः। उपधा-येत्युंप—धायं । प्राणभृत इतिं प्राण—भृतंः (२)। उपद्धातीत्युप-द्धांति । तस्मांत् । सवींन् । ऋतू-न् । अन्विति । वायुः । एति । वरीवर्ति । वृष्टि-सनीरिति दृष्टि—सनीः । उपेति । द्धाति । वृष्टिम् । एव । अवेति । रुन्धे । यत् । एकधेर्यंक-धा । उपदृध्यादित्युंप—दृध्यात् । एकंम् । ऋतुम् । वर्षेत् । अनुपरिहारमित्यंनु —परिहारंम् । साद्यति । तस्माद । सर्वान् । ऋतून् । वर्षति । यद् । प्राणभृत इति प्राण-भृतः । उपधायत्युंप-धायं । वृष्टिसनी-रिति वृष्टि—सनीः । उपद्धातीत्युप—द्धांति । तस्मांत् । वायुपंच्युतेति वायु-प्रच्युता । दिवः । (द्वितीयचितिगताश्विन्यादीष्टकाचतुष्टयाभिधानम् )

वृष्टिः । ईर्ते । पशवंः । वै । वयस्याः । नानांमनस इति नानां — मनसः । खलुं । वै । पशवंः । नानां-व्रता इति नानां - व्रताः । ते । अपः । एव । अभीति । समनस इति स-मनसः (३)। यम् । कामयेत । अपशुः । स्यात् । इति । वयस्याः । तस्यं। उपधायेत्युंप-धायं । अपस्याः। उपेति। दृध्यात् । असंज्ञानिमयसं — ज्ञानम् । एव । असमे । पशुभिरिति पशु-भिः। करोति । अपशुः। एव । मवति । यम् । कामयेत । पशुमानिति पशु—मान् । स्याव । इति । अपस्याः । तस्य । उपधायेत्युप-धायं । वयस्याः । उपेतिं । दृध्यात् । संज्ञानमिति सं-ज्ञानंम् । एव । अस्मै । पशुभिरितिं पशु-मिः । करोति । पशुमानितिं पशु—मान् । एव । भवति । चतंस्रः । पुरस्तांत् । उपेतिं । द्धाति । तस्मांत् । चत्वारिं। चक्षुंषः। रूपाणिं। दे इतिं। शुक्के इतिं। हे इति । कृष्णे इति (४) । मूर्यन्वतीरिति मूर्य-न्-वतीः । अवन्ति । तस्मांव । पुरस्तांव । मूर्या । पञ्चं। दक्षिंणायाम् । श्रोण्यांम् । उपेतिं । द्घाति । पर्छ । उत्तरस्यामित्युत्—तरस्याम् । तस्मांत् । पश्चात् । वर्षीयान् । पुरस्तांत्प्रवण् इति पुरस्तांत् — साः स्वारांच्यं परीयाय यस्येताः (४) उप-धीयन्ते गच्छंति स्वारांच्यः सप्त वालंखिल्याः पुरस्तादुपं दधाति सप्त पश्चात्सप्त वे शीर्षण्याः प्राणा द्वाववांश्ची प्राणानां सवीर्यत्वायं सूर्धाऽ-सि राडिति पुरस्तादुपं दधाति यन्त्री राडिति पश्चात्प्राणानेवास्में समीचे दधाति (५)॥

(अश्वमुपं पुरस्तादुप बाहेता एताश्चतुं सिश्शच ।) इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके तृतीयप्रपाठके द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥

( अथ पद्ममाष्टके तृतीयप्रपाठके द्वितीयोऽनुवाकः । )

इन्द्रांग्री इतीन्द्रं—अग्री । अव्यंथमानाम् । इति ।
स्वयमातृण्णामिति स्वयम्—आतृण्णाम् । उपेति ।
द्याति । इन्द्राग्निभ्यामितीन्द्राग्नि—भ्याम्। वै। इमो ।
छोको । विधंताविति वि—धृतो । अनयोः । छोन्
कयोः । विधंत्या इति वि—धृतो । अधंता । इव ।
वै । एषा । यत् । मध्यमा । चितिः । अन्तिरिक्षम् ।
इव । वे । एषा । इन्द्रांग्री इतीन्द्रं—अग्री । इति ।
आह । इन्द्राग्री इतीन्द्रं—अग्री । वे । देवानांम् ।
ओजोभृतावित्योजः—भृतो । ओजंसा । एव । एनान्म् । अन्तिरिक्षे । चिनुते । धृत्ये । स्वयमातृण्णामिति

(स्वयमातृण्णाद्यभिधानम्)

स्वयम्—आतृण्णाम्। उपेति । द्धाति । अन्तरिक्ष-म् । वै । स्वयमातृण्णेति स्वयम्—आतृण्णा । अन्त-रिक्षम्। एव । उपेतिं । धत्ते । अर्थम् । उपेतिं (१)। त्रापयति। प्राणमितिं प्र—अनम्। एव। अस्याम् । द्धाति । अथो इति । प्राजाप्य इति प्राजा-परयः । वै । अर्थः । प्रजापंतिनेतिं प्रजा-पतिना। एव। अग्निम्। चिनुते। स्वयमातृण्णेति स्वयम्—आतृण्णा। अवति । प्राणानामिति प्र—अ-नानांम् । उत्संष्ट्या इत्युत्—सृष्ट्ये । अथो इति । सुवर्गस्येति सुवः-गस्यं । लोकस्यं । अनुंख्यात्या इत्यनुं — ख्यात्ये । देवानां म् । वे । सुवर्गमितिं सु-वः - गम् । लोकम् । यताम् । दिशंः । समिति । अव्लीयन्त।ते। एताः । दिश्याः । अपश्यन् । ताः । उपेति । अद्धत । ताभिः । वै । ते । दिशंः । अदश्हन् । यत् । दिश्याः । उपद्धाती-त्युप-द्रधाति । दिशाम् । विधृत्या इति वि—धृत्ये । दशं । प्राणभृत इति प्रा-ण-भृतः । पुरस्तांव । उपेति (२)। द्धाति । नवं । वै । प्रश्ंषे । प्राणा इति प्र-अनाः । नाभिः। दशमी । प्राणानिति प्र-अनान् । एव ।

पुरस्तांव । धत्ते । तस्मांव । पुरस्तांव । प्राणा इति प्र-अनाः । ज्योतिष्मतीम् । उत्तमामित्युंत्-तमाम् । उपेति । द्धाति । तस्मात् । प्राणानामिति प्र-अनानांम् । वाक् । ज्योतिः । उत्तमेरयुंत-तमा। दशं। उपेति । दघाति । दशांक्षरेति दशं— अक्षरा । विराडिति वि—राट् । विराडिति वि—राट्। छन्दंसाम् । ज्योतिः । ज्योतिः । एव । पुरस्तांव । धत्ते । तस्माव । पुरस्तात् । ज्योतिः । उपेति । आस्महे । छन्दा शंसि । पशुषुं । आजिम् । अयुः । तान् । बृहती । उदिति । अजयव् । तस्मांव् । बाहिताः (३)। पशवंः । उच्यन्ते । मा । छन्दंः। इति । दक्षिणतः । उपेति । द्धाति । तस्मावः। दक्षिणाष्ट्रंत इति दक्षिणा—आवृतः । मासाः । पृथिवी । छन्दंः । इति । पश्चाव । प्रतिष्ठिया इति प्रति—स्थियै । अग्निः । देवतां । इति । उत्तरत इत्युंत—तरतः। ओर्जः । वै । अग्निः। ओर्जः। एव । उत्तरत इत्युंत्—तरतः। धत्ते । तस्मांत् । उत्तरतोभिप्रयायीत्यंत्तरतः—अभिप्रयायी । जयति। षड्त्रिंशदिति षड्-त्रिश्शव । समिति । पद्यन्ते । षट्त्रिं शहसरेति षट्त्रिंश्शत् — अक्षरा । बृह्ती । ( अक्ष्यास्तामीयादीनामभिधानम् )

बाहिताः । पशवंः । बृहत्या । एव । अस्मै । पशून्। अवेति । रुन्धे । बृहती । छन्दंसाम् । स्वारांच्यमिति स्व-राज्यम् । परीति । इयाय । यस्यं । एताः (४)। उपधीयन्त इत्युप-धीयन्ते । गच्छति । स्वारांज्यमिति स्व-राज्यम् । सप्त । वालंखिल्या इति वालं—खिल्याः। पुरस्तांव । उपेति । द्धाति। सप्त । पश्चात् । सप्त । वै। शीर्षण्याः । प्राणा इति प्र—अनाः । दौ । अवाञ्ची । प्राणानामिति प्र-अनानांम् । सवीर्यत्वायेति सवीर्य-त्वायं । मूर्घा । असि । राट् । इति । पुरस्तांव । उपेति । द्धाति । यन्त्रीं । राट् । इति । पश्चाद । प्राणा-निति प्र-अनान् । एव । अस्मै । समीचंः। द्धाति (५)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पश्चमाष्टके तृतीयप्रपाठके द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥

( अथ पश्चमाष्टके ततीयप्रपाठके ततीयोऽनुवाकः । )

देवा वै यद्यज्ञेऽकुर्वत तदसुरा अकुर्वत ते देवा एता अंक्ष्णयास्तोमीयां अपश्यन्ता अन्यथाऽनूच्यान्यथोपांदधत तदसुरा नान्ववां-यन्ततो देवा अभवन्पराऽसुरा यदंक्ष्णयास्तो-

पुरस्तांव । धत्ते । तस्मांव । पुरस्तांव । प्राणा इति प्र-अनाः । ज्योतिष्मतीम् । उत्तमामित्युत्-तमाम् । उपेति । द्धाति । तस्मात् । प्राणानामिति प्र-अनानांम् । वाक् । ज्योतिः । उत्तमेरयुंत-तमा। दशं। उपेति । दधाति । दशांक्षरेति दशं— अक्षरा । विराडिति वि—राट् । विराडिति वि—राट्। छन्दंसाम् । ज्योतिः । ज्योतिः । एव । पुरस्तांव । धते । तस्मांव । पुरस्तांत् । ज्योतिः । उपेति । आस्महे । छन्दा शंसि । पशुषुं । आजिम् । अयुः । तान । बृहती । उदिति । अजयव । तस्मांव । बाहिताः (३)। पशवंः । उच्यन्ते । मा । छन्दंः। इति । दक्षिणतः । उपेति । द्धाति । तस्मावः। दक्षिणावृंत इति दक्षिणा—आवृतः । मासाः । पृथिवी । छन्दंः । इति । पश्चात् । प्रतिष्ठिया इति प्रति—स्थियै । अग्निः । देवतां । इति । उत्तरत इत्युंत—तरतः। ओजंः। वै। अग्निः। ओजंः। एव । उत्तरत इत्युंव—तरतः। धत्ते । तस्मांव । उत्तरतोभिप्रयायीत्यंत्तरतः—अभिप्रयायी । जयति। षद्त्रिंशदिति षद्—त्रिश्शव । समिति । पद्यन्ते । षट्त्रिंश्राद्रक्षरेति षट्त्रिंश्रात् — अक्षरा । बृह्ती ।

( अक्ष्णयास्तोमीयादीनामभिधानम् )

बाहिताः । पुशवंः । बृहत्या । एव । अस्मै । पश्चन् । अवेति । रुन्धे । बृहती । छन्दंसाम् । स्वारांच्यमिति स्व-राज्यम् । परीति । इयाय । यस्यं । एताः (४)। उपधीयन्त इत्युप-धीयन्ते । गच्छति । स्वाराज्यमिति स्व-राज्यम् । सप्त । वालंखिल्या इति वार्ल-खिल्याः। पुरस्तांव । उपेति । द्धाति। सप्त । पश्चात् । सप्त । वै। शीर्षण्याः । प्राणा इति प्र-अनाः । हो । अवांश्रो । प्राणानामिति प्र-अनानांम् । सवीर्यत्वायेति सवीर्य-त्वायं । मूर्घा। असि। राट्। इति । पुरस्तांव । उपेति । द्धाति । यन्त्रीं । राट् । इति । पश्चाव । प्राणा-निति प्र-अनान् । एव । अस्मै । समीचंः। द्धाति (५)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पश्चमाष्टके तृतीयप्रपाठके द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥

( अथ पश्चमाष्टके ततीयप्रपाठके ततीयोऽनुवाकः । )

देवा वै यद्यज्ञेऽकुर्वत् तदसुरा अकुर्वत् ते देवा एता अंक्ष्णयास्तोमीयां अपश्यन्ता अन्यथाऽनूच्यान्यथोपदिधत तदसुरा नान्ववा-यन्तती देवा अभवन्पराऽसुरा यदंक्ष्णयास्ती-

मीयां अन्यथाऽनूच्यान्यथोपद्यांति भ्रातृव्या-भिभूसे अवंसारमना परांऽस्य आतृंघ्यो भव-त्याशुम्निवृदिति प्रस्तादुपं द्धाति यज्ञमुखं वै त्रिवृद् (१) यज्ञमुखमेव पुरस्तादि यातयाति व्योम सप्तदश इति दक्षिणतोऽनं वै व्योमान्नं सप्तद्शोऽत्रंमेव दंक्षिणतो धंत्ते तस्माद्दक्षिणेना-न्नंमद्यते धरुणं एकविश्श इति पश्चात्पंतिष्ठा वा एकविश्शः प्रतिष्ठित्ये भान्तः पश्चदश इत्यं-त्तरत जोजो वै भान्त जोजंः पञ्चदश जोजं एवोत्तरतो धंत्ते तस्मांदुत्तरतोभिप्रयायी जंयति प्रतूर्तिरष्टादश इति पुरस्तांव (२) उपं द्धाति हो त्रिष्टतांवभिष्र्वं यंज्ञमुखे वि यातयस्य-भिवर्तः संविश्श इति दक्षिणतोऽत्रं वा अभि-वर्तोऽन्नं सविश्शोऽन्नंमेव दंक्षिणतो धंत्ते तस्मा-दक्षिणेनात्रंमद्यते वचीं दाविश्श इतिं पश्चाद्य-दि शाति हैं तेनं विराजी यद्दे प्रतिष्ठा तेनं विराजीरेवाभिपूर्वमत्राद्ये प्रति तिष्ठति तपी नवदश इत्युंत्तरतस्तस्मात्सव्यः (३) हस्तंयो-स्तपस्वितरो योनिश्चतुर्वि इति पुरस्तादुपं द्धाति चतुंविं शत्यक्षरा गायत्री गायत्री यंज्ञ-

( अक्णयास्तोमीयादीनामभिधानम् )

मुखं यंज्ञमुखमेव पुरस्तादि यांतयति गर्भीः पञ्चविश्श इति दक्षिणतोऽत्रं वै गर्भा अत्रं पञ्चवि शोऽन्नंमेव दंक्षिणतो धंत्ते तस्मादक्षिणे-नानमधत ओजंस्रिणव इति पश्चादिमे वै लोकास्मिणव एष्वेव लोकेषु प्रति तिष्ठति संभ-रंणस्त्रयोविश्श इति (४) उत्तरतस्तरमारसञ्यो हस्तंयोः संभायंतरः क्रतुरेकत्रिःश इति पुर-स्तादुपं द्धाति वाग्वै क्रतुंर्यज्ञमुखं वाग्यंज्ञ-मुखमेव पुरस्तादि यांतयति ब्रघ्नस्यं विष्टपं चतुम्रिःश इति दक्षिणतीऽसौ वा अदिस्यो ब्रघ्नस्यं विष्टपं ब्रह्मवर्चसमेव दंक्षिणतो धंते तस्माद्दक्षिणोऽधीं ब्रह्मवर्चिसतंरः प्रतिष्ठा त्रंय-स्त्रिःश इति पश्चारप्रतिष्ठित्ये नार्कः षट्त्रिःश इत्युंत्तरतः सुंवर्गो वै लोको नाकः सुवर्गस्य ्लोकस्य सम्पष्टचे (५)॥

( वै त्रिवृदिति पुरस्तात्सव्यस्त्रयोवि एश इति सुवर्गी वै पर्श्व च । ) इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पञ्चमाष्टके तृतीयप्रपाठके तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥

(अथ पश्चमाष्टके तृतीयप्रपाठके तृतीयोऽनुवाकः।)

देवाः। वै। यत् । यज्ञे । अकुर्वत । तत् ।

असुराः। अकुर्वत । ते । देवाः । एताः । अक्ष्णया-स्तोमीया इत्यंक्ष्णया—स्तोमीयाः । अपश्यन् । ताः । अन्यथां । अनूच्येत्यंनु—उच्यं । अन्यथां । उपेति । अद्धत । तत् । असुंराः । न । अन्ववाय-वित्यंनु—अवांयन् । ततंः । देवाः । अभवन् । परे-ति । असुराः । यत् । अक्ष्णयास्तोमीया इत्यंक्ष्ण-या—स्तोमीयाः । अन्यथां । अनूच्येत्यनुं—उच्यं । अन्यथां । उपद्धातीत्युंप—द्धांति । भ्रातृंव्याभिभू-रया इति भ्रातृंव्य-अभिभूरये । भवंति । आत्मनां । परेति । अस्य । भ्रातृंव्यः । भवति । आशुः । त्रिष्ट-दिति त्रि— वृत् । इति । पुरस्तांत् । उपेति । द्धा-ति। यज्ञमुखिमितिं यज्ञ—मुखम् । वै। त्रिष्टिति त्रि—वृद् (१)। यज्ञमुखमिति यज्ञ—मुखम्। एव । पुरस्तांव । वीति । यातयति । व्योमिति वि-ओम । सप्तदश इति सप्त—दशः। इति । दक्षिणतः। अन्नम् । वै । व्योमिति वि—ओम । अन्नम् । सप्तदश इति सप्त—दशः। अत्रम्। एव। दक्षिणतः। धत्ते। तस्मांत् । दक्षिणेन । अन्नम् । अद्यते । धरुणंः । एकविश्श इरेयेक—विश्शः । इति । पश्चात् । प्रतिष्ठेति प्रति—स्था । वै । एकविश्शा इत्यंक —

विश् शः । प्रतिष्ठित्या इति प्रति—स्थित्ये । भानतः । पञ्चदश इति पञ्च-दशः । इति । उत्तरत इत्युत्-तरतः । ओजंः । वै । भान्तः । ओजंः । पञ्चदश इतिं पञ्च-दशः । ओर्जः । एव । उत्तरत इत्युंत-तरतः । धत्ते। तस्मांव । उत्तरतोभिप्रयायीत्यंत्तरतः - अभि-प्रयायी । जयति । प्रतूंर्तिरिति प्र-तूर्तिः । अष्टादश इत्यंष्टा—दशः। इति । पुरस्तांव (२)। उपेति । द्धाति । द्वौ । त्रिवृतावितिं त्रि—वृतौं । अभिपूर्व-मित्यंभि-पूर्वम् । यज्ञमुख इति यज्ञ-मुखे । वीति । यातयति । अभिवर्त इत्यंभि - वर्तः । सवि-श्श इति स-विश्शः। इति । दक्षिणतः। अत्रंम् । वै। अभिवर्त इयंभि—वर्तः । अत्रंम् । सविश्श इति स-विश्शः। अत्रंम्। एव । दक्षिणतः। धत्ते। तस्मां । दक्षिंणेन । अन्नम् । अद्यते । वर्चेः । द्वाविश्शः। इति । पश्चात् । यत् । विश्शातिः। दे इति । तेनं । विराजाविति वि-राजौ । यव । दे इति । प्रतिष्ठेति प्रति—स्था । तेनं । विराजोरिति वि-राजोः । एव । अभिपूर्वमिसंभि-पूर्वम् । अनाद्य इसंत्र—अद्यं। प्रतीति । तिष्ठति । तर्पः । नवद्श इति नव-दशः। इति । उत्तरत इत्युंव-तरतः।

तस्मांव । सव्यः (३) । हस्तंयोः । तपस्वितंर इति तपस्वि—तरः । योनिः । चतुर्विश्श इति चतुः-विश्शः । इति । पुरस्तांत् । उपेति । द्धाति । चतुंर्विः शयक्षरेति चतुंर्विः शति—अक्षरा । गायत्री । गायत्री । यज्ञमुखमितिं यज्ञ—मुखम् । यज्ञमुखमितिं यज्ञ—मुखम् । एव । पुरस्तांत् । वी-ति । यातयति । गर्भाः । पञ्चविश्श इति पञ्च— विश् शः । इति । दक्षिणतः । अत्रंम् । वे । गर्भाः । अत्रंम्। पञ्चविश्श इति पञ्च-विश्शः। अत्रंम्। एव । दक्षिणतः । धत्ते । तस्मांत् । दक्षिणेन । अतं-म्। अद्यते। ओजंः। त्रिणव इतिं त्रि—नवः। इति । पश्चाद । इमे । वै । लोकाः । त्रिणव इति त्रि—न्वः। एषु। एव। छोकेषुं। प्रतीतिं। तिष्ठति। संभरंण इति सं-भरंणः । त्रयोविः श इति त्रयः-विश् शः । इति (४) । उत्तरत इत्युंत्—तरतः । तस्मांत् । सन्यः । हस्तंयोः । संभायंतर इति संभा-र्य-तरः । क्रतुः । एकत्रिः श इत्येक-त्रिः शः । इति । पुरस्तांव । उपेतिं । द्धाति । वाक् । वै । कर्तुः । यज्ञमुखिमितिं यज्ञ — मुखम् । वाक् । यज्ञमु-खमिति यज्ञ—मुखम् । एव । पुरस्तांत् । वीति । यातयित । ब्रध्नस्यं । विष्टपंम् । चतुश्चि श इति चतुः—ित्रि शः । इति । दक्षिणतः । असो । वे । आदित्यः । ब्रध्नस्यं । विष्टपंम् । ब्रह्मवर्चसितितं ब्रह्मवर्चसम् । एव । दक्षिणतः । धत्ते । तस्मांत । दक्षिणः । अधः । ब्रह्मवर्चसितंर इति ब्रह्मवर्चसि—तरः—प्रतिष्ठेति प्रति—स्था । त्रयिष्ठः श इति त्र-यः—प्रतिष्ठेति प्रति—स्था । त्रयिष्ठः श इति त्र-यः—ित्रः शः । इति । पृश्चात । प्रतिष्ठित्या इति प्रति—स्थित्ये । नाकः । षट्त्रि श इति षट्—ित्रः शः । इति । उत्तरत इत्यंत् —तरतः । सुवर्ग इति सुवः—गः । वे । छोकः । नाकः । सुवर्गस्येति सुवः—गः । वे । छोकः । नाकः । सुवर्गस्येति सुवः—गस्यं । छोकस्यं । समष्ट्या इति सम्—अष्ट्ये (५)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पश्चमाष्टके तृतीयप्रपाठके तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३॥

( अथ पश्चमाष्टके तृतीयप्रपाठके चतुर्थोऽनुवाकः । )

अग्नेभीगे।ऽसीति पुरस्तादुपं द्धाति यज्ञ-मुखं वा अग्नियंज्ञमुखं दीक्षा यंज्ञमुखं ब्रह्मं यज्ञमुखं त्रिष्टयंज्ञमुखमेव पुरस्तादि यांतयित नृचक्षंसां भागे।ऽसीतिं दक्षिणतः श्रृंश्रुवाःसो वै नृचक्षसोऽत्रं धाता जातायैवास्मा अत्रमिपं

( अक्ष्णयास्तोमीयादीनामभिघानम् )

दधाति तस्मांजातोऽन्नंमत्ति जनित्रं स्पृतः संप्तद्शः स्तोम इत्याहान्नं वै जनित्रंम् ( १ ) अनंश सप्तद्शोऽनंभेव दंक्षिणतो धंत्ते तस्मा-इक्षिंगेनात्रंमचते मित्रस्यं भागेांऽसीतिं पश्चा-त्प्राणो वै मित्रोंऽपानो वरुंणः प्राणापानावेवा-स्मिन्द्धाति दिवो दृष्टिर्वाताः स्प्रता एकवि-**शः स्तोम इत्यांह प्रतिष्ठा वा एंकविश्शः** प्रतिष्ठिया इन्द्रंस्य भागे। ऽसीरयुंत्तरत जोजो वा इन्द्र जोजो विष्णुरोजंः क्षत्रमोजंः पश्चद्शः (२) ओजं एवोत्तंरतो धंत्ते तस्मांदुत्तरतोभि-प्रयायी जंयति वसूनां भागोंऽसीति पुरस्तादुपं द्धाति यज्ञमुखं वै वसंवो यज्ञमुखः रुद्रा यंज्ञ-मुखं चंतुर्वि इशो यंज्ञमुखमेव पुरस्तादि यांत-यसादित्यानां भागोऽसीति दक्षिणतोऽत्रं वा अंदित्या अन्नं मरुतोऽन्नं गर्भा अन्नं पञ्चविश-शोऽत्रंमेव दंक्षिणतो धंत्ते तस्मादक्षिणेनात्रंम-द्यतेऽदिंसै भागः (३) असीति पश्चारप्रतिष्ठा वा अदिंतिः प्रतिष्ठा पूषा प्रंतिष्ठा त्रिणवः प्रति-ष्टित्ये देवस्यं सवितुर्भागे। ऽसीत्युंत्तरती ब्रह्म वै देवः संविता ब्रह्म बृहस्पतिर्ब्रह्मं चतुष्टोमो ( अक्ष्णयास्तोमीयादीनामभिघानम् )

ब्रह्मवर्चसमेवोत्तरतो धंत्ते तस्मादुत्तरोऽधीं ब्रह्म-वर्चिसितंरः सावित्रवंती अवति प्रसूं ये तस्मां-द्वाह्मणानामुदींची सनिः प्रस्ता धर्त्रश्चंतुष्टोम इति पुरस्तादुपं द्धाति यज्ञमुखं वै धर्तः (४) यज्ञमुखं चंतुष्टोमो यंज्ञमुखमेव पुरस्ताहि-यांतयति यावांनां आगे। ऽसीतिं दक्षिणतो मा-सा वै यावां अर्धमासा अयांवास्तरमांदक्षिणा-ष्टेतो मासा अतं वै यावा अतं प्रजा अतंमेव दंक्षिणतो धंत्ते तस्मादक्षिणनात्रंमद्यत ऋभूणां आगोऽसीति पश्चात्प्रीतेष्ठित्यै विवर्तीऽष्टाचत्वा-रिश्श इत्युंत्तरते । इनयो लोक योः सवीर्यत्वाय तस्मांदिमौ लोकौ समावंदीयौ ( ५ ) यस्य मुख्यंवतीः पुरस्तांदुपधीयन्ते मुख्यं एव अंव-त्याऽस्य मुख्येां जायते यस्यात्रंवतीर्दक्षिणतोऽ-त्त्यन्नमाऽस्यांन्नादो जांयते यस्यं प्रतिष्ठावंतीः पश्चात्प्रत्येव तिष्ठति यस्यौजंस्वतीरुत्तरत ओं-जस्व्येव अंवत्याऽस्यैांजस्वी जांयतेऽकीं वा एष यद्ग्रिस्तस्यैतदेव स्तोत्रमेतच्छस्रं यदेषा विधा (६) विधीयतेऽकं एव तद्क्यंमनु वि धीयतेऽत्त्यत्रमाऽस्यां नादो जायते यस्येषा वि- धा विधीयते य उं चैनामेवं वेद् सष्टीरुपं द्याति यथास्रष्टमेवावं रुन्धे न वा इदं दिवा न नक्तंमासीद्व्यां हत्तं ते देवा एता व्यंष्टीरप-श्यन्ता उपांद्धत ततो वा इदं व्योच्छच-स्यता उपधीयन्ते व्यंवासमां उच्छत्यथो तमं एवापं हते (७)॥

(वै जिनतं पञ्चद्शोऽदित्यै भागो वै धर्तः समावद्वीयौ विधा ततो वा इदं पर्तुर्दश च । )

> इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पञ्चमाष्टके तृतीयप्रपाठके चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४ ॥

> > ( अथ पश्चमाष्टके तृतीयप्रपाठके चतुर्थोऽनुवाकः । )

अग्नेः। आगः। असि। इति । पुरस्तांव । उपेति । द्धाति । यज्ञमुखिमिति यज्ञ—मुखम् । वै ।
अग्निः। यज्ञमुखिमिति यज्ञ—मुखम् । द्वीक्षा । यज्ञमुखमिति यज्ञ—मुखम् । ब्रह्मं । यज्ञमुखिमिति
यज्ञ—मुखम् । त्रिष्टदिति त्रि—ष्टव । यज्ञमुखिमिति
यज्ञ—मुखम् । प्व । पुरस्तांव । वीति । यातयति । नृचश्वंसामिति नृ—चश्वंसाम् । आगः। असि।
इति । दक्षिणतः। शुश्रुवाःसंः । वे । नृचश्वंस्
इति नृ—चश्वंसः। अत्रम् । धाता । जातायं। एव ।

( अक्ष्णयास्तोमीयादीनामभिधानम् )

असमे । अन्नम् । अपीति । द्धाति । तस्मांत् । जातः । अत्रंम् । अति । जनित्रंम् । स्प्रतम् । सप्त-द्श इति सप्त—द्शः। स्तोमः। इति । आह । अत्रंम्। वै। जनित्रंम् (१)। अत्रंम्। सप्तदश इति सप्त—दशः। अत्रंम्। एव। दक्षिणतः। धत्ते। तस्मांत् । दक्षिणेन । अत्रंम् । अद्यते । मित्रस्यं । भागः। असि। इति। पश्चात्। प्राण इति प्र— अनः । वै । मित्रः । अपान इत्यंप — अनः । वरुणः । प्राणापानावितिं प्राण—अपानौ । एव । अस्मिन् । द्धाति । दिवः । वृष्टिः । वाताः । स्प्रताः । एकवि श इत्यंक—विश्शः । स्तोमंः । इति । आह । प्रतिष्ठेति प्रति—स्था। वै। एकविश्श इस्येक —विश्शः। प्रति-ष्टिया इति प्रति—स्थियै। इन्द्रंस्य। भागः। असि। इति । उत्तरत इत्युंत्—तरतः । ओजंः । वै । इन्द्रंः । ओर्जः । विष्णुः । ओर्जः । क्षत्रम् । ओर्जः । पञ्चदः श इति पञ्च—दुशः (२)। ओजः। एव। उत्तरत इत्युंत्—तरतः । धत्ते । तस्मांत् । उत्तरतोभिप्रयायी-त्युंत्तरतः - अभिप्रयायी । जयति । वसूंनाम् । भागः। असि । इति । पुरस्तांत । उपेति । द्धाति । यज्ञमु-खमितिं यज्ञ—मुखम्। वै। वसंवः। यज्ञमुखमितिं

( अक्ष्णयास्तोमीयादीनामाभेधानम् )

यज्ञ—मुखम् । रुद्राः । यज्ञमुखमितिं यज्ञ—मुखम् । चतुर्विःश इतिं चतुः विश्शः। यज्ञमुखमितिं यज्ञ-मुखम् । एव । पुरस्तांत् । वीतिं । यातयति । आदि-यानांम्। भागः। आसि। इति । दक्षिणतः। अत्रंम्। वै। आदित्याः । अन्नम् । मरुतः । अन्नम् । गर्भीः। अत्रंम्। पञ्चविश्श इतिं पञ्च-विश्शः। अत्रंम्। एव। दक्षिणतः। धत्ते। तस्मांत्। दक्षिणेन। अत्रंम्। अद्यते। अदिंत्यै। भागः (३)। असि। इति । पश्चाद । प्रतिष्ठेतिं प्रति—स्था । वै । अदिं-तिः। प्रतिष्ठेतिं प्रति—स्था। पूषा। प्रतिष्ठेतिं प्रति— स्था। त्रिणव इतिं त्रि-नवः। प्रतिष्ठित्या इति प्र-र्ति—स्थित्ये । देवस्यं । सवितुः । भागः । असि । इति । उत्तरत इत्युंव —तरतः । ब्रह्मं । वै । देवः । सविता। ब्रह्मं। बृहस्पतिः। ब्रह्मं। चतुष्टोम इति चतुः - स्तोमः । ब्रह्मवर्चसमितिं ब्रह्म - वर्चसम् । ए॰ व । उत्तरत इत्युंव — तरतः । धत्ते । तस्मांव । उत्तं-र इत्युद्-तरः । अधेः । ब्रह्मवर्चिसितंर इति ब्रह्मव-र्चिसि—तरः। सावित्रवती इति सावित्र—वती। भ-वति। प्रसूरिया इति प्र—सूरये। तस्मांत्। ब्राह्म-णानांम्। उदींची। सनिः। प्रस्तेति प्र—सूता।

( अक्ष्णयास्तोमीयादीनामभिधानम् )

धर्त्रः । चतुष्टीम इति चतुः—स्तोमः । इति । पुर-स्तांत् । उपेतिं । द्धाति । यज्ञमुखमितिं यज्ञ— मुखम्। वै। धर्त्रः (४)। यज्ञमुखमितिं यज्ञ— मुखम् । चतुष्टीम इति चतुः - स्तोमः । यज्ञमुख-मिति यज्ञ—मुखम् । एव । पुरस्तांव । वीति । यातयति। यावांनाम्। आगः। असि। इति। दक्षि-णतः। मासाः। वै। यावाः । अर्धमासा इत्यंध-मासाः । अयांवाः । तस्मांत् । दक्षिणाष्ट्रंत इति दक्षि-णा-आवृतः । मासाः । अत्रंम् । वै। यावाः । अनंम्। प्रजा इति प्र—जाः। अनंम्। एव। दक्षि-णतः । धत्ते । तस्मांत् । दक्षिणेन । अत्रंम् । अद्यते । ऋभूणाम् । भागः । आसि । इति । पश्चात् । प्रति-ष्टित्या इति प्रति—स्थित्यै । विवर्त इति वि—वर्तः । अष्टाचत्वारिश्श इत्यंष्टा—चत्वारिश्शः। इति । उत्त-रत इत्युंत—तरतः । अनयोः । लोकयोः । सवीर्य-त्वायिति सवीर्य-त्वायं । तस्मांत् । इमी । लोकी । समावंद्वीर्यावितिं समावंत्-वीर्यौ (५)। यस्यं। मुख्यंवतीरिति मुख्यं - वतीः । पुरस्तांत् । उपधी-यन्त इत्युंप-धीयन्ते । मुरूयंः । एव । अवति । एति । अस्य । मुख्यंः । जायते । यस्यं । अत्रवती- रिसर्त्र—वतीः । दक्षिणतः । अति । अत्रं म् । एति । अस्य । अन्नाद् इत्यंन्न—अदः । जायते । यस्यं । प्रतिष्ठावंतीरितिं प्रतिष्ठा-वतीः । पश्चात् । प्रतीतिं । एव । तिष्ठति । यस्यं । ओजंस्वतीः । उत्तरत इत्युं-व—तरतः । जोजस्वी । एव । भवति । एति । अस्य । ओजस्वी। जायते । अर्कः । वै। एषः। यत्। अग्निः। तस्यं। एतव्। एव । स्तोत्रम्। एतव्। शस्त्रम् । यत् । एषा । विधेतिं वि—धा (६) । विधीयत इति वि-धीयते । अर्के । एव । तत् । अक्येंम् । अनुं । वीतिं । धीयते । अतिं । अत्रंम् । एति । अस्य । अन्नाद् इत्यंत्र—अदः। जायते। यस्यं। एषा । विधेतिं वि—धा। विधीयत इति वि-धीयते । यः । उ । च । एनाम् । एवम् । वेदं। सृष्टीः । उपेति । द्धाति । यथासृष्टमिति यथा— सृष्टम् । एव । अवेति । रुन्धे । न । वै । इदम् । दिवां । न । नक्तंम् । आसीत् । अव्यावृत्तमित्यवि— आवृत्तम् । ते । देवाः । एताः । व्युष्टीरिति वि— उष्टीः । अपश्यन् । ताः । उपेति । अद्धत । ततः । वै। इद्म्। वीति । औच्छत्। यस्यं। एताः। उप-धीयन्त इत्युप-धीयन्ते । वीति । एव । असमे ।

उच्छति। अथो इति । तमंः । एव। अपेति । हते (७)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपावे पश्चमाष्टके वृतीयप्रपाठके चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४॥

( अथ पञ्चमाष्टके तृतीयप्रपाठके पञ्चमोऽनुवाकः । )

अग्ने जातान्त्र णुंदा नः सपलानिति पुरस्ता-दुषं द्धाति जातानेव भ्रातृंव्यान्प्र णुंद्ते सहंसा जातानिति पश्चाज्जंनिष्यमांणानेव प्रति नुद्ते चतुश्चत्वारिःशः स्तोम इति दक्षिण-तो ब्रंह्मवर्चसं वै चंतुश्चत्वारिश्शो ब्रंह्मवर्चसमेव दंक्षिणतो धंत्ते तस्मादक्षिणोऽधीं ब्रह्मवर्चसि-तंरः षोडशः स्तोम इत्युंत्तरत ओजो वै षेांडश ओजं एवोत्तंरतो धंत्ते तस्मांव (१) उत्तर-तोभिप्रयायी जंयति वज्रो वै चंतुश्रत्वारि शो वर्नः षोडशो यदेते इष्टंके उपद्धांति जाता श्र्येव जंनिष्यमाणाः आतृंव्यान्प्रणुद्य वज्रमनु प्र हंरति स्तृत्यै पुरीषवतीं मध्य उपं द्धाति पुरीषं वै मध्यंमात्मनः सारमानमेवाभिं चिनुते सारमाऽमु ि महाँके भंवति य एवं वेदैता वा

अंसपता नामेष्टंका यस्येता उंपधीयन्ते (२) नास्यं सपतों अवति पशुर्वा एष यदाग्रिविंराजं उत्तमायां चित्यामुपं द्धाति विराजमेवोत्तमां पशुषुं द्धाति तस्मांत्पशुमानुंत्तमां वाचे वदति दशंदशोपं द्धाति सवीर्यत्वायांक्ष्णयोपं द्धाति तस्मांदक्ष्णया पशवोऽङ्गांनि प्र हंरन्ति प्रति-ष्ठित्ये यानि वै छन्दांशसि सुवर्ग्यांण्यासन्तेर्द्वाः सुंवर्ग लोकमांयन्तेनर्षयः (३) अश्राम्यन्ते तपे। ऽतप्यन्त तानि तपंसा ऽपश्यन्तेभ्यं एता इष्टंका निरंमिमतेवश्छन्दो वरिवश्छन्द इति ता उपाद्धत ताभिनै ते सुंवर्ग लोकमांयन्यदेता इष्टंका उपद्धांति यान्येव छन्दं।शसि सुव-र्ग्याणि तैरेव यर्जमानः सुवर्ग लोकमेति यज्ञेन वै प्रजापंतिः प्रजा अंस्रजत ताः स्तोमंभागैरे-वास्टंजत यद (४) स्तोमंभागा उपद्धांति प्रजा एव तद्यजंमानः स्रजते बृहस्पतिर्वा एत-द्यज्ञस्य तेजः समंभरद्यत्स्तोमंभागा यत्स्तोमं-भागा उपद्धांति सतेजसमेवाप्निं चिनुते बृह-स्पतिर्वा एतां यज्ञस्यं प्रतिष्ठामंपश्यद्यरस्तोमं-भागा यत्स्तोमंभागा उपद्धांति यज्ञस्य प्रतिं- ष्टिसे सप्तसप्तापं द्धाति सर्वार्थत्वायं तिस्रो मध्ये प्रतिष्ठिसे (५)॥

( उत्तरतो धत्ते तस्मांदुपधीयन्त ऋषये।ऽस्रजत यत्रिचंत्वारिश्शच । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके तृतीयप्रपाठके पश्चमोऽनुवाकः ॥ ५॥

( अथ पञ्चमाष्टके तृतीयप्रपाठके पञ्चमोऽनुवाकः । )

अग्ने। जातान्। प्रेति। नुद्। नः। सपत्नान्। इति । पुरस्तांव । उपेति । द्धाति । जातान् । एव । भ्रातृंव्यान् । प्रेति । नुद्ते । सहंसा । जातान् । इति । पश्चात् । जनिष्यमांणान् । एव । प्रतीति । नुदते । चतुश्रत्वारि श इति चतुः - चत्वारि शः । स्तोमंः। इति । दक्षिणतः। ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्म— वर्चसम्। वै। चतुश्चत्वारिः श इति चतुः -चत्वा-रिश्शः । ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्म-वर्चसम् । एव । दुक्षिणतः । धत्ते । तस्मात् । दक्षिणः । अधेः । ब्रह्म-वर्चिसितंर इति ब्रह्मवर्चिसि—तरः। षोडशः। स्तोमंः। इति । उत्तरत इत्युंव—तरतः । ओर्जः । वै । षोड-शः। जोर्जः। एव । उत्तरत इत्युंत्—तरतः । धत्ते । तस्मात् (१)। उत्तरतोभिप्रयायीत्यंत्तरतः—अभि-प्रयायी । जयति । वर्ज्ञः । वै । चतुश्चत्वारिः श इति

चतुः—चत्वारिः शः । वर्जः । षोडशः । यत् । एते इति । इष्टंके इति । उपद्यातीत्युंप—द्यांति । जा-तान् । च । एव । जनिष्यमांणान् । च । भ्रातृंव्या-न्। प्रणुचेतिं प-नुद्यं। वर्षम्। अनुं। प्रेतिं। हर-ति । स्तृत्ये । प्रीपवतीमिति प्रीप-वतीम् । मध्ये। उपेति । द्धाति । प्रीषम् । वै। मध्यम् । आत्मनः। सात्मानिमिति स-आत्मानम् । एव । अग्निम् । चिनुते। सारमेति स—आत्मा। अमुिनन्। लोके। भवति । यः। एवम् । वदं । एताः । वै । असपत्नाः । नामं । इष्टंकाः । यस्यं । एताः । उपधीयन्त इत्युप-धीयन्ते (२)। म। अस्य। सपत्नः। भवति। पशुः। वै। एषः। यत्। अग्निः। विराज इति वि—राजः। उत्तमायामित्युंत्—तमायांम् । चित्यांम् । उपेति । द्धाति । विराजमिति वि-राजम् । एव । उत्तमा-मिरयुंत—तमाम् । पशुषु । द्धाति । तस्मांत् । पशुमानिति पशु—मान् । उत्तमामिरयुंव--तमाम् । वाचंम् । वदति । दशंदशोति द-शं—दुश । उपेति । द्धाति । सवीर्यत्वायेति सवी-र्य-त्वायं। अक्ष्णया। उपेति । द्धाति । तस्मांव । अक्ष्णया। पशवंः। अङ्गानि । प्रेति । हरन्ति ।

( असपत्नविराडाख्येष्टकाभिधानम् )

प्रतिष्टिसा इति प्रति—स्थिसै । यानि । वै । छ-न्दां भि । सुवर्ग्याणीति सुवः-रयांनि । आसेन् । तैः। देवाः। सुवर्गमिति सुवः—गम्। छोकम्। आयन् । तेनं । ऋषयः (३)। अश्राम्यन् । ते । तपंः। अतप्यन्त । तानि । तपंसा । अपश्यन् । तेभ्यः। एताः। इष्टंकाः । निरिति । अमिमत। एवं: । छन्दं: । वरिवः । छन्दं: । इति । ताः । उपेति । अद्धत । ताभिः । वै । ते । सुवर्गमिति सुवः—गम्। लोकम्। आयन् । यत् । एताः । इष्टंकाः । उपद्धातीत्युंप—द्धांति । यानि । एव । छन्दांश्सि । सुवर्ग्याणिति सुवः ग्यांनि । तैः । एव । यर्जमानः । सुवर्गमिति सुवः—गम् । छोकम् । एति । यज्ञेनं । वै । प्रजापंतिरितिं प्रजा-पतिः । प्रजा इति प्र—जाः । असुजत । ताः । स्तोमंभागै-रिति स्तोमं-आगैः। एव। असजत। यद (४)। स्तोमंभागा इति स्तोमं-आगाः । उपद्धातीत्युंप-द्धांति । प्रजा इति प्र—जाः । एव । तत् । यर्ज-मानः । सृजते । बृहस्पतिः । वै । एतत् । युज्ञस्यं । तेजंः। समितिं। अभरत्। यत्। स्तोमंभागा इति स्तोमं-भागाः। यत्। स्तोमंभागा इति स्तोमं- भागाः । उपद्धातीत्यंप—द्धांति । सतेजसमिति
स—तेजसम् । एव । अग्निम् । चिनुते । बृहस्पतिः । वे । एताम् । यज्ञस्यं । प्रतिष्ठामितिं प्रति—
स्थाम् । अपश्यत् । यत् । स्तोमंभागा इति स्तोमं
मं—भागाः । यत् । स्तोमंभागा इति स्तोमं
भागाः । उपद्धातीत्यंप—द्धांति । यज्ञस्यं । प्रतिशित्या इति प्रति—स्थित्ये । सप्तसप्तेतिं सप्त—सप्त ।
उपतिं । द्धाति । सवीयत्वायतिं सवीय—त्वायं ।
तिस्रः । मध्यं । प्रतिष्ठित्या इति प्रति—स्थित्ये (५)॥
इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पश्चमाष्टके
तृतीयप्रपाठके पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५॥

( अथ पश्चमाष्टके तृतीयप्रपाठके षष्ठोऽनुवाकः । )

रश्मिरित्येवाऽऽदित्यमं स्रजत प्रतिरिति धर्ममन्वितिरिति दिवं संधिरित्यन्तारक्षं प्रतिधिरिति प्रथिवीं विष्टम्भ इति दृष्टिं प्रवेत्यहंरनुवेति रात्रिमुशिगिति वस्नं प्रकेत इति रुद्रान्तसुंदीतिरित्यांदित्यानीज इति पितृ स्तन्तुरितिं
प्रजाः प्रतनाषाडितिं प्रशुन्रेवदित्योषंधीरिभजिदंसि युक्तग्रांवा (१) इन्द्रांय त्वेन्द्रं जिन्वे-

( स्तोमभागाख्येष्टकाभिधानम् )

रयेव दंक्षिणतो वज्रं पर्याहदभिजित्ये ताः प्रजा अपंप्राणा अस्रजत तास्वधिंपतिरसीरयेव प्राणमंद्धाद्यन्तेत्यंपानः सःसर्प इति चक्षंवी-योधा इति श्रोत्रं ताः प्रजाः प्रांणतीरंपानतीः पश्यंन्तीः शृण्वतीने मिथुनी अंभवन्तासुं त्रि-वृद्सीत्येव मिथुनमंद्धात्ताः प्रजा मिथुनी (२) अवंन्तीर्न प्राजायन्त ताः संश्रोहीऽसि नीरों-होऽसीयेव प्राजंनयत्ताः प्रजाः प्रजांता न प्रत्यंतिष्ठन्ता वंसुके। ऽसि वेषंश्रिरसि वस्यंष्टि-रसीत्येवैषु लोकेषु प्रत्यंस्थापयद्यदाहं वसुकोऽ-सि वेषंश्रिरसि वस्यंष्टिरसीतिं प्रजा एव प्रजाता एषु छोकेषु प्रति ष्ठापयति सात्माऽन्तरिक्षः रोहति सप्राणोऽमुष्मिँ होके प्रति तिष्ठत्यव्यं -र्धुकः प्राणापानाभ्यां अवति य एवं वेदं (३)॥

( युक्तप्रांवा प्रजा भिथुन्यन्तरिक्षं द्वादंश च ।) इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके तृतीयप्रपाठके षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६ ॥

( अथ पञ्चमाष्टके तृतीयप्रपाठके षष्ठोऽनुवाकः । )

रश्मिः। इति । एव । आदित्यम् । असुजता। मेतिरिति प—इतिः। इति । धर्मेम् । अन्वितिरित्य-

नुं-इतिः। इति । दिवंम् । संधिरिति सं-धिः। इति । अन्तरिक्षम् । प्रतिधिरितिं प्रति—धिः । इतिं । पृथि-वीम् । विष्टम्भ इति वि—स्तम्भः । इति । वृष्टिम् । प्रवेति प्र-वा। इति । अहंः। अनुवेत्यंनु-वा। इति । रात्रिम् । उशिक् । इति । वसून् । प्रकेत इति प-केतः। इति । रुद्रान् । सुदीतिरितिं सु-दीतिः। इति । आदित्यान् । ओजंः । इति । पितृन् । तन्तुः । इति। प्रजा इति प्र—जाः। पृतनाषाट्। इति । पश्न् । रेवत्। इति । ओषंधीः । अभिजिदित्यंभि—जित् । असि । युक्तप्रवितिं युक्त—प्रावा (१)। इन्द्रांय। त्वा। इन्द्रंम् । जिन्व । इति । एव । दक्षिणतः । वर्ज्रम् । परीति । जौहत् । अभिजित्या इत्यभि—जिसै । ताः । प्रजा इति प्र—जाः। अपंप्राणा इत्यपं —प्राणाः। अस्रजत । तासुं । अधिंपतिरित्यधिं —पतिः । असि । इति । एव । प्राणमिति प्र-अनम् । अद्धात् । यन्ता । इति । अपानिमित्यंप-अनम् । सः सर्प इति सं—सपेः। इति । चक्षुः। वयोधा इति वयः— धाः। इति । श्रोत्रंम्। ताः। प्रजा इति प्र--जाः। प्राण-तीरिति प्र-अनतीः । अपानतीरित्यंप-अनतीः। पश्यंन्तीः। शृण्वतीः। न । मिथुनी । अभवन् ।

(स्तोमभागाख्येष्टकाभिधानम्)

तासुं। त्रिष्टदिति त्रि—ष्टत्। असि । इति । एव। मिथुनम् । अद्धाव । ताः । प्रजा इति प्र—जाः । मिथुनी (२) । भवंन्तीः । न । प्रेतिं । अजायन्त । ताः । सःरोह इतिं सं— रोहः । असि । नीरोह इति निः-री-हः। असि । इति । एव । प्रेति । अजनयत् । ताः । प्रजा इति प्र—जाः । प्रजाता इति प्र— जाताः। न। प्रतीतिं। अतिष्ठन्। ताः। वसुकः। असि । वेषंश्रिरिति वेषं - श्रिः । असि । वस्यंष्टिः । असि । इति । एव । एषु । छोकेषु । प्रतीति । अस्थापयत् । यत् । आहं । वसुकः । असि । वेषं-श्रिरिति वेषं-श्रिः । असि । वस्यंष्टिः । आसे । इति । प्रजा इति प्र—जाः । एव । प्रजाता इति प्र— जाताः । एषु । छोकेषुं । प्रतीति । स्थापयति । सारमेति स-आत्मा। अन्तरिक्षम्। रोहति। सप्रांण इति स—प्राणः । अमुष्मिन् । छोके । प्रतीतिं । तिष्ठति । अव्यर्धेक इत्यवि—अर्धेकः । प्राणापाना-भ्यामितिं प्राण—अपानाभ्यांम् । भवति । यः। एवम् । वेदं (३)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पश्चमाष्टके तृतीयप्रपारके षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६ ॥

( अथ पश्चमाष्टके तृतीयप्रपाठके सप्तमोऽनुवाकः । )

नाकसांद्रवै देवाः सुंवर्ग लोकमांयन्तन्ना-कसद्गं नाकसत्त्वं यन्नांकसदं उपद्धांति नाकस-द्विरेव तद्यजंमानः सुवर्ग छोकमेंति सुवर्गो वै लोको नाको यस्यैता उपधीयन्ते नास्मा अकं अवाति यजमानायतनं वै नांकसदो यन्नांकसदं उपद्धांत्यायतंनमेव तद्यजंमानः कुरुते प्रष्ठानां वा एतत्तेजः संभृतं यत्रांकसदो यत्रांकसदंः(१) उपद्धांति प्रष्टानांमेव तेजोऽवं रुन्धे पञ्चचोडा उपं द्धायप्सरसं एवैनंमेता भूता अमुिष्मं-हाँक उप शेरेऽथी तनूपानीरेवैता यर्जमानस्य यं दिष्यात्तमुंपद्धंद्वचायेदेताभ्यं एवेनं देव-तंभ्य आ दृश्चित ताजगातिंमार्छत्युत्तरा नाक-सभ्य उपं द्धाति यथां जायामानीयं गृहेषुं निषादयंति तादृगेव तत् (२) पश्चात्प्राचीं मुत्त-मामुपं द्धाति तस्मांत्पश्चात्प्राची पत्न्यन्वांस्ते स्वयमातृण्णां चं विकर्णीं चे तमे उपं द्धाति प्राणा वै स्वंयमातृण्णाऽऽयुंविंकणीं प्राणं चैवाऽऽ-युश्च प्राणानां मुत्तमौ धंत्ते तस्मांत्प्राणश्चा ऽऽयुश्च प्राणानां मुत्तमी नान्या मुत्तरा निष्टं का मुपं दृध्या- ( नाकसदादिपञ्चविधेष्टकाभिधानम् )

द्यदुन्यामुत्तरामिष्टंकामुपद्ध्यातपंशूनाम् (३) च यर्जमानस्य च प्राणं चाऽऽयुश्चापि दध्यात्तस्मा-ब्रान्योत्तरेष्टंकोपधेयां स्वयमातृण्णामुपं दधा-त्यसो व स्वयमातृण्णाऽमूमेवोपं धत्तेऽश्वमुपं ब्रापयति प्राणमेवास्यां दधाययो प्राजापयो वा अश्वः प्रजापंतिनैवाभिं चिन्नते स्वयमातृण्णा भवति प्राणानामुत्स्यंष्ट्या अथां सुवर्गस्यं छो-कस्यानुंख्यात्या एषा व देवानां विकांन्तिर्य-द्विंकर्णी यद्दिंकर्णीमुंपद्धांति देवानांमेव विकां-नितमनु विकांमत उत्तरत उपं दधाति तस्मां-दुत्तरतंपचारोऽभिवांयुमती भवति सामें-दुध्ये (४)।।

( संभेतं यन्नाक्तसदो यन्नाक्तसद्सत्तर्पशूनामेषा वै द्वाविश्शतिश्च । ) इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पञ्चमाष्टके तृतीयप्रपाठके सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७ ॥

( अथ पश्चमाष्टके तृतीयप्रपाठके सप्तमोऽनुवाकः । )

नाकसिद्धिरितिं नाकसव — भिः । वै । देवाः ।
सुवर्गमितिं सुवः — गम् । छोकम् । आयन् । तद् ।
नाकसदामितिं नाक — सदांम् । नाकसत्त्वमितिं नाकसद्य — त्वम् । यद् । नाकसद् इतिं नाक — सदंः ।

उपद्धातीत्युंप-द्धांति । नाकसद्भिरिति नाकसद-भिः। एव। तत्। यजंमानः। सुवर्गमितिं सुवः— गम्। लोकम्। एति । सुवर्ग इति सुवः -गः। वै। लोकः । नार्कः । यस्यं । एताः । उपधीयन्त इत्युं-प-धीयन्ते । न । अस्मै । अकंम् । अवति । यज-मानायतनमितिं यजमान—आयतनम् । वै । नाक-सद इति नाक—सदंः। यव। नाकसद इति नाक— सदंः । उपद्यातीत्युप—द्यांति । आयतंनमित्यां— यतंनम् । एव । तत् । यजंमानः । कुरुते । पृष्ठानां-म्।वै। एतत्। तेर्जः । संभृतमिति सं—भृतम्। यत्। नाकसद् इतिं नाक—सदः। यत् । नाकसद् इति नाक-सदः ( १ )। उपद्धातीत्युप-द्धांति। पृष्ठानाम् । एव । तेर्जः । अवेति । रुन्धे । पञ्चचोडा इति पञ्च चोडाः । उपेति । द्धाति । अप्सरसः । एव । एनम् । एताः । भूताः । अमुिष्नं । छोके । उपेति । शेरे । अथो इति । तनूपानीरिति तनू— पानीः । एव । एताः । यर्जमानस्य । यम् । द्विष्या-वं । तम् । उपद्वदित्युंप—द्वंद । ध्यायेव । एता-भ्यः। एव। एनम्। देवताभ्यः। एति । वृश्वति। ताजक्। आर्तिम्। एति । ऋच्छति । उत्तरा इत्यु- ( नाकसदादिपश्चविधेष्टकाभिधानम् )

व - तराः । नाकसभ्य इति नाकसव - भ्यः । उपेति । द्धाति । यथां । जायाम् । आनीयेत्यां – नीयं । गृहे-षु । निषाद्यतीति नि—साद्यंति । ताद्य । एव । तत् (२)। पश्चात् । प्राचीम् । उत्तमामित्युत्— तमाम् । उपेति । द्धाति । तस्माव । पृथ्वाव । प्राचीं। पत्नीं। अन्विति । आस्ते । स्वयमातृण्णा-मितिं स्वयम्—आनृण्णाम् । च । विकणींमितिं वि— कर्णीम् । च । उत्तमें इत्युंत्—तमे । उपेति । द्याति। प्राण इति प्र-अनः। वै। स्वयमातृण्णेति स्वयम्-आतृण्णा । आयुंः । विकर्णीतिं वि-कर्णी । प्राण-मिति प्र-अनम्। च। एव। आयुः। च। प्राणाना-मितिं प्र-अनानांम् । उत्तमावित्युंत्-तमौ । धत्ते । तस्मांत् । प्राण इति प्र-अनः । च । आर्युः । च । प्राणानामिति प्र-अनानाम् । उत्तमावित्युंत्-तमौ। न । अन्याम् । उत्तरामित्युत्—तराम् । इष्टंकाम् । उपेति । दध्याद । यद । अन्याम् । उत्तरामित्युद— तराम् । इष्टंकाम् । उपद्ध्यादित्युंप—द्ध्याद् । प-श्चनाम् (३)। च। यजंमानस्य। च। प्राणमितिं प्र-अनम् । च । आयुंः । च । अपीतिं । दृध्याद् । तस्मां त्। न । अन्या । उत्तरेत्युत्—तरा । इष्टंका । उपधेयेत्युंप-धेयां । स्वयमातृण्णामितिं स्वयम्-आतृण्णाम्। उपेति । द्धाति । असौ । वै । स्वयमा-तृण्णेति स्वयम्—आतृण्णा । अमूम् । एव । उपेति । धत्ते। अश्वंम्। उपेतिं। त्रापयति। प्राणमितिं प्र— अनम्। एव। अस्याम्। द्धाति। अथी इति। प्राजापत्य इति प्राजा-पत्यः। वै। अर्थः। प्रजा-पंतिनेतिं प्रजा-पतिना। एव। अग्निम्। चिनुते। स्वयमातृण्णेति स्वयम्—आतृण्णा। भवति । प्राणा-नामिति प्र—अनानाम् । उत्सृष्ट्या इत्युत्—सृष्ट्ये। अथो इति । सुवर्गस्येति सुवः - गस्यं । लोकस्यं । अनुंख्यात्या इत्यनुं—ख्यात्ये । एषा । वे । देवानांम् । विक्रांन्तिरिति वि-क्रान्तिः। यत्। विकर्णीति वि-कणीं। यत्। विकणींमिति वि—कणींम्। उपद्धाती-रयुंप-द्यांति । देवानांम् । एव । विक्रांन्तिमिति वि—क्रान्तिम्। अनुं। वीतिं। क्रमते । उत्तरत इत्युंव—तरतः । उपेति । द्धाति । तस्माव । उत्त-रतउंपचार इत्यंत्तरतः—उपचारः। अग्निः। वायु-मतीति वायु—मती । भवति । सिमंद्रध्या इति सम्-इद्ध्ये (४)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पश्चमाष्टके वृतीयप्रपाठके सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७ ॥

# प्रपा ॰ ३अनु ॰ ८] कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता । ( छन्दोभिषेष्टकाभिधानम् )

( अथ पत्रमाष्टके तृतीयप्रपाठकेऽष्टमोऽनुवाकः )

छन्दाश्स्युपं द्धाति पशवो वै छन्दाशिस पश्चनेवावं रुन्धे छन्दा शिस वै देवानीं वामं पशवीं वाममेव पशूनवं रुन्ध एताः ह वै यज्ञसेनश्चेत्रियायणश्चितिं विदां चेकार तया वै स पश्चनवांरुच्य यदेतामुंपद्यांति पश्चनेवावं रुन्धे गायत्रीः पुरस्तादुपं द्धाति तेजो वै गांयत्री तेजं एव (१) मुखतों धंत्ते मूर्धन्व-तीर्भवन्ति मूर्घानंमेवैन समानानीं करोति त्रिष्टुभ उप द्धातीन्द्रियं वै त्रिष्ट्रगिन्द्रियमेव मध्यतो धंत्ते जगतीरुपं द्धाति जागता वै पश्वंः पश्चनेवावं रुन्धेऽनुष्टुभ उपं द्धाति प्राणा वा अनुष्टुप्प्राणानामुत्स्रृष्ट्ये बृह्ती-रुष्णिहाः पङ्क्तीरक्षरंपङ्कीरिति विषुक्षाणि छन्दाश्स्युपं द्धाति विषुक्षा वै पश्चनः पश्चनः (२) छन्दा श्रीस विषुरूपानेव पशूनवं रुन्धे विषुरूपमस्य गृहे दृश्यते यस्यैता उपधीयन्ते य उ चैनामेवं वेदातिंच्छन्दसमुपं द्धायति-च्छन्दा वे सर्वाणि छन्दा सि सर्विभिरेवेनं छन्दों भिश्चिनुते वर्ष्म वा एषा छन्देसां यदिते- च्छन्द्रा यदिति च्छन्दसमुपद्धांति वर्षमैवैन स् स-मानानां करोति द्विपद्या उपं द्धाति द्विपाद्य-जीमानः प्रतिष्ठिसे (३)॥

( तेर्ज एव प्रावं: प्रावे। यर्जमान एकं च । ) इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके तृतीयप्रपाठकेऽष्टमोऽनुवाकः ॥ ८॥

( अथ पश्चमाष्टके ततीयप्रपाठकेऽष्टमोऽनुवाकः । )

छन्दार्श्स । उपेति । दघाति । पशवंः। वै। छन्दाः सि । पश्चन् । एव । अवेति । रुन्धे। छन्दां १-सि । वै । देवानां म् । वामम् । प्रावंः । वामम् । एव। पश्चन् । अवेतिं। रुचे । एताम्। ह। वै। यज्ञसेन इति यज्ञ—सेनः। चैत्रियायणः। चितिम् । विदाम् । चकार । तयां । वै । सः । पशून् । अवेति । अरुन्ध । यत् । एताम् । उपद्धातीत्युप—द्धांति । पशून । एव । अवेति । रुन्धे । गायत्रीः । पुरस्तांत् । उपेति । द्धाति । तेजंः । वै । गायत्री । तेजंः । एव (१)। मुखतः । धत्ते । मूर्धन्वतीरितिं मूर्धन्—वतीः । अवन्ति । मूर्थानम् । एव । एनम् । समानानांम् । क्रोति । त्रिष्टुर्भः । उपेति । द्धाति । इन्द्रियम् । वै। त्रिष्टुक्। इन्द्रियम् । एव । मध्यतः। धत्ते। ( छन्दोभिधेष्ठकाभिधानम् )

जगंतीः । उपेति । द्धाति । जागंताः । वै । प्शवंः । पशून्। एव। अवेति। रुन्धे। अनुष्टुभ इत्यनु— स्तुभंः । उपेति । द्धाति । प्राणा इति प्र—अनाः । वै। अनुष्टाबित्यंनु—स्तुप्। प्राणानामिति प्र—अना-नाम् । उत्सृष्ट्या इत्युत्—सृष्ट्ये । बृहतीः । उष्णिहीः। पङ्कीः। अक्षरंपङ्कीरित्यक्षरं—पङ्कीः। इति । विषुरूपाणीति विषु — रूपाणि । छन्दांशमि । उपेति । द्याति । विषुंरूपा इति विषुं—रूपाः । वै । पशवंः। पशवंः (२)। छन्दांशसि । विधुरूपानि-ति विश्र—रूपान्। एव। पशून्। अवेति। रूचे। विषुंरूपमिति विषु — रूपम् । अस्य । गृहे । दश्यते । यस्य । एताः । उपधीयन्त इत्युप-धीयन्ते । यः । उ। च। एनाः। एवम्। वेदं। अतिच्छन्दसमित्य-ति—छन्दसम्। उपेति । द्धाति । अतिच्छन्दा इत्यति — छन्दाः । वै । सर्वाणि । छन्दां शसि । सर्वे-भिः। एव। एनम् । छन्देांभिरिति छन्दंः-भिः। चिनुते । वर्षे । वै । एषा । छन्दंसाम् । यद । अति-च्छन्दा इत्यति —छन्दाः । यद । आति चछन्दसमि-त्यति—छन्द्सम्। उपद्धातीत्युप—द्धोति । वष्मे । एव। एनम् । समानानांम् । करोति । द्विपद्ा

( सयुगादीष्टकात्रयाभिधानम् )

इति हि—पदाः । उपेति । दुधाति । हिपादिति हि—पात् । यर्जमानः । प्रतिष्ठित्या इति प्रति— स्थित्ये (३)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पश्चमाष्टके तृतीयप्रपाठकेऽष्टमोऽनुवाकः ॥ ८ ॥

( अथ पद्ममाष्टके तृतीयप्रपाठके नवमोऽनुवाकः । )

सर्वाभ्यो वै देवतांभ्योऽग्निश्चीयते यत्सयुजो नोपंदध्याद्देवतां अस्याप्तिं वृंज्ञीरन्यत्सयुजं उपद्धांत्यात्मनैवैनं सयुजं चिनुते नामिना व्यृध्यतेऽथो यथा प्रहंषः स्नावंभिः संतंत एव-मेवैताभिराग्नः संतंताऽग्निना वै देवाः सुवर्ग लोकमायन्ता अमूः कृत्तिका अभवन्यस्यैता उपधीयन्ते सुवर्गमेव (१) लोकमेति गच्छति प्रकाशं चित्रमेव भंवति मण्डलेष्टका उपं द्धा-तीमे वै लोका मंण्डलेष्टका इमे खलु वै लोका देवपुरा देवपुरा एव प्र विशाति नाऽऽर्तिमार्छे-त्यभि चिंक्यानो विश्वज्योतिष उपं द्धातीमा-नेवैताभिलोंकान्ज्योतिष्मतः कुरुतेऽथी प्राणा-नेवता यर्जमानस्य दाघ्रत्येता वै देवतांः सुव-ग्यीस्ता एवान्वारभ्यं सुवर्ग लोकमेति (२)॥

प्रपा॰ १अनु ॰ ९] कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता। (सबुगादीष्टकात्रयाभिधानम् )

( सुवर्गमेव ता एव चत्वारि च )।

### इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसांहितायां पञ्चमाष्टके तृतीयप्रपाठके नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥

( अथ पश्चमाष्टके तृतीयप्रपाठके नवमोऽनुवाकः । )

सर्वाभ्यः। वै। देवताभ्यः । अग्निः। चीयते। यत् । सयुज इति स—युजः । न । उपदध्यादित्युं-प-दृध्यात् । देवताः । अस्य । अग्निम् । दृङ्गीरन् । यत् । सयुज इति स—युजः । उपद्धातीत्युप—द्धां-ति । आत्मनां । एव । एनम् । सयुजमितिं स—यु-जंम्। चिनुते। न। अग्निनां। वीतिं। ऋध्यते। अथो इति । यथां । पुरुषः । स्नावंभिरिति स्नावं— भिः । संतंत इति सं—ततः। एवम् । एव । एताभिः। अग्निः। संतंत् इति सं—ततः। अग्निनां। वै। दे-वाः । सुवर्गमितिं सुवः – गम् । छोकम् । आयन् । ताः । अमूः । कृत्तिकाः । अभवन् । यस्यं । एताः । उपधीयन्त इत्युंप-धीयन्ते । सुवर्गमिति सुवः-ग-म्। एव (१)। लोकम्। एति। गच्छंति। प्रका-शमितिं प्र-काशम् । चित्रम् । एव । अवति । मण्डलेष्टका इति मण्डल—इष्टकाः। उपेति। द्धाति। इमे । वै। लोकाः । मण्डलेष्टका इति मण्डल—इ- ष्टकाः । इमे । खछं । वै । छोकाः । देवपुरा इति देव—पुराः । देवपुरा इति देव—पुराः । एव । प्रिति । विशति । न । आर्ति म । एति । ऋच्छति । अग्निम् । चिक्यानः । विश्वज्योतिष् इति विश्व—ज्योतिषः । उपेति । दुधाति । इमान् । एव । एताः । छोकान् । ज्योतिष्मतः । कुरुते । अथो इति । प्राणानिति प्र—अनान् । एव । एताः । यजमानस्य । प्राणानिति प्र—अनान् । एव । एताः । यजमानस्य । प्राणानिति प्र—अनान् । एव । एताः । यजमानस्य । प्राणानिति मुनाः । वे । देवताः । सुवर्गां इति सुवः—ग्र्याः । ताः । एव । अन्वारभ्ययानु—आरभ्यं । सुवर्गमिति सुवः—गम् । छोकम् । एति (२)॥ इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपारे पश्चमाष्टके चृतीयप्रपारके नवमोऽनुवाकः ॥ ९॥

( अथ पश्चमाष्टके तृतीयप्रपाठके दशमोऽनुवाकः । )

वृष्टिसन् हिपं द्धाति वृष्टिमेवावं रुखे यदेंक्धोपंद्ध्यादेकं मृत्रं वंषेदनुपिरहारं साद्यति
तस्मात्सर्वानृत्ववंषिति प्रशेवातसनिरसीत्याहेतहै वृष्ट्ये रूपः रूपेणेव वृष्टिमवं रुधे संयानीभिवै देवा इमाल्लाकान्तसमं युस्तत्संयानीनाः संयानित्वं यत्संयानीरुपद्धाति यथाऽप्सु
नावा संयात्येवम् (१) एवैताभिर्यजंमान

# प्रपा॰ ३अनु॰ १०] कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता । ( वृष्टिसन्यादीष्टकापश्चकाभिधानम् )

इमोछाँकान्त्सं याति प्रवो वा एषे। ऽमेर्यत्संया-नीर्यत्संयानींरुपद्धांति प्रवमेवैतमग्रय द्धात्युत यस्यैतासूपंहितास्वापोऽग्नि इरन्य-ह्रंत एवास्याग्निरांदियेष्टका उपं द्वात्यादिया वा एतं भूत्ये प्रति नुदन्ते योऽलं भूत्ये सन्भूतिं न प्राप्नोद्यादित्याः (२) एवैनं भूतिं गमय-न्त्यसी वा एतस्यांऽऽदित्यो रुचमादंत्ते योऽप्रिं चित्वा न रोचंते यदंदित्येष्टका उंपद्धांत्यसा-वेवास्मिन्नादित्यो रुचं द्धाति यथाऽसो देवा-ष्टका उपं द्धारयेतदा अग्नेः प्रियं धाम यद्षृतं प्रियेणैवैनं धाम्ना समंर्घयति (३) अथी तेजंसाऽनुपरिहारं सादयत्यपंरिवर्गमेवास्मि-न्तेजां द्धाति प्रजापंतिरग्निमंचिनुत स यशंसा व्यव्यित स एता यंशोदा अंपश्यत्ता उपांधत ताभिवें स यशं आत्मन्नंधत्त यद्यंशोदा उप-द्धांति यशं एव ताभिर्यजंमान आत्मन्धंते पञ्चोपं द्वाति पाङ्कः प्रहंषो यावनिव प्रहंष-स्तस्मिन्यशे दघाति (४)॥

( एवं प्राप्तोत्योदित्या अर्धयत्येकान्नपञ्चाराचे । )

## इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिताया पश्चमाष्टके तृतीयप्रपाठके दशमोऽनुवाकः ॥ १० ॥

( अथ पद्ममाष्टके तृतीयप्रपाठके दशमोऽनुवाकः । )

वृष्टिसनीरितिं वृष्टि—सनीः । उपेतिं । द्धाति । वृष्टिम् । एव । अवेति । रुन्धे। यत् । एकधेर्यंक—धा। उपदध्यादित्युप—दध्यात् । एकंम् । ऋतुम् । वर्षेत् । अनुपरिहारमित्यंनु -परिहारंम् । सादयति । तस्मां-व । सर्वान । ऋतून । वर्षति । पुरावातसनिरितिं पुरोवात—सनिः । असि । इति । आह । एतत् । वै। वृष्ट्यें। रूपम्। रूपेणं। एव। वृष्टिंम्। अवे-ति । रुच्ये । संयानींभिरितिं सं-यानींभिः । वै । देवाः । इमान् । लोकान् । समितिं । अयुः । तद् । संयानीनामिति सं-यानीनाम् । संयानित्वमिति संयानि—त्वम् । यद् । संयानीरिति सं—यानीः । उपद्धातीत्युंप-द्धांति । यथां । अप्स्वत्यंप्-सु । नावा । संयातीति सं —याति । एवम् (१)। एव । एताभिः। यर्जमानः। इमान्। छोकान्। समितिं। याति । प्रवः । वै । एषः । अग्नेः । यत् । संयानी- ( वृष्टिसन्यादीष्टकापत्रकाभिधानम् )

रिति सं-यानीः। यद्। संयानीरिति सं-यानीः। उपद्धातीत्युंप-द्यांति । प्रवम् । एव । एतम् । अग्नये । उपेति । द्धाति । उत । यस्यं । एतासुं । उपहितास्वित्युपं—हितासु । आपः । अग्निम् । हरं-न्ति । अहंतः । एव । अस्य । अग्निः । आदिसेष्टका इसादिस-इष्टकाः । उपेति । द्वाति । आदिसाः । वै। एतम्। भूरये । प्रतीति । नुदन्ते । यः। अर्छ-म्। भूत्ये। सन्। भूतिम्। न। प्राप्रोतीति प्र-आ-प्रोति । आदित्याः (२)। एव। एनम् । भूतिम्। गमयान्ते । असौ । वै । एतस्यं । आदियः । रुचंम् । एति । दत्ते । यः । अग्निम् । चित्वा । न । रोचंते । यत् । आदितेष्टका इत्यांदित्य – इष्टकाः । उपद्धा-तीत्युप-द्यांति । असौ । एव । अस्मिन् । आदि-त्यः । रुचंम् । द्धाति । यथां । असौ । देवानांम् । रोचेते । एवम् । एव । एषः । मनुष्यांणाम् । रोच-ते । घतेष्टका इति घत—इष्टकाः । उपेति । दथाति । एतत् । वै । अग्नेः । प्रियम् । धामं । यत् । इतम् । प्रियेणं। एव। एनम्। धाम्नां। समितिं। अर्धयति (३)। अथो इति । तेजसा । अनुपरिहारमित्यं-नु-परिहारंम् । सादयति । अपंरिवर्गमित्यपंरि-व- र्मम्। एव । अस्मिन् । तेजंः । द्धाति । प्रजापंतिरितिं प्रजा—पतिः । अग्निम् । अचिनुत । सः । यशंसा । वीतिं । आध्यंत । सः । एताः । यशोदा इतिं
यशः—दाः । अपश्यत् । ताः । उपेतिं । अधन्त ।
ताभिः । वे । सः । यशंः । आत्मन् । अधन्त । यत् ।
यशोदा इतिं यशः—दाः । उपद्धातीत्थुंप—द्धाति ।
यशंः । एव । ताभिः । यजमानः । आत्मन् । धन्ते ।
पश्चं । उपेतिं । द्धाति । पाङ्कंः । पुरुषः । यावांन् । एव । पुरुषः । तिस्मिन् । यशंः । द्धाति (४) ॥
इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापद्पावे पश्चमाष्टके
तृतीयप्रपावके दशमोऽनुवाकः ॥ १० ॥

( अथ पश्चमाष्टके तृतीयप्रपाठक एकादशोऽनुवाकः । )

देवासुराः संयंत्ता आसन्कनीयाः सी देवा आसन्भूयाः सोऽसुरास्ते देवा एता इष्टेका अपश्यन्ता उपाद्धत भूयस्कृद्सीत्येव भूयां -सोऽभवन्वनस्पतिं भिरोषं धीभिविरिवस्कृद्सीती-माभजयन्प्राच्यसीति प्राचीं दिशं मजयन्नू ध्वीऽ-सीत्यमू मंजयन्नति देवा अभवन् (१) पराऽ-संश्रा यस्येता उपधीयन्ते भूयांनेव भंवत्यभी- प्रपा॰ ३अनु ॰ ११] कृष्णयजुर्वेदीयतेत्तिरीयसंहिता । ( भूयस्कृदादीष्टकाषट्काभिधानम् )

माँहोकान्जंयति भवंत्यास्मना परांऽस्य भ्रातृं-व्यो भवत्यप्सुषदंसि श्येनसदसीत्यांहैतहा अ-में रूपः रूपेणैवामिमवं रुचे प्रथिव्यास्त्वा द्रविणे सादयामीत्याहिमानेवैताभिंळींकान्द्रविं-णावतः कुरुत आयुष्यां उपं दधात्यायुरेव (२) अस्मिन्द्धारयमे यत्ते पर हन्नामेरयंहितहा अग्नेः प्रियं धामं प्रियमेवास्य धामोपांऽऽप्रोति तावेहि सः रंभावहा इत्यांह वेयंवेनेन परि धत्ते पार्श्वजन्येष्वप्येष्यम् इत्यहिष वा अग्निः पार्श्वजन्यो यः पञ्चंचितीकस्तस्मादिवमाहर्तव्या उपं द्धारयेतदा ऋंतूनां प्रियं धाम यहंतव्यां ऋतूनामेव प्रियं धामावं रुन्धे सुमेक इत्यांह संवत्सरो वै सुमेकः संवत्सरस्यैव प्रियं धामो-पांऽऽप्रोति (३)॥

( अभवनायुरेवर्तव्या उप षड्विरशतिश्व । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पञ्चमाष्टके तृतीयप्रपाठक एकादशोऽनुवाकः ॥ ११ ॥

( अथ पञ्चमाष्टके तृतीयप्रपाठंक एकाइशोऽनुवाकः । )

देवासुरा इति देव—असुराः । संयंता इति सं— यत्ताः । आसन् । कनीयाःसः । देवाः । आसंन् । भूयां सः । असुराः । ते । देवाः । एताः । इष्टंकाः अपश्यन् । ताः । उपेति । अद्यत । भूयस्कृदिति मूयः - कृत् । असि । इति । एव । भूयां इसः । अभ-वन् । वनस्पतिंभिरिति वनस्पतिं - भिः । जोषंधीभि-रिखोषंधि-भिः । वरिवस्कृदितिं वरिवः-कृत् । असि । इति । इमाम् । अजयन् । प्राची । असि । इति। प्राचीम् । दिशंम् । अजयन् । उध्वा । असि । इति। अमूम् । अजयन् । अन्तरिक्षसादियंन्तरिक्ष— सत्। असि । अन्तरिक्षे । सीद् । इति । अन्तरिक्षम्। अजयन् । ततः । देवाः । अभवन् (१)। परेति । असुराः । यस्यं । एताः । उपधीयन्त इत्युंप—धीयन्ते । भूयांन् । एव । भवति । अभीति । इमान् । छोकान् । जयति । भवंति । आत्मनां । परेति । अस्य । भ्रातृंव्यः। भवति । अप्सुषदियंप्सु—सत् । असि । श्येनसदितिं श्येन—सत्। असि। इति। आह। एतत्। वै। अग्नेः। रूपम्। रूपेणं। एव। अग्निम्। अवेति। रुन्धे । प्रथिव्याः । त्वा । द्रविणे । सादयामि । इति । आह । इमान् । एव । एताभिः । लोकान् । द्रविणा-वत इति द्रविणा—वतः । कुरुते । आयुष्याः । उपेति। द्धाति । आयुंः । एव (२)। अस्मिन् । द्धाति । अग्ने। यत्। ते। पर्म्। हृत्। नामं। इति। आह। एतत् । वै । अग्नेः । प्रियम् । धार्भ । प्रियम् । एव । अस्य । धार्म । उपेति । आप्रोति । तौ । एति । इहि। समिति। रभावहै। इति। आह। वीति। एव । एनेन । परीति । धत्ते । पार्श्वजन्येष्विति पार्श्व— जन्येषु । अपीति । एधि । अग्ने । इति । आह । एषः । वै। आग्नः। पाञ्चंजन्य इति पाञ्चं - जन्यः। यः। पञ्चंचितीक इति पञ्चं - चितीकः । तस्मांव । एवम् । आह । ऋतव्याः । उपेति । द्धाति । एतद । वै । ऋतूनाम् । प्रियम् । धामं । यत् । ऋतव्याः । ऋत्-नाम्। एव। प्रियम्। धामं। अवेतिं। रुन्धे। सुमेक इति सु—मेकः। इति । आह । संवत्सर इति सं—वत्सरः । वै । सुमेक इति सु—मेकः । संवत्सर-स्येति सं -वत्सरस्यं । एव । प्रियम् । धार्म । उपेति । आप्रोति (३)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पश्चमाष्टके तृतीयप्रपाठक एकादशोऽनुवाकः ॥ ११ ॥

( अथ पश्चमाष्टके तृतीयप्रपाठके द्वादशोऽनुवाकः । )

प्रजापंतरक्ष्यंश्वयत्तरपरं ऽपत्तत्वधें ऽभव् बद-

श्वंयत्तदश्वंस्याश्वत्वं तद्देवा अश्वमेधेनैव प्रसंद्धु-रेष वै प्रजापंति सर्वे करोति योऽश्वमेधेन यर्जते सर्वे एव अविति सर्वेस्य वा एषा प्राथेश्वित्तिः सर्वस्य भेषजः सर्वे वा एतेनं पाप्मानं देवा अंतरत्रपि वा एतेनं ब्रह्महत्यामंतरन्तसंवें पाप्मा-नंम् (१) तरित तरित ब्रह्महत्यां योऽश्वमे-धेन यर्जते य उं चैनमेवं वेदोत्तंरं वै तत्प्रजापं-तेरक्ष्यंश्वयत्तरमादश्वंस्योत्तरतोऽवं द्यन्ति दक्षि-णते। ऽन्येषां पश्चनां वैतसः कटे। अवत्यप्सुयो-निर्वा अश्वीं ऽप्सुजो वेतसः स्व एवैनं योनौ प्रति ष्ठापयति चतुष्टोमः स्तोमों भवति सर-ड्ढ वा अश्वंस्य सक्थ्याऽर्ष्टहत्तदेवाश्वंतुष्टोमे-नैव प्रत्यंदध्यर्घचंतुष्टोमः स्तोमो अवत्यश्वंस्य सर्वत्वायं (२)॥

( सर्वं पाप्मानंमवृहद्वादंश च।)

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके तृतीयप्रपाठके द्वादशोऽनुवाकः ॥ १२॥

जुत्सत्रयज्ञ इन्द्रांग्री देवा वा अंक्ष्णयास्तोषीयां अग्रेर्भागेांऽस्येग्रं जातात्र-विपरितिं नाकुसद्भिष्ठजन्दार्थसि सर्वांभ्यो दृष्टिसनीर्देवासुराः कनीयाथसः अजापंतरिक्ष द्वादंश ॥ १२ ॥ श्चपा०३अनु०१२] कृष्णयजुर्वेदीयतैतिरीयसंहिता। (अश्वमेधविधिः)

जन्मत्रयज्ञो देवा वै यस्य मुख्यंवतीर्नाक्सद्भिरेवैतार्भि-र्ष्टाचंत्वारिश्यत् ॥ ४८ ॥

हिर्रः ॐ । इतिकृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पञ्चमाष्टके तृतीयः प्रपाठकः ॥ ३ ॥

( अथ पश्चमाष्टके ततीयप्रपाठके द्वादशोऽनुवाकः । )

प्रजापंतिरितिं प्रजा-पतेः । अक्षिं । अश्वयद् । तत्। परेति । अपतत्। तत्। अर्थः । अभवत्। यत् । अश्वंयत् । तत् । अश्वंस्य । अश्वत्विमियंश्व— त्वम् । तत् । देवाः । अश्वमेघेनेत्यश्य—मेघेनं । एव । प्रतीति । अद्धुः । एषः । वै । प्रजापंतिमिति प्रजा-पतिम्। सर्वम्। करोति । यः। अश्वमेधेने-त्यंश्व—मेधेनं । यर्जते । सर्वः । एव । भवति । सर्वस्य । वै । एषा । प्रायंश्चित्तिः । सर्वस्य । भेष-जम्। सर्वेम्। वै। एतेनं । पाप्मानंम्। देवाः । अतरन् । अपीतिं । वै । एतेनं । ब्रह्महत्यामितिं ब्रह्म-हत्याम् । अतरन् । सर्वेम् । पाप्मानंम् (१) । तरित । तरंति । ब्रह्महत्यामितिं ब्रह्म-हत्याम् । यः। अश्वमेघेनेत्यंश्व—मेघेनं । यजंते। यः। उ। च। एनम्। एवम्। वेदं। उत्तरिमत्युत्—तरम्। वै। तत् । प्रजापंतिरितिं प्रजा—पतः । अक्षिं । अश्वयत् । तस्मांत् । अश्वस्य । उत्तरत इत्युंत् — तरतः । अविति । द्यन्ति । दक्षिणतः । अन्येषांम् । पश्चनाम् । वैतसः । कटंः । अविति । अप्सुयोनि-रियप्सु—योनिः । वे । अश्वः । अप्सुज इयं-प्सु—जः । वेतसः । स्वे । एव । एनम् । योनों । प्रतिति । स्थापयित । चतुष्टोम इति चतुः—स्तोमः । स्तोमंः । अविति । सरट् । ह् । वे । अश्वंस्य । सिन्धं । एति । अष्टहत् । तत् । देवाः । चतुष्टो-मेनितिं चतुः—स्तोमनं । एव । प्रतिति । अद्युः । यत् । चतुष्टोम इति चतुः—स्तोमः । स्तिनितं । सर्वां । स्तोमंः । अविति । अश्वस्य । सर्वत्वायितिं सर्व—स्तोमः । स्तोमंः । अविति । अश्वस्य । सर्वत्वायितिं सर्व—स्तोमः । स्तोमंः । अविति । अश्वस्य । सर्वत्वायितिं सर्व—स्तोमः । स्तोमंः । अविति । अश्वस्य । सर्वत्वायितिं सर्व—स्तोमः । स्तोमंः । अविति ।

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पश्चमाष्टके तृतीयप्रपाठके द्वादशोऽनुवाकः॥ १२॥

हिर्रेः ॐ । इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापद्पाठे चतुर्थाष्टके तृतीयः प्रपाठकः ॥ ३ ॥

( अथ पञ्चमकाण्डे तृतीयः प्रपाठकः।)

( तत्र प्रथमादिद्वादशान्ता अनुवाकाः । )

यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्। निर्भेषे तमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम् ॥ १॥ चितिराद्या द्वितीये स्यानृतीये तु चतुष्टयम्। द्वादशात्रानुवाकाः स्युः प्रथमे त्विष्टका इमाः ॥ २ ॥ आश्विन्यश्च तथर्तव्याः प्राणभृत्संज्ञकास्तथा । अपस्याश्च वयस्याश्च द्वितीयस्यां चितौ श्रुताः ॥ ३ ॥ द्वितीये स्वयमातृण्णा दिश्याः प्राणभृतस्तथा । बृहत्यो वालखिल्याश्च तृतीयस्यां चिताविषाः ॥ ४ ॥ तृतीयतुर्ययोरक्षणयास्तोमीयाश्र सृष्ट्यः । व्युष्ट्रयश्रेष्ट्रकाः प्रोक्ताश्रतुर्थ्या च चिताविषाः ॥ ५ ॥ पश्चमे त्वसपत्नाख्या विराडाख्याश्च वर्णिताः। षष्ठे तु स्तोमभागाच्या नाकसत्संज्ञकास्तु याः ॥ ६ ॥ चोडारुयाः स्वयमातृण्णा विकर्णी ताश्च सप्तमे । छन्दोभिधा अष्टमे स्युः पश्चम्यां तु चिताविमाः ॥ ७ ॥ अथाविशाष्ट्राः कथ्यन्ते ता विज्ञेया यथाचिति । सयुजो मण्डलाख्याश्च विश्वज्योतिष इत्यमूः ॥ ८ ॥ नवमे द्रामे वृष्टिसनिसंयानिकाभिधाः। आदित्याख्या घृताख्याश्र यशोदाश्रेति वर्णिताः ॥ ९ ॥ एकादशे तु भूयस्क्रदिशक्षपाभिधा अपि । द्रविणोदास्तथाऽऽयुष्याः स्यादग्निहृदयाभिधा ॥ १० ॥ ऋतव्याश्चेत्येवमेताः क्रमादिह समीरिताः। द्वादबो त्वश्वमेधस्य विधिरित्यत्र निर्णयः ॥ ११ ॥

#### तमिममश्वमेधं विधत्ते —

प्रजापतेरक्ष्यश्वयत्तत्पराऽपतत्तद्श्वोऽभवद्य-दश्वयत्तदश्वस्याश्वत्वं तद्देवा अश्वमेधेनैव प्रत्यद्धरेष वै प्रजापति सर्व करोति योऽ-श्वमेधेन यजते सर्व एव भवति, इति।

प्रजापतेश्रतुर्मुखस्याक्षिगोलकं केनापि व्याधिनोच्छ्नमभूत् । तच भूगौ पतितं सदश्वरूपेणाऽऽविर्वभौ । यस्मात्कारणादश्वयत्तस्मात्कारणात्तत उत्प-भस्य प्राणिनोऽश्वनाम संपन्नम् । ततो देवाः प्रतीकारं विचार्याश्वमेधमनुष्ठाय तेनाश्वमेधसामध्येन तत्प्रजापतेरिक्ष समाद्धः । तस्मादेवं प्रशस्तत्वादश्वमे-धेन यजेत । स च यष्टा प्रजापितं संपूर्णे करोति । स्वयं च प्रजापितप्राप्त्या सर्वात्मको भवति ॥

तदेवं सर्वभावपाष्ट्यर्थमश्वमेधं विधाय पुनः पापक्षयार्थमश्वमेधऋतुं तदुपा-

सर्वस्य वा एषा प्रायश्चित्तिः सर्वस्य भेष-जः सर्वे वा एतेन पाप्मानं देवा अतर-न्नापि वा एतेन ब्रह्महत्यामतरन्त्सर्वे पा-प्मानं तरित तरित ब्रह्महत्यां योऽ-श्वमेधेन यजते य उ चैनमेवं वेद , इति।

येयमश्वमेघानुष्ठितिः सैषा सर्वस्य पाप्मन उपपातकरूपस्य महापातकरूपस्य च प्रायश्वित्तिभेवति । किंच, सर्वस्य च्याधिजातस्य तद्धेतुपापक्षयद्वारेणाश्वमेघानुष्ठानं भेषजम् । अत एवेदानींतना देवाः पूर्वस्मिन्मनुष्यजन्मन्येतेनाश्वमेधेन मोवधादिरूपमुपपातकं ब्रह्महत्यादिरूपं महापातकं च परिहृतवन्तः । तस्मादिदानीमिप योऽश्वमेधकतुना यजते सोऽयमुपपातकमहापातके तरित । योऽपि च पुरुष एनमश्वमेधं शास्त्रोक्तपकारेण जानाति । ज्ञानं च द्विविधम् — अर्थनिर्णय उपासनं च । तत्रार्थनिर्णयः पदवानयप्रमाणपर्यालोचनया संपद्यते । उपासनाप्रकारस्तु सप्तमकाण्डस्यान्तिमानुवाके " यो वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरो वेद " इत्यस्मिन्नभिधास्यते ॥

चोदकपाप्तं दक्षिणावदानं वाधितुं विधत्ते —

उत्तरं वै तत्प्रजापतेरक्ष्यश्वयत्तरमादश्वस्योत्तरतोऽव द्यन्ति दक्षिणतोऽन्येषां पश्चनाम् , इति ।

यस्मात्मजापतेरुत्तरभागवर्ति वामाक्षि उच्छूनमभवत्तस्मादृश्वसंबन्धिनो हिविषोऽवदानमप्युत्तरस्यां दिशि कर्तव्यम् । अन्येषामश्वव्यतिरिक्तानां पश्चनां दक्षिणस्या दिश्यवदानम् । अत एव सूत्रकार आह—" पशुकाल उत्तरत उपरिष्ठादग्नेवतसे कटेऽश्वं प्राञ्चं यथाऽङ्गं चिनोति एवं पुरस्तात्प्रत्यश्चं तूपरं पश्चात्प्राचीनं गोमृगं दक्षिणतः प्रक्षशास्त्रास्वितरान्पश्चनासादयित "इति॥

हविःसादनाधारं विधत्ते—

वैतसः कटो अवत्यप्सुयोनिर्वा अश्वोऽप्सुजो

वेतसः स्व एवैनं योनौ प्रति ष्ठापयति, इति।

अप्सु जलेषु योनिर्निवासस्थानं यस्यासावप्सुयोनिः । वडवा हि समु-द्रजलेष्ववतिष्ठते । वेतसस्योदकजन्यत्वं प्रसिद्धम् ॥

यदुक्तं सूत्रकारेण—" श्वोभूते भैतायते गोतमचतुष्टोमयोः पूर्वी रथंतर-सामा " इति । गोतमेन दृष्टी यो चतुष्टोमाख्यावेकाहऋतू तयोर्मध्ये यः पूर्व-श्रतुष्टोमः सोऽत्र कर्तव्य इति सूत्रार्थः । तिममं विधत्ते—

> चतुष्टोमः स्तोमो अवति सर्ड्ढ वा अश्वस्य सक्थ्याऽहहत्तदेवाश्वतुष्टोमेनैव प्रत्यद्धुर्यचतु-ष्टोमः स्तोमो अवत्यश्वस्य सर्वत्वाय,॥ इति ॥

चत्वारः स्तोमास्तिवृत्पञ्चद्वाः सप्तद्वा एकविका यस्पन्नप्रिष्टोमे विद्यन्ते सोऽयं चतुष्टोमः । द्वितीयन स्तोमशब्देन विशेष्यभूतोऽप्रिष्टोमो छक्ष्यते । भीम-सेनो भीमः सत्यभामा भामेतिवित्रवृद्धिष्टोम इत्यत्र विधानात् । एकस्तोम-कोऽपि कश्चिद्धिष्टोमो विद्यते तद्यावृत्तये चतुष्टोम इति विश्विनष्टि । त्रिसुत्या-त्मकस्याश्वमेधस्य प्रथममहश्चतुष्टोमात्मकाप्तिष्टोमरूपं कुर्यात् । सरदशब्देन कृकलासोऽभिधीयते । स कदाचिदश्वस्य सविधमदेशमारु तत्सिवधमांसमु-द्यम्य भित्तवान् । तच्च सविधरूपं विकलमङ्गं देवाश्चतुष्टोमेनेव समाद्धुः । तस्माद्यं चतुष्टोमोऽश्वस्य संपूर्तये भवति ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकारो कृष्णयजुर्वेदियतै-त्तिरीयसंहिताभाष्ये पञ्चमकाण्डे तृतीयप्रपाठके प्रथमादि-

द्वादशान्ता अनुवाकाः ॥ १-१२॥

वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हार्द निवारयन् ।
 पुमर्थाश्रतुरो देयाद्विद्यातीर्थमहेश्वरः ॥ १ ॥
 इति श्रीमद्विद्यातीर्थमहेश्वरापरावतारस्य श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वस्यः
 शीवीरबुक्कमहाराजस्याऽऽज्ञापिरपालकेन माधवाचार्येण विर चिते वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये
 पश्चमकाण्डे तृतीयः प्रपाठकः ॥ ३ ॥

( अथ पश्चमाष्ट्रके चतुर्थः प्रपाठकः । )

( तत्र प्रथमोऽनुवाकः । )

### हिरः ॐ।

\*देवासुराः संयता आसन्ते न व्यंजयन्त स एता इन्द्रंस्तनूरंपश्यत्ता उपाधत्त तार्भिवे स तनुवंमिन्द्रियं वीर्घमात्मन्नंधत्त ततो देवा अर्भ-वन्पराऽसुंरा यदिन्द्रतनूरुंपद्धांति तनुवंमेव ता-भिरिन्द्रियं वींये यर्जमान आत्मन्धत्तेऽथो से-न्द्रंमेवाग्निः सतंनुं चिनुते भवंत्यात्मना परांऽस्य भातृंव्यः ( १ ) भवति यज्ञो देवेभ्योऽपाकाम-त्तमंबरुधं नाशंकुवन्त एता यंज्ञतनूरंपश्यन्ता उपाद्धत ताभिवें ते यज्ञमवारु-धत यद्यज्ञत-नूरुपद्धांति यज्ञमेव ताभिर्यजमानोऽवं रुच्धे त्रयंस्निःशतमुपं द्धाति त्रयंस्निःशहै देवतां देवता एवाव रुन्धेऽथा सात्मानमेवाग्निः सर्तनुं चिनुते सात्माऽमुष्मिँ छोके (२) भवति एवं वेद ज्योतिषमतिरुपं द्धाति ज्योतिरेवा-स्मिन्द्धारयेताभिर्वा आग्निश्चितो च्वंछाति ताभि-रेवैन सिन्ध उभयोरसमै लोकयोज्योंति भ-

<sup>\*</sup> एतदारोकादशानुवाकमाध्यं चतुर्थकाण्डस्थचतुर्थप्रपाठकाष्टमानुवाकमारभ्य काण्डसमाप्ति-पर्यन्तं वर्तते, तत्तत्र द्रष्टव्यम् ।

(इन्द्रतन्वाख्यादीष्टकात्रयाभिधानम् )

वति नक्षत्रेष्टका उपं द्याखेतानि वै दिवी

च्योतीश्षि तान्येवावं रुन्धे सुकृतां वा एतानि

च्योतीश्षि यन्नक्षंत्राणि तान्येवाऽऽमोत्यथीं

अनुकाशमेवैतानि (३) ज्योतीश्षि कुरुते

सुवर्गस्यं लोकस्यानुंख्यात्ये यत्सः स्पृष्टा उपः

द्ध्यादृष्ट्यें लोकमिषं दृध्याद्वंधुकः पूर्वन्यः

स्याद्संश्रुष्ट्या उपं द्धाति वृष्ट्यां एव

लोकं कंरोति वर्षुकः पूर्वन्यां भवति पुर
स्ताद्नयाः प्रतीचीरुपं द्धाति पश्चाद्नयाः

प्राचीस्तस्मात्प्राचीनानि च प्रतीचीनानि च

नक्षंत्राण्या वंतन्ते (४)॥

( भ्रातृंव्यो होक एवैतान्येकंचत्वारिश्राच । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पञ्चमाष्टके चतुर्थप्रपाठके प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥

( अथ पश्चमाष्ट्रके चतुर्थः प्रपाठकः।)

( तत्र प्रथमोऽनुवाकः । )

हरिः ॐ।

देवासुरा इति देव-असुराः । संयंता इति सं-यत्ताः । आसन् । ते । न । वीति । अजयन्त । सः ।

एताः । इन्द्रेः । तनुः । अपश्यत् । ताः । उपेति । अधत्त । ताभिः । वै । सः । तनुवंम् । इन्द्रियम् । वीयेम् । आत्मन् । अधत्त । ततः । देवाः। अभवन्। परेति । असुराः । यव । इन्द्रतन्रितीनद्र—तनूः । उपद्धातीत्युंप—द्धांति । तनुवंम् । एव । ताभिंः। इन्द्रियम् । वीर्यम् । यर्जमानः । आत्मन् । धत्ते । अथो इति । सेन्द्रमिति स—इन्द्रम् । एव । अग्निम् । सतंनुमिति स—तनुम् । चिनुते । भवंति । आत्मना । परेति । अस्य । आतृंव्यः (१)। भवति । यज्ञः । देवेभ्यः। अपेति । अक्रामव । तम् । अवरुधमित्यं-व-रुधंम्।न। अशक्रुवन्। ते। एताः। यज्ञतनू-रिति यज्ञ — तनूः । अपश्यन् । ताः । उपेति । अद-धत । ताभिः । वै । ते । यज्ञम् । अवेति । अरुन्धत । यद । यज्ञतनूरिति यज्ञ—तन्यः । उपद्धातीत्युंप— द्धांति । युज्ञम् । एव । ताभिः । यर्जमानः । अवे-ति । रुन्धे । त्रयंस्त्रिश्शतमिति त्रयंः—त्रिश्शतम् । उपेति । दुधाति । त्रयंस्त्रिश्शदिति त्रयंः—त्रिश्शत्। वै । देवताः । देवताः । एव । अवेति । रुन्धे । अथो इति । सारमानमिति स-आरमानम् । एव । अग्नि-म् । सतंनुमिति स—तनुम् । चिनुते । सारमेति स— (इन्द्रतन्वाख्यादीष्टकात्रयाभिधानम्)

आत्मा । अमुष्मिन् । लोके (२)। भवति । यः। एवम् । वेदं । ज्योतिष्मतीः । उपेति । द्धाति । ज्योतिः । एव । अस्मिन् । द्धाति । एताभिः । वै । अग्निः। चितः। ज्वलति। ताभिः। एव । एनम्। समिति । इन्धे । उभयोः । अस्मै । लोकयोः। ज्यो-तिः। भवति । नक्षत्रेष्टका इति नक्षत्र—इष्टकाः। उपेति । द्धाति । एतानि । वै । द्विः। ज्योतीःषि । तानि । एव । अवेति । रुच्धे । सुकृतामिति सु—कृ-ताम् । वै। एतानि । ज्योती शि। यद् । नक्ष-त्राणि। तानि। एव। आप्रोति। अथो इति। अनू-काशमित्यंनु—काशम् । एव । एतानि (३) । ज्योती १षि । कुरुते । सुवर्गस्येति सुवः-गस्यं । ळोकस्यं। अनुंख्यात्या इत्यनुं — ख्यात्ये। यत्। सः स्प्टंष्टा इति सं—स्पृष्टाः । उपद्ध्यादित्युप—द्ध्यात् । वृष्ट्ये । लोकम् । अपीतिं । दुध्याद् । अवंर्षुकः । पूर्जन्यः । स्याद् । असं रष्टिष्टा इससं —स्पृष्टाः । उपेति । द्धा-ति । वृष्टेये । एव । छोकम् । क्रोति । वर्षेकः । पर्जन्यः । भवति । पुरस्तात् । अन्याः । प्रतिचीः । उपेति । द्धाति । पश्चात् । अन्याः । प्राचीः । त- समात् । प्राचीनांनि । च । प्रतीचीनांनि । च । नक्षत्राणि । एति । वर्तन्ते (४)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पश्चमाष्टके चतुर्थप्रपाठके प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥

( अथ पञ्चमाष्टके चतुर्थप्रपाठके द्वितीयोऽनुवाकः । )

ऋतव्यां उपं द्धारयृतूनां क्लप्से दंहमुपं द्धाति तस्माद्दंदमृतवोऽधृतेव वा एषा यन्मं-ध्यमा चितिंरन्तरिक्षामिव वा एषा दंद्रमन्यासु चितीषूपं द्धाति चतंस्रो मध्ये धृयां अन्तः-श्चेषंणं वा एताश्चितीनां यद्देतव्यां यद्दंतव्यां उपद्धांति चितीनां विधृत्या अवंकामनूपं द्धात्येषा वा अग्नेर्योनिः सयोनिम् (१) एवााग्नें चिंनुत उवाचं ह विश्वामित्रोऽददित्स ब्रह्मणाऽत्रं यस्येता उंपधीयान्ते य उं चैना एवं वेददिति संवत्सरो वा एतं प्रतिष्ठायै नुद्ते योंऽभिं चित्वा न पंतितिष्ठंति पञ्च पूर्वाश्चितंयो अवन्ययं षष्ठीं चितिं चिनुते षड्डा ऋतवंः संवत्सर ऋतुष्वेव संवत्सरे प्रति तिष्ठरयेता वै ( २ ) अधिपत्नीनिष्टंका । ० ४ अनु ० २] कृष्णयजुर्वेर्द् ( ऋतन्यादीष्टकात्रयप्रोक्षणयोराभिधानम् )

यस्येता उपधीयन्तेऽधिपतिरेव संमानानीं भवति यं द्विष्यात्तमुंपद्धंद्ध्यायेदेताभ्यं एवैनं देवतांभ्य आ दृश्वति ताजगातिंमार्छत्यिक्न-रसः सुवंगे छोकं यन्तो या यज्ञस्य निष्कृं-तिरासीत्तामृषिभ्यः प्रत्यौहन्ति द्रिंण्यमभवद्य-द्धिरण्यशल्कैः प्रोक्षति यज्ञस्य निष्कृत्या अथो भेषजमेवासमें करोति (३) अथे। रूपेणैवै-नः समर्धययथो हिरंण्यच्योतिषैव सुवर्ग लोक-मेति साहस्रवंता प्रोक्षंति साहस्रः प्रजापंतिः प्रजापंतराप्यां इमा में अग्न इष्टंका धेनवंः सन्त्वत्यांह धेनूरेवैनाः कुरुते कामदुर्घा अमुत्रामुष्मिँ होक उपंतिष्ठन्ते (४)॥ (सयोनिमेता वै करोत्येकान्नचेत्वारिश्राची ।)

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके चतुर्थप्रपाठके दितीयोऽनुवाकः

( अथ पश्चमाष्टके चतुर्थप्रपाठके द्वितीयोऽनुवाकः । )

ऋतव्याः । उपेति । द्धाति । ऋतूनाम् । क्लप्यै। इंद्रमिति इं-इम् । उपेति । द्धाति । तस्मात् । दंदमितिं दं – दम् । ऋतवंः । अधृंता । इव। वै। एषा। यत्। मध्यमा। चितिः। अन्त-

889

रिक्षम्। इव। वे । एषा । दंदिमितिं दं—दम्। अन्यासुं । चितींषु । उपेतिं । द्धाति । चतंस्रः । मध्ये । धृत्ये । अन्तःश्चेषणिमत्यंन्तः —श्चेषणम् । वै। एताः । चितीनाम् । यत् । ऋतव्याः । यत् । ऋतव्याः । उपद्धातीत्युंप—द्धांति । चितीनाम् । विधृत्या इति वि-धृत्ये । अवंकाम् । अनुं । उपेतिं । द्धाति । एषा । वै । अग्नेः । योनिः । सयेनिमिति स-योनिम् (१) एव । अग्निम् । चिनुते । उवा-चं। ह। विश्वामित्र इति विश्व—मित्रः। अदंत्। इत् । सः । ब्रह्मणा । अत्रंम् । यस्यं । एताः । उप-थीयान्ता इत्युंप-धीयान्ते । यः । उ । च । एनाः । एवम् । वेदंत् । इति । संवत्सर इति सं—वत्सरः । वै। एतम्। प्रतिष्ठाया इति प्रति—स्थायै। नुदते। यः। अग्निम्। चित्वा। न। प्रतितिष्ठतीतिं प्रति— तिष्ठंति । पञ्चं । पूर्वाः । चितंयः । अवन्ति । अर्थ । षष्ठीम् । चितिंम् । चिनुते । षट् । वै । ऋतवंः । संवत्सर इति सं—वत्सरः । ऋतुषुं । एव । संवत्सर इति सं—वत्सरे । प्रतीति । तिष्ठति । एताः । वै(२)। अधिपत्नीरित्यधि-पत्नीः । नामं । इष्टंकाः। यस्यं। एताः । उपधीयन्त इत्युप-धीयन्ते । अधिपतिरि- (ऋतव्यादीष्टकात्रयप्रोक्षणयोरभिधानम्)

त्यधि-पतिः। एव । समानानाम् । भवति । यम्। हिष्याद । तम् । उपद्धदित्युंप—द्धंद । ध्यायेद । एताभ्यः। एव । एनम् । देवताभ्यः। एति । दृश्चति । ताजक् । आर्तिम् । एति । ऋच्छति । अङ्गिरसः । सुवर्गमिति सुवः—गम्। छोकम्। यन्तः। या। युज्ञ-स्यं। निष्कंतिरिति निः -कृतिः। आसीव्। ताम्। ऋषिभ्य इत्यृषि—भ्यः । प्रतीति । औहन् । तद् । हिरंण्यम् । अभवत् । यत् । हिरण्यशल्कैरितिं हिरण्य-शल्कैः । प्रोक्षतीति प्र-उक्षति । यज्ञस्यं । निष्केत्या इति निः -कृत्ये । अथो इति । भेष-जम्। एव। अस्मै। करोति (३)। अथो इति । रूपेण । एव । एनम् । समिति । अर्थयाते । अथो इति । हिरंण्यज्योतिषेति हिरंण्य-ज्योतिषा। एव। सुवर्गमिति सुवः - गम् । छोकम् । एति । साहस्रव-तेतिं साहस्र—वता। प्रेतिं। उन्नति। साहस्रः। प्रजापंतिरितिं प्रजा-पतिः । प्रजापंतिरितिं प्रजा-पतेः। आप्यै। इमाः। मे। अग्ने। इष्टंकाः। धेनवंः । सन्तु । इति । आह । धेनुः । एव । एनाः । कुरुते । ताः । एनम् । कामदुघा इति काम-दुघाः । अमुत्रं । अमुष्टिमंत् । लोके । उपेति । तिष्ठन्ते (४) ॥ इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पश्चमाष्टके चतुर्थप्रपाठके द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥

( अथ पञ्चमाष्टके चतुर्थप्रपाठके तृतीयोऽनुवाकः । )

रुद्रो वा एष यद्भिः स एति जातो यहिं सर्विश्चितः स यथा वत्सो जातः स्तनं प्रेप्स-रयेवं वा एष एति भागधेयं प्रेप्सिति तस्मै यदाहुंतिं न जुंहुयादंध्वर्धु च यजमानं च ध्या-येच्छतरुद्रीयं जुहोति आगधेयेनैवैनंश शम-यति नाऽऽर्तिमाछित्यध्वर्धुर्न यर्जमानो यद्या-म्याणीं पशुनाम् ( १ ) पर्यसा जुहुयाद्या-लयवाग्वां वा जुहुयाद्रंवीधुकयवाग्वां वा न ग्राम्यान्पश्चन्हिनस्ति नाऽऽरण्यानथो खल्वां-हुरनांहुतिर्वे जर्तिलाश्च गवीधुकाश्चरयंजिशीरेण जुहोत्याम्येयी वा एषा यदजाऽऽहुंत्यैव जुंहोति न ग्राम्यान्पश्चन्हिनस्ति नाऽऽरण्यानिङ्गरसः सुव्गे छोकं यन्तेः (२) अजायीं वर्मे प्राप्ति-श्चन्ता शोचेन्ती पर्ण परांऽजिहीत सी ३५कींऽ-भवत्तद्रकस्यांकत्वमंकपर्णेनं जुहोति सयोनि-

( शतरुद्रीयहोमाभिधानम् )

त्वायोदङ्तिष्ठं-जुहोत्येषा वै रुद्रस्य दिवस्वा-यांमेव दिशि रुद्रं निरवंदयते चरमायामिष्टं-कायां जुहोत्यन्तत एव रुद्रं निरवंद्यते त्रेधा-विभक्तं जुंहोति त्रयं इमे लोका इमानेव लो-कान्त्समार्वद्वीर्यान्करोतीयत्यग्रे जुहोति (३) अथेयत्यथेयंति त्रयं इमे छोका एभ्य एवैंनं लोके भ्यंः शमयति तिस्र उत्तरा आहुंतीर्जुहो-ति षट्सं पंचन्ते षड्वा ऋतवं ऋतुभिरेवैनंश शमयति यदंनुपिकामं जुहुयादंन्तरवचारि-ण्य रुद्रं कुंर्याद्यो खल्वाहुः कस्यां वाऽहं दिशि रुद्रः कस्यां वेत्यंनुपरिक्रामंमेव हे।तव्यं-मपंरिवर्गमेवैनं शमयति (४) एता वै देव-तांः सुवर्ग्यां या उत्तमास्ता यर्जमानं वाच-यति ताभिरेवैनं सुवर्ग छोकं गमयति यं दि-ष्यात्तस्यं संचरे पंशूनां न्यंस्येद्यः प्रथमः पशु-रंभितिष्ठंति स आर्तिमार्छंति (५)॥ ( पश्नां यन्तोऽग्रे जुहोत्यपीरवर्गमेवैनं १ शमयति त्रि १ ज्होत्यपीरवर्गमेवैनं १ शमयति त्रि १ जहात्यपीरवर्गमेवैनं १ इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पञ्चमाष्टके चतुर्थप्रपाठके तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३॥

( अथ पश्चमाष्टके चतुर्थप्रपाठके तृतीयोऽनुवाकः । )

रुद्रः । वै । एषः । यव । अग्निः । सः । एति । जातः। यहिं। सर्वेः। चितः। सः। यथां। वत्सः। जातः। स्तनंम्। प्रेप्सतीति प्र—ईप्सति। एवम्। वै। एषः। एति । भागधेयमिति भाग—धेयम्। प्रेति। ईप्सति । तस्मै । यव । आहुतिमित्या— हुतिम्। न। जुहुयात् । अध्वर्युम् । च। यजंमा-नम्। च। ध्यायेव । शतरुद्रीयमितिं शत—रुद्रीयंम्। जुहोति । भागधेयेनेति आग—धेयेन । एव । एनम्। शमयति । न । आतिम् । एति । ऋच्छति । अध्वर्युः । न । यजंमानः । यव । ग्राम्याणांम् । पश्चनाम् (१)। पयंसा । जुहुयाव । ग्राम्यान् । प्रात् । शुचा । अर्पयेव । यव । आरण्यानीम् । आरण्यान् । जर्तिलयवाग्वेतिं जर्तिल-यवाग्वां। वा । जुहुयाद । ग्वीधुकयवाग्वेतिं ग्वीधुक—यवा-ग्वां । वा । न । ग्राम्यान् । पुशुन् । हिनस्ति । न । आरण्यान् । अथो इति । खर्छ । आहुः । अनिहु-तिरित्यनां—हुतिः। वै। जुर्तिलाः। च। गुवीधुंकाः। च । इति । अज्ञारेणेसंज-श्वीरेणं । जुहोति । आमेयी। वै। एषा। यद्। अजा। आहुसेसा—

( शतरुद्रीयहोमाभिधानम् )

हुया। एव । जुहोति । न। ग्राम्यान् । पश्चन् । हिनस्ति । न । आरण्यान् । अङ्गिरसः । सुवर्गमिति सुवः-गम् । लोकम् । यन्तंः (२)। अजायांम् । घर्मम् । प्रेति । असिञ्चन् । सा । शोचंन्ती । पर्णम्। परेति । अजिहीत । सः । अर्कः । अभवत् । तत् । अर्कस्यं। अर्करविमत्यंर्क—त्वम् । अर्कपणेनेत्यंर्क— पर्णेन । जुहोति । सयोनित्वायेति सयोनि—त्वायं । उदं इ। तिष्ठं न । जुहोति । एषा । वै। रुद्रस्यं । दिक् । स्वायांम् । एव । दिशि । रुद्रम् । निरवंदयत् इति निः—अवंद्यते । चरमायांम् । इष्टंकायाम् । जुहोति । अन्ततः । एव । रुद्रम् । निरर्वदयत इति निः—अवंद्यते । त्रेघाविभक्तमिति त्रेघा—विभक्तम् । जुहोति । त्रयंः । इमे । छोकाः । इमान् । एव । लोकान् । समावंदीर्यानिति समावंद —वीर्यान् । करोति । इयंति । अग्रं । जुहोति (३) । अथं । इयंति । अथं । इयंति । त्रयंः । इमे । छोकाः । ष्भ्यः । प्व । प्नम् । लोकेभ्यंः । शमयति । तिस्रः । उत्तरा इत्युव—तुराः । आहुंतीरिया—हुतीः । जुहोति । षट् । समिति । पद्यन्ते । षट् । वै । ऋतवंः। ऋतुभिरित्यृतु-भिः। एव। एनम् । शम-

यति । यत् । अनुपरिकाममित्यंनु परिकामंम् । जुहुयात् । अन्तरवचारिणमिस्नेन्तः—अवचारिणंम् । रुद्रम्। कुर्याद् । अथो इति । खर्छ । आहुः। कस्यांम् । वा । अहं । दिशि । रुद्रः । कस्यांम् । वा। इति । अनुपरिकाममित्यंनु —परिकामंम् । एव। होतव्यंम् । अपंरिवर्गमित्यपंरि-वर्गम् । एव । एनम्। शमयति (४)। एताः । वै। देवताः। सुव्ग्यी इति सुवः-ग्याः । याः । उत्तमा इत्युव-तमाः। ताः। यजंमानम् । वाचयति । ताभिः। एव । एनम् । सुवर्गमिति सुवः—गम् । लोकम् । गमयाति । यम् । दिष्याव । तस्यं । संचर इति सं—चरे । पश्चनाम् । नीति । अस्येत् । यः । प्रथमः। पशुः। अभितिष्ठतीत्यंभि—तिष्ठंति । सः। आतिम्। एति । ऋच्छति (५)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापद्पाठे पश्चमाष्टके चतुर्थप्रपाठके तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥

( अथ पश्चमाष्टके चतुर्थप्रपाठके चतुर्थोऽनुवाकः । )

अश्मन्नूर्जिमिति परि षिञ्चति मार्जिथेत्येवैन-मथी तर्पयंत्येव स एनं तृप्तोऽक्षंध्यन्नशीचन्नमु-ष्मिँ छोक उपं तिष्ठते तृष्यंति प्रजयां पृशु- (परिषेचनाद्यभिधानम् )

भिर्य एवं वेद तां न इषमूजी धत्त मरुतः सः-रराणा इत्याहात्रं वा ऊर्गत्रं मरुतोऽत्रंमेवार्व रुन्धेऽश्मश्रंस्ते क्षुद्मुं ते शुक् (१) ऋच्छतु यं दिष्म इत्यांह यमेव देष्टि तमंस्य क्षुधा च शुचा चार्पयति त्रिः परिषिञ्चन्पर्येति त्रिष्टदा अग्निर्याव।नेवाग्निस्तस्य शुचः शमयति त्रिः पुनः पर्यति षट्सं पंचन्ते षड्डा ऋतवं ऋतु-भिरेवास्य शुच शमयत्यपां वा एतत्युष्पं यद्वेतसेांऽपाम् (२) शरीऽवंका वेतसशा-खया चार्वकाभिश्व वि कंषियापो वै शान्ताः शान्ताभिरेवास्य शुच शमयति यो वा अग्नि चितं प्रथमः पशुरंधिकामंतीश्वरो वै तः शुचा प्रदहों मण्डूकेन वि कंषियेष वै पंशूनामं-नुपजीवनीयो न वा एष ग्राम्येषु पशुषु हिती नाऽऽर्ण्येषु तमेव शुचाऽपंययष्टाभिवि कंषिति (३) अष्टाक्षरा गायत्री गांयत्रीऽग्निर्यावां-नेवाग्निस्तस्य शुचर् शमयति पावकवंतीभिरत्रं वै पावकोऽन्नेनैवास्य शुचर शमयति मृत्युवी एष यद्मिर्ब्ह्मण एतद्र्षं यत्क्षेषणाजिनं काष्णी उपानहावुर्प मुञ्जते ब्रह्मणैव मृत्योरन्त्रधैतेऽ-

न्तर्मृत्योधेत्तेऽन्तरत्राद्यादियां हुरन्या संपमुञ्जतेऽन्यां नान्तः (४) एव मृत्योधेत्तेऽवात्राद्यः हन्धे नमंस्ते हरंसे शोचिष इत्यां ह नमस्कृत्यः हि वसीयाः समुप्चरंन्त्यन्यं ते अस्मत्तंपन्तु हेतय इत्यां ह यमेव हिष्टि तमंस्य शुचाऽपेन्यति पावको अस्मभ्यः शिवो भवेत्याहात्रं वे पावकोऽत्रंमेवावं रुन्धे द्वाभ्यामिधं क्रामित् प्रतिष्ठित्या अपस्यंवतीभ्याः शान्त्ये (५)॥

( शुग्वेतसे। ऽपामष्टाभिविं कंषिति नान्तरेकान्नपञ्चारार्च । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके चतुर्थप्रपाठके चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४ ॥

( अथ पत्रमाष्टके चतुर्थप्रपाठके चतुर्थोऽनुवाकः । )

अश्मन् । ऊर्जम् । इति । प्रीति । सिञ्चित ।
मार्जयंति । एव । एनम् । अथो इति । तर्पयंति ।
एव ! सः । एनम् । तृप्तः । अक्षंध्यन् । अशोचन् ।
अमुष्मिन् । छोके । उपेति । तिष्ठते । तृप्यंति ।
प्रजयिति प्र—जया । प्रशुभिरिति प्रशु—भिः ।
यः । एवम् । वेदं । ताम् । नः । इषंम् । ऊर्जम् ।
धत्त । मस्तः । सःरराणा इति सं—रराणाः । इति ।
आहं । अन्नम् । वे । ऊर्क् । अन्नम् । मस्तः । अन्नम् ।

( परिषेचनाद्यभिधानम् )

एव । अवेति । रुन्धे । अश्मंन् । ते । श्रुत् । अमुम् । ते । शुक् (१) । ऋच्छतु । यम् । द्विष्मः । इति । आह । यम् । एव । देष्टिं । तम् । अस्य । क्षुया । च । शुचा। च । अर्पयति । त्रिः । परिषिञ्चत्रिति परि—सिञ्चन । परीति । एति । त्रिष्टदितिं त्रि—वृत् । वै। अग्निः। यावान् । एव। अग्निः। तस्यं। शुर्च-म् । शमयति । त्रिः । पुनंः । परीति । एति । षट् । समिति । पद्यन्ते । षट् । वै । ऋतवंः । ऋतुभिरि-स्यृतु-भिः। एव । अस्य । शुचंम् । शमयति । अपाम् । वै। एतत् । पुष्पम् । यत् । वेतसः । अ-पाम् (२)। शरंः। अवंकाः। वेतसशाखयेतिं वेत-स-शाखयां। च। अवंकाभिः। च। वीति । क-षिति। आपंः । वै । शान्ताः । शान्ताभिः । एव । अस्य । शुर्चम् । शमयति । यः । वै । अग्निम् । चितम् । प्रथमः । पशुः । अधिकामतित्यंधि –का-मंति । ईश्वरः । वै । तम् । शुचा । पद्ह इति प-दुहं। मण्डूकेन । वीतिं। कर्षति । एषः । वै। पुशु-नाम् । अनुपनीवनीय इत्यंनुप-नीवनीयः । न । वै। एषः । ग्राम्येषुं । पशुषुं । हितः । न । आर-ण्येषुं। तम्। एव। शुचा। अर्पयति । अष्टाभिः।

वीति । कर्षति (३)। अष्टाक्षरेखष्टा—अक्षरा । गा-यत्री । गायत्रः । अग्निः । यावान् । एव । अग्निः । तस्यं । शुचंम् । शमयति । पावकवंतीभिरितिं पाव-क-वतीभिः। अन्नेम्। वै। पावकः। अन्नेन। एव। अस्य । शुचंम् । शमयति । मृत्युः । वै । एषः । यत्। अग्निः। ब्रह्मणः। एतत्। रूपम् । यत्। कृष्णाजिनमितिं कृष्ण—अजिनम् । काष्णीं इति । उपानहैं। उपेतिं। मुच्चते। ब्रह्मणा। एव। मृत्योः। अन्तः। धत्ते । अन्तः । मृत्योः । धत्ते । अन्तः । अत्राद्यादियंत्र—अद्याद । इति । आहुः । अन्याम् । उपमुख्रत इत्युंप—मुख्रते । अन्याम् । न । अन्तः । (४)। एव । मृत्योः । धत्ते । अवेति । अन्नाद्यमि-त्यंत्र अद्यम् । रुन्धे । नर्मः । ते । हरसे । शोचिषे । इति । आह । नमस्कृत्येति नमः -कृत्यं । हि । वसीं-याःसम् । उपचरन्तीत्युप-चरंन्ति । अन्यम् । ते । अस्मत्। तपन्तु। हेतयंः। इति। आह् । यम्। एव । द्वेष्टिं। तम्। अस्य । शुचा । अर्पयति । पावकः । अस्मभ्यमित्यस्म—भ्यम् । शिवः । भव । इति । आह । अन्नम् । वै । पावकः । अन्नम् । एव । अवेति । रुन्धे । दाभ्यांम् । अधीति । क्रामति । प्रपा ० ४अनु ० ६] कृष्णयजुर्वेदीयतैतिरीयसंहिता।

( व्याघारणाद्यभिधानम् )

प्रतिष्ठित्या इति प्रति—स्थित्ये । अपस्यवतीभ्यामित्यंपस्यं—वतीभ्याम् । शान्त्यं (५)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पश्चमाष्टके चतुर्थप्रपाठके चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४॥

( अथ पद्ममाष्टके चतुर्थप्रपाठके पद्ममोऽनुवाकः । )

नृषदे विडिति व्याघारयति पङ्क्याऽऽ-हुंत्या यज्ञमुखमा रंभतेऽक्ष्णया व्याघारयाति तस्मादक्षणया पशवोऽङ्गानि प्र हंरन्ति प्रति-ष्ठित्ये यद्वेषट्कुर्याद्यातयांमाऽस्य वषट्कारः स्याद्यत्र वंषट्कुर्याद्रक्षाः'सि यज्ञः हेन्युर्व-डित्यांह परीक्षंमेव वषट्करोति नास्यं यात-यामा वषट्कारी भवति न यज्ञः रक्षाः सि न्नान्त हुतादो वा अन्ये देवाः (१) अहुता-दोऽन्ये तानंग्रिचिदेवोभयांन्प्रीणाति ये देवा देवानामितिं दुघा भेधुमिश्रेणावोक्षति हुताई-श्रीव देवानं हुता दंश्व यर्जमानः प्रीणाति ते यर्ज-मानं प्रीणन्ति दृष्ट्रीव हुतार्दः प्रीणाति मधुं-षाऽहुतादे। ग्राम्यं वा एतदत्रं यद्दध्यारण्यं मधु यद्द्वा मंधुमिश्रेणावीक्षंत्युअयस्यावं रुद्ध्ये ग्रुमुष्टिनाऽवेशिक्षति प्राजापत्यः(२) वै ग्रुमुष्टिः संयोनित्वाय हाभ्यां प्रतिष्ठित्या अनुपरिचार-मवोक्षत्यपंरिवर्गमेवैन।न्प्रीणाति वि वा एष ्पाणैः प्रजयां पशुभिक्तिध्यते ये। अप्तिं चिन्वत्रं-धिकामीति प्राणदा अंपानदा इत्यांह प्राणाने-वाऽऽत्मन्धंते वचोंदा वंश्विदा इत्यांह प्रजा वै वर्चः पश्चवो वरिवः प्रजामेव पश्चनात्मन्धंत्त इन्द्रों वत्रमंहन्तं वृत्रः (३) हतः षेांडशाभं-भोंगैरंसिनात्स एतामग्रयेऽनीकवत आहुंतिम-पश्यत्तामंजुहोत्तस्याग्निरनीकवान्त्स्वेनं भागधे-येन प्रीतः षेडिशधा वृत्रस्य भोगानप्यदहदै-श्वकर्मणेनं पाप्मनो निरंमुच्यत यद्ग्रेथेऽनी-कवत आहुंतिं जुहोत्यग्निरेवास्यानीकवान्तस्वेने भागधेयेन प्रीतः पाप्मानमपि दहति वैश्वकः र्भणेनं पाप्मनो निर्मुच्यते यं कामथेत चिरं पाप्मनः (४) निर्मुच्येतेरयेकैंकं तस्यं जुहु-याचिरमेव पाप्मनो निर्धेच्यते यं कामयेत ताजकपाप्मनो निर्मुच्येतेति सर्वाणि तस्यां-नुद्वत्यं जुहुयात्ताजगेव पाप्मनो निर्भुच्यतेऽथो खङ नानैव सूक्ताभ्यां जहोति नानैव सूक्तयां-वींये द्धात्यथो प्रतिष्ठित्यै (५)॥

( व्याघारणाद्यभिधानम् )

(देवाः प्रांजापत्यो वृत्रश्चिरं पाप्मनश्चत्वारिश्राचं । ) इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पञ्चमाष्टके चतुर्थप्रपाठके पश्चमोऽनुवाकः ॥ ५॥

(अथ पत्रमाष्टके चतुर्थप्रपाठके पत्रमोऽनुवाकः ।)

नृषद इति नृ—सदे । वट् । इति । व्याघारय-तीति वि-आवीरयति । पङ्कत्या । आहुत्येत्या-हुत्या । यज्ञमुखमितिं यज्ञ—मुखम् । एति । रभते । अक्ष्णया । व्याघीरयतीति वि-आघीरयति । तस्मात् । अक्ष्णया । पश्चं । अङ्गानि । प्रेति । हरन्ति। प्रतिष्ठित्या इति प्रति—स्थित्ये । यद् । वषट्कुर्यादिति वषट्—कुर्याव । यातयामेति यात— यामा । अस्य । वषट्कार इति वषट्-कारः । स्याव । यव । न । वषट्कुर्यादिति वषट् कुर्याव । रक्षांशसि। युज्ञम् । हुन्युः । वट् । इति । आह् । परोक्षमितिं परः अक्षंम् । एव । वर्षट् । करोति । न । अस्य । यातयामेति यात-यामा । वषट्-कार इति वषट्—कारः। अवंति। न । यज्ञम् । रक्षांशमि । घ्रन्ति । हुताद् इति हुत—अदः । वै । अन्ये । देवाः ( १ ) । अहुताद इत्यंहुत—अदंः । अन्ये। तान् । अग्निचिदित्यंग्नि—चिव् । एव । उभन

यांन् । प्रीणाति । ये । देवाः । देवानांम् । इति । द्वा। मधुमिश्रेणेतिं मधु—मिश्रेणं। अवेति । उक्षति । हुताद् इति हुत-अदः। च। एव। देवात् । अहुताद् इत्यंहुत—अद्ः । च । यर्जमानः । प्रीणाति । ते । यर्जमानम् । प्रीणन्ति । दघा । प्व। हुताद् इति हुत-अदः। प्रीणाति । मधुंषा। अहुताद इत्यंहुत-अद्ः। ग्राम्यम्। वै। एतत्। अन्नम् । यत् । दिधि । आरण्यम् । मधुं । यत् । द्धा । मधुमिश्रेणेति मधु-मिश्रेणं । अवोक्षतीत्यं-व—उक्षंति । उभयंस्य । अवंरुद्वचा इत्यवं— रुध्ये । ग्रुमुष्टिनां । अवेति । उक्षति । प्राजाप-त्य इति प्राजा-पत्यः (२)। वै। ग्रुमुष्टिः । सयो-निखायेति सयोनि—त्वायं । हाभ्यांम् । प्रतिष्ठित्या इति प्रति—स्थित्ये । अनुपरिचारमित्यंनु—परिचा-रम् । अवेति । उक्षति । अपंरिवर्गामित्यपंरि—वर्गम् । एव। एनान्। प्रीणाति। वीति। वै। एषः। प्राणैरिति प्र-अनैः । प्रजयेति प्र-जया । पशुभि-रिति पशु — भिः। ऋध्यते। यः। अग्निम्। चि-न्वन् । अधिकामतीत्यंधि—क्रामंति । प्राणदा इति प्राण-दाः । अपानदा इत्यंपान-दाः । इति । आह । प्राणानितिं प्र—अनान् । एव । आत्मन्। धत्ते । वर्चोदा इति वर्चः-दाः । वरिवोदा इति वरिवः-दाः। इति । आह । प्रजेति प्र-जा । वै। वर्चेः । पशवंः । वरिवः । प्रजामितिं प्र-जाम् । एव । पश्चन् । आत्मन् । धत्ते । इन्द्रंः । वृत्रम् । अहन् । तम् । वृत्रः (३)। हतः । षोडशभिरितिं षोडश-भिः। ओगैः। असिनाव । सः। एताम्। अग्नये । अनीकवत इत्यनीक—वते । आहुतिमि-रया—हुतिम् । अपश्यत् । ताम् । अजुहोत् । तस्यं। अग्निः । अनीकवानित्यनीक-वान् । स्वेनं । भाग-धेयेनेति भाग-धेयेन । प्रीतः । षोडशघेति षोड-श—धा। वृत्रस्यं। भोगान्। अपीतिं। अदहत्। वै-श्वकर्मणेनेति वैश्व - कर्मणेनं । पाप्मनः । निरिति । अमुच्यत । यत् । अग्नेयं । अनीकवत इत्यनीक— वते । आहुंतिमित्या—हुतिम् । जुहोतिं । अग्निः। एव । अस्य । अनीकवानित्यनीक—वान् । स्वेनं । भागधेयेनेतिं भाग-धेयंन । प्रीतः । पाप्मानंम् । अपीति । दहति । वैश्वकर्मणेनेति वैश्व-कर्मणेने । पाप्मनः । निरितिं । मुच्यते । यम् । कामयेत । चिरम् । पाप्मनंः (४)। निरितिं। मुच्येत । इति । एकेंकिमित्येकंम्—एकम् । तस्यं । जुहुयात् । चिरम् ।
एव । पाप्मनंः । निरितिं । मुच्यते । यम् । कामयेत ।
ताजक् । पाप्मनंः । निरितिं । मुच्येत । इतिं ।
सवींणि । तस्यं । अनुद्धत्यत्यंनु—द्धत्यं । जुहुयात् ।
ताजक् । एव । पाप्मनंः । निरितिं । मुच्यते । अथो
इति । खल्लं । नानां । एव । सूक्ताभ्यामितिं सु—
उक्ताभ्यांम् । जुहोति । नानां । एव । सूक्तयोरितिं
सु—उक्तयोः । वीर्यम् । द्धाति । अथो इतिं ।
प्रतिष्ठित्या इति प्रति—स्थित्ये (५)॥
इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपारे पञ्चमाष्टके
चतुर्थप्रपारके पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५॥

( अथ पश्चमाष्टके चतुर्थप्रपाठके षष्टोऽनुवाकः । )

उदेनमुत्तरां नयितं सामिध आ दंधाति यथा जनं यतेऽवसं करोति ताद्योव तित्तस्र आ दंधाति त्रिष्टद्या अग्नियीवानेवाग्निस्तरमें आग्धेयं करोत्योदंम्बरीर्भवन्त्यूर्ग्या उंदुम्बर् ऊर्जमेवास्मा अपि द्धात्युद्धं त्वा विश्वं देवा इत्याह प्राणा वे विश्वं देवाः प्राणेः (१) प्वेनमुद्यंच्छतेऽग्ने अरंन्तु चित्तिंभिरित्यांह य-स्मां प्वेनं चित्तायोद्यच्छते तेनैवेनः सभंधं- यति पञ्च दिशो दैवीर्यज्ञमंवन्त देवीरित्यांह दिशो होषोऽनुं प्रच्यवतेऽपामंतिं दुर्मति बाधंमाना इयांह रक्षंसामपंहये रायस्पोषं यज्ञपंतिमाभजंन्तीरित्यांह पशवो वै रायस्पोषंः (२) पशूनेवावं रुन्धे षड्भिहेरित षड्डा ऋतवं ऋतुभिरवैन हरति हे परिगृह्यंवती भव-तो रक्षंसामपंहत्ये सूर्यरिमहिरिकेशः पुरस्ता-दित्यांह प्रसूरिये ततः पावका आशिषां नो जुषन्तामित्याहात्रं वै पावकोऽत्रंमेवावं रुन्धे देवासुराः संयंत्ता आसन्ते देवा एतदपंतिरथ-मपश्यन्तेन वै तेंऽप्रति (३) असुंरानजयन्त-दुप्रतिरथस्याप्रतिरथत्वं यद्प्रतिरथं द्वितीयो होताऽन्वाहांप्रत्येव तेन यर्जमानो आतृंव्यान्ज-ययथो अनंभिजितमेवाभि जंयति दशर्च अंवति दशांक्षरा विराडिराजेमी लोकी विधं-तावनयोर्लोकयोर्विधृत्या अथो दशांक्षरा विरा-डन्नं विराड्विराज्येवान्नाचे प्रतिं तिष्ठत्यसंदिव वा अन्तरिक्षमन्तरिक्षमिवाऽऽग्नीघ्रमाग्नीघे(४) अश्मानं नि दंघाति सत्त्वाय द्याभ्यां प्रातिष्ठिसे विमानं एष दिवो मध्यं आस्त इत्यांह व्येवै-

तथा मिमीते मध्ये दिवो निहिंतः प्रश्निरश्मे-त्याहात्रं वै पृश्न्यत्रंमेवावं रुन्धे चतस्रभिरा पुच्छांदेति चत्वारि छन्दार्श्स छन्दे।भिरेवेन्द्रं विश्वां अवीष्टधन्नित्यांह दृद्धिमेवोपार्वतते वाजां-नाः सत्पंतिं पतिम् ( ५ ) इत्याहात्रं वै वाजोऽत्रंमेवावं रुन्धे सुम्नहूर्यज्ञो देवाः आ चं वक्षदित्यां ह प्रजा वै पशवंः सुम्नं प्रजामेव पश्चनात्मन्धंत्ते यक्षंद्भिर्देवो देवाः आ चं वक्षदित्यां ह स्वगार्ऋत्ये वार्जस्य मा प्रसवेनी-द्याभेणोदंग्रभीदित्यांहासौ वा अदित्य उद्य-न्नेद्याभ एष निम्रोचंत्रियाभो ब्रह्मणैवाऽऽत्मा-नंमुङ्गह्णाति ब्रह्मणा भ्रातृव्यं नि गृह्णाति (६)॥

( प्राणैः पोषें। ऽप्रत्या सींघ्रे पतिंमेष दशं च । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके चतुर्थप्रपाठके षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६ ॥

( अथ पश्चमाष्टके चतुर्थप्रपाठके षष्टोऽनुवाकः । )

उदिति । एनम् । उत्तरामित्युंव—तराम् । नय । इति । समिध इति सम्—इधंः । एति । दुधाति । यथां । जनम् । यते । अवसम् । करोति । तादक् । एव । तव । तिस्नः । एति । दुधाति । त्रिष्टदितिं

प्रपा० ४ अनु०६] कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता । ३५४१ (समिदाधानादिविधिः ) त्रि—वृत् । वै । अग्निः । यावान् । एव । अग्निः । तस्में। भागधेयमितिं भाग-धेयंम्। करोति। और्ड-म्बरीः । भवन्ति । ऊर्क् । वै । उदुम्बरंः । ऊर्जीम् । एव । असमै । अपीतिं । द्धाति । उदितिं । उ। त्वा । विश्वं । देवाः । इति । आह । प्राणा इति प्र-अनाः। वै । विश्वं। देवाः। प्राणैरितिं प्र-अनैः (१)। एव। एनम्। उदिति। यच्छते। अग्ने। अरंन्तु । चित्तिंभिरिति चित्तिं-भिः । इति । आह । यसमें। एव। एनम्। चित्तायं। उद्यच्छेत इत्युंत्— यच्छंते । तेनं । एव । एनम् । समितिं । अर्धयति। पर्श्व । दिशंः । देवीः । यज्ञम् । अवन्तु । देवीः । इति । आह । दिशंः । हि । एषः । अन्विति । प्रच्यवंत इति प्र—च्यवंते । अपेति । अमंतिम् । दुर्मतिमितिं दुः—मृतिम् । बार्घमानाः।इतिं । आह। रक्षंसाम् । अपंहत्या इत्यपं —हत्ये । रायः । पेषि । यज्ञपंतिमितिं यज्ञ-पतिम् । आअर्जन्तिरियां-अ-जंन्तीः । इति । आह । पशवंः । वै । रायः । पोषंः (२)। पशून्। एव। अवेति । रुन्धे। षड्भिरिति षट्-भिः। हराति । षट्।वै। ऋतवः। ऋतुभिरित्यृतु-भिः। एव। एनम्। हरति। दे इतिं। परिष्टद्यंवती इतिं

परिगृह्यं-वती। अवतः। रक्षंसाम् । अपंहत्या इत्यपं-हसै। सूर्यरिश्मिरिति सूर्य-रिमः । हरिकेश इति हरिं-केशः। पुरस्तांत् । इति । आह । प्रस्तां इति प्र-सूरये । ततः । पावकाः। आशिष इत्यां-शिषः। नः । जुबन्ताम् । इति । आह । अन्नम् । वै । पावकः । अन्नम्। एव । अवेति । रुन्धे । देवासुरा इति दे-व-असुराः। संयंत्ता इति सं-यत्ताः । आसन्। ते । देवाः । एतद । अप्रतिरथामित्यप्रति—रथम् । अपश्यन् । तेनं । वै । ते । अप्रति (३)।असुं-रान् । अजयन् । तत् । अप्रंतिरथस्येत्यप्रंति—रथस्य। अप्रतिरथत्विमत्यंप्रतिरथ—त्वम् । यद् । अप्रंतिर-थमित्यप्रीति-रथम् । द्वितीयः । होतां । अन्वाहेत्यं-नु—आहं। अप्रति। एव। तेनं। यर्जमानः। भ्रातृ-व्यान् । जयति । अथो इति । अनंभिजितमियनं-भि—जितम् । एव । अभीति । जयति । दशर्चमिति दश-ऋचम्। भवति । दशांक्षरेति दशं-अक्षरा । विराडिति वि—राट् । विराजेति वि—राजां । इमी । लोकौ । विधृताविति वि—धृतौ । अनयोः । लोकयोः। विधृत्या इति वि--धृत्यै । अथो इति । दशाक्षरेति दशं-अक्षरा । विराडितिं वि-राट् । अन्नम् ।

प्रपा० ४अनु०६] (समिदाधानादिविधिः)

विराडिति वि-राट् । विराजीति वि-राजि । एव । अन्नाद्य इरयंत्र—अद्यं। प्रतीतिं। तिष्ठति। असंत्। इव। वै। अन्तरिक्षम्। अन्तरिक्षम्। इव। आग्नीष्रमित्याग्नि— इध्रम् । आग्नीं ध्र इत्याग्निं—इध्ने (४)। अश्मांनम् । नीति । द्धाति । सत्त्वायेति सत्—त्वायं । द्दाभ्यां-म् । प्रतिष्ठिया इति प्रति-स्थित्ये । विमान इति वि-मानंः। एषः। दिवः। मध्यं। आस्ते । इति। आह । वीति । एव । एतयां । मिमीते । मध्ये । दिवः । निहित इति नि—हितः । पृश्निः । अश्मां । इति । आह । अत्रंम् । वै । पृथ्नि । अत्रंम् । एव । अवेति । रुन्धे । चतस्रिभिरितिं चतस्र—भिः । एति । पुच्छांत् । एति । चत्वारिं । छन्दांशसि । छन्देंभि-रिति छन्देः-भिः। एव। इन्द्रम्। विश्वाः। अवी-वृधन् । इति । आह । वृद्धिम् । एव । उपार्वतित इत्युंप—आवंतिते । वाजांनाम् । सत्पंतिमिति सत्— पतिम्। पतिंम् (५)। इतिं। आह। अन्नम्। वै। वार्जः । अत्रंम् । एव । अवेति । रुन्धे । सुम्रहूरिति सुम्र—हूः। यज्ञः। देवान्। एति । च । वक्षत्। इति । बाह । प्रजेति प्र—जा । वै । पशवंः। सुम्रम् । प्रजामिति प्र-जाम्। एव । पशून् । आत्मन्। धते । यक्षंत । अग्निः । देवः । देवान । एति । च । वक्षत । इति । आह । स्वगाकंत्या इति स्वगा—कृत्ये । वाजंस्य । मा । प्रसवेनेति प्र—सवेनं । उद्ग्याभेणत्युंत—प्राभेणं । उदिति । अग्रभीत । इति । आह । असो । वे । आदित्यः । उद्यितत्युंत—यन । उद्गाभ इत्यंत—ग्राभः । एषः । निम्रोचित्रिति नि—म्रोभं इति नि—म्राभः । ब्रह्मणा । एव । आत्मानम् । उद्गुह्णातीत्युंत—ग्रह्णाति । ब्रह्मंणा । आतृंव्यम् । नीति । गृह्णाति (६)॥ इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पञ्चमाष्टके चतुर्थप्रपाठके षष्टोऽनुवाकः ॥ ६॥

( अथ पद्ममाष्टके चतुर्थप्रपाठके सप्तमोऽनुवाकः । )

प्राचीमनं प्रदिशं प्रेहिं विद्यानित्यांह देवलोकमेवैतयोपार्वतेतं क्रमंध्वम् प्रिना नाकिमत्यांहेमानेवैतयां लोकान्क्रमते प्रिथ्व्या अहमुद्दतिरक्षमाऽरुंहिमत्यांहेमानेवैतयां लोकान्त्समारोहिति सुवर्यन्तो नापेक्षन्त इत्यांह सुवगमेवैतयां लोकमेत्यमे प्रेहिं (१) प्रथमे।
देवयतामित्याहोभयंष्वेवैतयां देवमनुष्येषु चक्षंदेवयतामित्याहोभयंष्वेवैतयां देवमनुष्येषु चक्षंदेवाति पञ्चिभरिधं क्रामित पाङ्कों यज्ञो

यावनिव यज्ञस्तेनं सह सुवर्ग छोकमेति नक्ती-षासिति प्ररानुवाक्यांमन्वांह प्रत्या अग्ने सह-स्राक्षित्यां ह साहस्रः प्रजापंतिः प्रजापंतिराप्त्ये तस्में ते विधेम वाजाय स्वाहेत्याहात्रं वै वाजोऽत्रंमेवावं (२) रुन्धे द्ध्रः पूर्णामौदुंम्ब-रीश स्वयमातृण्णायां जुहोत्यूर्रवे दध्यूर्गुदुम्ब-रोऽसौ स्वंयमातृण्णाऽमुष्यंमिवोर्ज द्धाति त-स्माद्मुतोऽवीचीमूर्जमुपं जीवामस्तिस्तिः साद्-यति त्रिवृद्धा अग्नियीवांनेवाग्निस्तं पंतिष्ठां गंम-यति प्रेद्धी अग्ने दीदिहि पुरो न इसौदुंम्बरीमा द्धारयेषा वै सूर्मी कणकावत्येतयां ह सम (३) वै देवा असंराणाः शततहाः स्तृ हिन्त यदेतयां समिधंमाद्धांति वजंमेवैतच्छंतद्रीं यजमानी आतृंव्याय प्र हरति स्तृत्या अछंम्ब-ट्कारं विधेमं ते परमे जनमंत्रम इति वैकंड्क-तीमा दंधाति आ एवावं रुन्धे ताः संवित्वविरं-ण्यस्य चित्रामिति शमीमयी शान्यं अग्नि-वीं ह वा अग्निचितं दुहें ऽग्निचिद्दाऽभिं दुंहे ताम (४) सवितुर्वरेण्यस्य चित्रामित्यहिष वा अग्नेर्दोहस्तमंस्य कण्वं एव श्रीयसीऽवेत्तेनं

ह स्मैनः स दुंहे यदेतयां समिधंमाद्धात्य-मिचिदेव तद्मिं दुंहे सप्त तें अमे समिधंः सप्त जिह्वा इत्यांह सप्तेवास्य साप्तांनि प्रीणाति पूर्णयां जुहोति पूर्ण ईव हि प्रजापंतिः प्रजापंतिः ( ५ ) आप्त्ये न्यूनया जुहोति न्यूनाद्धि प्रजा-पंतिः प्रजा असंजत प्रजानाः सष्ट्यां आग्ने-र्देवेभ्यो निलायत स दिशोऽनु प्राविंशज्जुह्न-न्मनंसा दिशों ध्यायेदिगभ्य एवैनमवं रुन्धे द्धा पुरस्तां ज्जुहोत्या ज्येनी परिष्टा त्ते अयेवास्मां इन्द्रियं चं समीचीं द्धाति द्वादंशकपाछो वैश्वा-नरो भवाति द्वादंश मासाः संवत्सरः संवत्सरोऽ-मिवैश्वानरः साक्षात् (६) एव वैश्वानरमवं रुचे यत्र्रयाजानूयाजान्कुर्याद्विकस्तिः सा य-ज्ञस्य दर्विहोमं केरोति यज्ञस्य प्रतिष्ठिसे राष्ट्रं वै वैश्वानरो विष्मरुतो वैश्वानरः हुत्वा मारुता-न्जुंहोति राष्ट्र एव विशमनुं बधात्युचैवैश्वान-रस्याऽऽ श्रांवयत्युपाःशु माहतान्जुंहोति तस्मां-द्राष्ट्रं विशमति वद्ति मारुता भवन्ति मरुती वै देवानां विशो देवविशेनैवास्मे मनुष्यवि-वशमं रुच्धे सप्ते भवन्ति सप्तर्गणा वै मरुती प्रपा॰ ४अनु॰७] कृष्णयजुर्वेदीयतेतिरीयसंहिता। (चितौ बह्रिक्षेपविधिः)

गणश एव विश्वमर्थ रुच्ये गणने गणमंनुद्वस्य जुहोति विश्वमिवास्मा अनुंवरमानं करोति (७)॥ (अग्ने प्रेह्यवं सम दुहे तां प्रजापतेः माक्षान्मंनुष्यविश्वमेकंवि शातिश्व।) इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके चतुर्थप्रपाठके सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७॥

( अथ पश्चमाष्टके चतुर्थप्रपाठके सप्तमोऽनुवाकः । )

प्राचीम् । अन्विति । प्रदिशमितिं प्र-दिशंम् । प्रेति । इहि । विद्वान् । इति । आह । देवलोकमिति देव-छोकम्। एव। एतयां। उपावंतित इत्युंप-आवर्तिते । क्रमंध्वम् । अग्निनां । नार्कम् । इति । आह । इमान् । एव । एतयां । छोकान् । क्रमते । पृथिव्याः । अहम् । उदिति । अन्तरिक्षम् । एति । अरुहम्। इति । आह । इमान् । एव । एतयां। छोकान् । समारोहतीति सम्-आरोहति । सुवंः । यन्तंः। न । अपेतिं। ईक्षन्ते । इतिं। आह । सुव-र्गिमितिं सुवः — गम् । एव । एतयां । छोकम् । एति। अभे । प्रेति । इहि (१)। प्रथमः । देवयतामिति देव-यताम्। इति । आह । उभयेषु । एव । एत-यां । देवमनुष्येष्वितिं देव-मनुष्येषुं । चक्षुः । द्घा-ति । पञ्चिमिरितिं पञ्च-भिः । अधीतिं । क्रामित ।

पाङ्कः। यज्ञः। यावांन् । एव । यज्ञः। तेनं। सह । सुवर्गमितिं सुवः — गम् । छोकम् । एति । न-कोषासां । इति । पुरोनुवाक्यांमिति पुरः-अनुवा-क्यांम्। अन्विति । आह । प्रत्ये । अग्ने । सहस्रा-क्षेतिं सहस्र — अक्ष । इतिं । आह । साहस्रः । प्रजा-पंतिरितिं प्रजा-पतिः । प्रजापंतिरितिं प्रजा-पतेः। आप्त्यं। तस्मं। ते। विधेम। वाजाय। स्वाहां। इति। आह। अनंम्। वै। वार्जः। अनम्। एव। अवेति (२)। रुन्धे। द्रघः। पूर्णाम् । औदुंम्बरी-म् । स्वयमातृण्णायामिति स्वयम् — आतृण्णायां म् । जुहोति । ऊर्क् । वै । दिधि । ऊर्क् । उदुम्बरः । अ-सौ । स्वयमातृण्णेति स्वयम् — आतृण्णा । अमुष्यां म् । एव । ऊर्जिम् । दधाति । तस्मांद । अमुतंः । अर्वाचींम्। ऊर्जम्। उपेति । जीवामः । तिस्रिभिरिति तिस्र—भिः। सादयति । त्रिवृदिति त्रि—वृद् । वै । अग्निः । या-वान्। एव। अग्निः। तम्। प्रतिष्ठामितिं प्रति— स्थाम्। गमयति । प्रेद्ध इति प्र—इद्धः। अग्ने। दीदिहि । पुरः । नः । इति । औदुंम्बरीम् । एति । द्धाति । एषा । वै । सूर्मी । कर्णकावतीति कर्णक— वती। एतयां। ह। सम (३)। वै। देवाः। असुं- राणाम् । शततर्हानिति शत—तर्हान् । तृश्हन्ति । यत् । एतयां । समिधमितिं सम्—इधंम् । आद्धा-तीत्यां -द्धांति। वर्त्रम्। एव। एतत्। शतन्नीमिति शत-न्नीम्। यर्जमानः। भ्रातृंव्याय। प्रेतिं। हरति। स्तृतैयं । अछंम्बट्कारिमत्यछंम्बट् -कारम् । विधेमं । ते । परमे । जन्मन् । अग्ने । इति । वैकंङ्कतीम् । एति । द्धाति । आः । एव । अवेति । रुच्ये । ताम्। सवितः । वरेण्यस्य । चित्राम् । इति । शमीमयी-मिति शमी—मयीम् । शान्त्यै । अग्निः । वा । ह । वै। अग्निचितमित्यंग्नि—चितंम्। दुहे । अग्निचिदि-त्यंग्रि—चित् । वा । अग्निम् । दुहे । ताम् (४)। सवितुः । वरेण्यस्य । चित्राम् । इति । आहु । एषः । वै। अग्नेः। दोहंः। तम्। अस्य। कण्वंः। एव। श्रायसः। अवेव । तेनं। ह। स्म । एनम्। सः। दुहे । यत् । एतयां । समिधमितिं सम्-इधंम् । आद्धातीत्यं —द्धांति । अग्निचिदित्यं ग्नि—चिव । एव। तव्। आग्निम्। दुहे। सप्त। ते। अग्ने। समिध इति सम्—इधंः । सप्त । जिह्नाः। इति । आह। सप्त। एव। अस्य। साप्तांनि। प्रीणाति। पूर्णयां। जुहोति। पूर्णः। इव । हि। प्रजापंतिरिति

प्रजा-पतिः । प्रजापंतिरितिं प्रजा-पतेः (५)। आप्त्यै । न्यूंनयेति नि—ऊनया । जुहोति । न्यूंना-दिति नि—ऊनाव। हि। प्रजापं तिरितिं प्रजा—पतिः। प्रजा इति प्र—जाः । असंजत । प्रजानामिति प्र— जानांम् । सृष्टेचं । अग्निः । देवेम्यंः । निलांयत । सः। दिशंः। अनुं । प्रेतिं । अविशव । जुह्वव । मनंसा । दिशंः । ध्यायेव । दिग्भ्य इति दिक्— अयः। एव। एनम्। अवेति । रुन्धे । द्रष्टा। पुर-स्तांव । जुहोति । आज्येन । उपरिष्टाव । तेर्जः । च। एव। अस्मै। इन्द्रियम्। च। समीची इति। द्धाति । द्वादंशकपाल इति द्वादंश-कपालः । वैश्वानरः । भवति । द्वादंश । मासाः । संवत्सर इति सं-वत्सरः । संवत्सर इति सं-वत्सरः । अग्निः । वैश्वानरः। साक्षादितिं स—अक्षात् (६)। एव। वैश्वानरम् । अवेति । रुन्वे । यत् । प्रयाजानूयाजा-निति प्रयाज—अनूयाजान् । कुर्यात् । विकंस्तिरिति वि—कस्तिः। सा। यज्ञस्यं। दर्विहोमिनितं दर्वि— होमम्। करोति । यज्ञस्यं । प्रतिष्ठित्या इति प्रति— स्थित्यै । राष्ट्रम् । वै । वैश्वानरः । विट् । मरुतंः । वैश्वान्रम् । हुत्वा । मारुतान् । जुहोति । राष्ट्रे । एव । विशंम् । अन्विति । बघ्नाति । उच्चैः । वैश्वानरस्यं । एति । श्रावयति । उपाश्थित्युंप—अश्शु । मारु-तान् । जुहोति । तस्माव । राष्ट्रम् । विशंम् । अतीतिं । वद्ति । मारुताः । अवन्ति । मरुतः । वै । देवा-नाम् । विशंः । देवविशेनेति देव-विशेनं । एव । असमै। मनुष्यविशमितिं मनुष्य-विशम्। अवेतिं। रुन्धे । सप्त । अवन्ति । सप्तर्गणा इति सप्त-गणाः । वै। मरुतंः। गणश इतिं गण-शः। एव। विशं-म् । अवेति । रुच्ये । गणेनं । गणम् । अनुद्वसे-रयंनु - दुरयं । जुहोति । विशंम् । एव । अस्मै । अनुंवरमीनिमित्यनुं - वरमीनम् । करोति (७)॥ इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पश्चमाष्टके चतुर्थप्रपारके सप्तमोऽनुवाकः॥ ७॥

( अथ पत्रमाष्टके चतुर्थप्रपाठकेऽष्टमोऽनुवाकः । )

वसोधीरीं जुहोति वसोर्मे धारांऽसदिति वा एषा ह्रंयते द्यतस्य वा एंनमेषा धाराऽमु िमं छोके पिन्वंमानोपंतिष्ठत आज्येंन जुहोति तेजो वा आज्यं तेजो वसोर्धारा तेजंसैवास्मै तेजोऽवं रुन्धेऽथो कामा वै वसोधीरा कामानिवार्व यं कामयेत प्राणानंस्यात्राद्यं वि

) छिन्दामितिं विग्राहं तस्यं जुहु-यात्प्राणानेवास्यात्राद्यं वि च्छिनत्ति कामयेत प्राणानंस्यात्राद्यः सं तंनुयामिति संतेतां तस्यं जुहुयात्प्राणानेवास्यात्राद्यः सं तंनोति हादंश हादशानि जुहोति हादंश मा-साः संवत्सरः संवत्सरेणैवास्मा अन्नमवं रुन्धेऽन्नं च मेऽक्षंच म इत्यांहैतहै (२) अनंस्य रूपः रूपेणैवात्रमवं रुचेऽग्निश्चं म आपंश्र म इत्यां हैषा वा अन्नस्य योनिः सयोन्येवान्नमवं रुन्धेऽ-र्धेन्द्राणि जुहोति देवता एवाव रुन्धे यत्सर्थे-षामधीमिन्द्रः प्रति तस्मादिन्द्रे। देवतानां भूयि-ष्ठभाक्तंम इन्द्रमुत्तंरमाहेन्द्रियमेवास्मिन्नुपरिष्टा-इधाति यज्ञायुधानि जुहोति यज्ञः (३) वै यंज्ञायुधानि यज्ञमेवावं रुन्धेऽथेां एतद्दे यज्ञस्यं रूपः रूपेणैव यज्ञमवं रुन्धेऽवभृथश्चं मे स्व-गाकारश्चं म इत्यंह स्वगाकृत्या अग्निश्चं मे घर्मश्रं म इत्यंहितहै ब्रह्मवर्चसस्यं रूपः रूपे-णैव ब्रह्मवर्चसमवं रुन्ध ऋक्षं मे सामं च म इस्राह (४) एतहै छन्द्रंसार रूपर रूपे-णैव छन्दाश्स्यवं रुन्धे गर्भाश्च मे वरसाश्चं म इत्यांहैतहै पंश्वनाः रूपः रूपेणैव पश्चनवं रुन्धे कल्पांन्जुहोत्यकुंप्तस्य क्रप्तेये युगमदयुजे जुंहोति मिथुनत्वायोत्तरावंती भवतोऽभिक्रां-न्या एकां च में तिस्रश्चं म इत्यांह देवछन्द्सं वा एकां च तिस्रश्चं (५) मनुष्यछन्दसं चर्त-स्रश्राष्टी चं देवछन्दसं चैव मंनुष्यछन्दसं चावं रुन्ध आ त्रयंख्रिश्शतो जुहोति त्रयंख्रिश-शहै देवतां देवतां एवावं रुन्ध आऽष्टाचेत्वा-रिश्शतो जुहोत्यष्टाचेत्वारिश्शदक्षरा जागंताः पशवो जगंयैवास्मैं पशूनवं रुचे वाजंश्र प्रसवश्रीते दादशं जुहीति दादंश मासाः संवत्सरः संवत्सर एव प्रति तिष्ठति(६)॥ ( वि वै यज्ञः सामं च म इत्याह च तिस्रश्चेकान्नपंचाराचं ।) इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके चतुर्थप्रपाउकेऽष्टमोऽनुवाकः ॥ ८ ॥

( अथ पश्चमाष्टके चतुर्थप्रपाठकेऽष्टमोऽनुवाकः । )

वसीः । धारांम् । जुहोति । वसीः । मे । धारां। असत् । इति । वै । एषा । हृयते । घृतस्यं । वै । एनम् । एषा । धारां। अमुष्मित् । छोके । पिन्वं-माना । उपेति । तिष्ठते । आज्येन । जुहोति । तेर्जः। वै। आज्यंम्। तेजंः। वसीः। धारां। तेजंसा। एव । असमे । तेजंः । अवेति । रुन्धे । अथो इति । कामांः। वै। वसोंः। धारां। कामांन्। एव। अवे-ति । रुन्धे । यम् । कामयेत । प्राणानितिं प्र— अनान् । अस्य । अनाद्यमित्यंत्र—अद्यंम् । वीति (१)। छिन्द्याम्। इति । विग्राहमिति वि—ग्रा॰ हंम् । तस्यं । जुहुयात् । प्राणानितिं प्र-अनान् । एव । अस्य । अत्राद्यमित्यंत्र—अद्यंम् । वीति । छि-नति । यम् । कामयेत । प्राणानिति प्र-अनान् । अस्य । अत्राद्यमित्यंत्र — अद्यं म् । समितिं। तनुयाम् । इति । संतंतामिति सं—तताम् । तस्यं । जुहुयाव् । प्राणानिति प्र-अनान् । एव । अस्य । अन्नाद्यमि-त्यंत्र—अद्यंम् । समितिं । तनोति । द्वादंश । द्वाद्शा-नि । जुहोति । दादेश । मार्साः । संवत्सर इति सं— वत्सरः । संवत्सरेणेति सं—वत्सरेणे । एव । अस्मै । अन्नम् । अवेति । रुन्धे । अन्नम् । च । मे । अक्षंत् । च। मे। इति । आह। एतत् । वै (२)। अनं-स्य। रूपम् । रूपेणं । एव । अन्नम् । अवेति । रुन्धे । अग्निः। च। मे। आपंः। च। मे। इतिं। आह। एषा। वै। अत्रंस्य। योनिः। सयोनीति स-योनि। एव । अर्नम् । अवेति । रुन्धे । अर्धेन्द्राणीत्यंर्ध-इन्द्राणि । जुहोति । देवताः । एव । अवेति । रुन्धे । यत् । सर्वेषाम् । अर्धम् । इन्द्रंः । प्रतीति । तस्मीत् । इन्द्रंः । देवतानाम् । भूयिष्ठभाक्तंम इति भूयिष्ठभा-क्-तमः । इन्द्रंम् । उत्तरमित्युत्-तरम् । आह । इन्द्रियम् । एव । अस्मिन् । उपरिष्टाद । द्धाति । यज्ञायुधानीति यज्ञ—आयुधानि । जुहोति । यज्ञः (३)। वै। यज्ञायुधानीति यज्ञ—आयुधानि । यज्ञम्। एव । अवेतिं। रुन्धे । अथो इति । एतत् । वै। यज्ञस्यं। रूपम्। रूपेणं। एव। यज्ञम्। अवेति । रुच्ये । अवभृथ इत्यंव—मृथः । च । मे । स्वगाकार इति स्वगा—कारः । च । मे । इति । आह । स्वगार्कत्या इति स्वगा—कृत्यै । अग्निः । च । मे। घर्मः। च। मे। इति । आहु। एतत्। वै। ब्रह्मवर्चसस्येति ब्रह्म-वर्चसस्यं । रूपम् । रूपेणं । एव । ब्रह्मवर्चसमितिं ब्रह्म-वर्चसम् । अवेतिं । रुचे । ऋक्। च। मे। सामं। च। मे। इतिं। आह(४)। प्तत् । वै । छन्दंसाम् । रूपम् । रूपेणं । एव । छन्दार्शसि । अवेति । रुन्धे । गर्भाः । च । मे । वत्साः । च। मे। इतिं। आह। एतव्। वै। पश्चनाम्।

रूपम्। रूपेणं। एव। पुशून् । अवेति । कल्पान् । जुहोति । अक्छंप्तस्य । क्छप्यै । युग्म-दयुजे इति युग्मत्—अयुजे । जुहोति । मिथुनत्वा-येति मिथुन-त्वायं । उत्तरावंती इत्यंत्तरा-वती । अबतः। अभिक्रांन्या इयभि-क्रान्ये । एकां । च । मे। तिस्रः। च।मे। इति । आह। देवछन्दसमिति देव-छन्दसम् । वै । एकां । च । तिस्रः । च (५) । मनुष्यछन्दसमितिं मनुष्य — छन्दसम् । चतंस्रः । च । अष्टौ । च । देवछन्दसमिति देव—छन्दसम् । च । एव । मनुष्यछन्द्समितिं मनुष्य — छन्द्सम्। च । अवेति । रुन्धे । एति । त्रयंस्त्रिःशत इति त्रयंः— त्रिःशतः । जुहोति । त्रयंस्त्रिःशदिति त्रयंः—त्रिः-शत्। वै। देवताः। देवताः। एव । अवेति । इन्धे। एति । अष्टाचेत्वारिश्शत इत्यष्टा—चत्वारिश्शतः । जुहोति । जष्टाचेत्वारिश्शदक्षरेत्यष्टाचेत्वारिश्शव— अक्षरा। जगेती। जागेताः । पश्वः । जगेया। एव । असमे । पशून् । अवेति । रुन्धे । वार्जः । च। प्रसव इति प्र—सवः। च। इति । द्वादशम् । जुहोति । द्यादेश । मासाः । संवत्सर इति सं—वत्सरः । संवत्सर

( वाजप्रसवीयाभिधानम् )

इति सं - वरसरे । एव । प्रतीति । तिष्ठति (६)॥ इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पञ्चमाष्टके चतुर्थप्रपाठके ऽष्टमो ऽनुवाकः ॥ ८॥

( अथ पञ्चमाष्टके चतुर्थप्रपाठके नवमोऽनुवाकः । )

अग्निर्देवेभ्योऽपांक्रामद्रागधेयंमिच्छमानस्तं देवा अंब्रुवन्नुपं न आ वंतिस्व हव्यं ने। वहेति से। ऽब्रवीदरं हणे महांमेव वाजपसवीयं जुहव-न्निति तस्मांद्रग्रेयं वाजप्रसवीयं जुह्नति यदां-जपसवीयं जुहोत्यिमिने तद्गांगधेयंन समर्धय-त्यथीं अभिषेक एवास्य स चेतुर्दशभिंजुंहोति सप्त ग्राम्या ओषंधयः सप्त ( १ ) आरण्या उमयीषामवैरुद्ध्या अन्नेस्यानस्य जुहोत्यन्ने-स्यानस्यावं रुद्ध्या औदुंम्बरेण सुवेणं जुहो-त्यूग्वी उंदुम्बर ऊर्गन्नमूर्जीवास्मा ऊर्जमन्नमवं रुन्धेऽग्निवै देवानं माभिषिकोऽग्निचिन्मंनुष्यां-णां तस्माद्मिचिद्दर्षति न धविद्वंरुद्दः हां-स्यानमनंमिव खलु वै वर्ष यद्वविदनाद्योद्धावेदु-पार्वतितात्राद्यंमेवाभि (२) उपार्वतिते नक्ती-षासेति कृष्णाये श्वेतवंत्साये पर्यसा जुहोत्य-ह्नैवास्मै रात्रिं प्र दांपयति रात्रियाऽहंरहोरात्रे

एवास्मै पत्ते कामंमन्नाद्यं दुहाते राष्ट्रभृते। जु-होति राष्ट्रमेवावं रुन्धे षड्भिजीहोति षड्वा ऋतवं ऋतुष्वेव प्रतिं तिष्ठति भुवंनस्य पत इति रथमुखे पञ्चाऽऽहुंतीर्जुहोति वज्रो वै रथो वज्रेंणैव दिशंः ( ३ ) अभि जंयत्यग्रिचितः ह वा अमुिष्मिँ होके वातोऽभि पंवते वातना-मानि जुहोत्यभ्येवैनममुष्टिमँ छोके वार्तः पवते त्रीणि जुहोति त्रयं इमें लोका एभ्य एव लोकेभ्यो वातमवं रुन्धे समुद्रोऽसि नभंस्वानियांहैतहै वातंस्य रूपः रूपेणैव वातमर्थ रुन्धेऽञ्जलिनां जुहोति न द्येतेषांमन्य-थाऽऽहुंतिरवकल्पंते (४)॥

( ओर्षधयः मुप्तामि दिशोऽन्यथा द्वे चं । ) इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके चतुर्थप्रपाठके नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥

( अथ पञ्चमाष्टके चतुर्थप्रपाठके नवमोऽनुवाकः । )

अग्निः । देवेभ्यः । अपेति । अक्रामतः । आग-धेयमितिं आग-धेयंम् । इच्छमानः । तम् । देवाः । अञ्चवन् । उपेतिं । नः । एति । वर्तस्व । ह्व्यम् । नः । वह । इति । सः । अञ्चवीतः । वरंम् । वृणे ।

मह्यंम् । एव । वाजपसवीयमिति वाज-प्रसवीयंम् । जुहवन् । इति । तस्मात् । अग्नये । वाजप्रसवीय-मिति वाज-प्रसर्वायं म् । जुह्वति । यत् । वाजप्रस-वीयमिति वाज-प्रसवीयंम् । जुहोति । अग्निम् । एव । तव । आगधेयेनेति आग-धेयेन । समिति । अर्धयति । अथो इति । अभिषेक इसंभि—सेकः । एव । अस्य । सः । चतुर्दशिभिरितिं चतुर्दश—िभः । जुहोति । सप्त । ग्राम्याः । जोषंघयः । सप्त (१)। आर्ण्याः । उभयीषाम् । अवंरुद्ध्या इत्यवं —रुद्ध्ये। अर्त्रस्यात्रस्येत्यत्रंस्य-अत्रस्य । जुहोति । अत्रंस्या-त्रस्येत्यत्रंस्य-अत्रस्य । अवंरुद्ध्या इत्यवं-रुद्ध्ये । औदुंम्बरेण । सुवेणं । जुहोति । ऊर्क् । वै । उदु-म्बरंः । ऊर्क् । अत्रंम् । ऊर्जा । एव । अस्मै । ऊर्जं-म्। अन्नम्। अवेति । रुन्धे । अग्निः । वै । देवा-नांम् । अभिषिक्त इत्यमि—सिक्तः । अग्निचिदित्यं-मि—चित् । मनुष्यांणाम् । तस्मांत् । अग्निचिदि-स्यंग्रि—चित् । वर्षति । न । धावेत् । अवंरुद्धमि-त्यवं — रुद्धम् । हि । अस्य । अन्नम् । अन्नम् । इव । खर्छ । वै । वर्षम् । यद् । धावेद । अन्नाचादित्यं-न — अद्यां । धावेव । उपावंतितरयुंप — आवंतित ।

अत्राद्यमित्यंत्र—अद्यंम् । एव । अभीतिं (२)। उपावंतित इत्युप-आवंतिते । नक्तोषासां । इति । कृष्णाये । श्वेतवंत्साया इति श्वेत-वत्साये । पर्यसा । जुहोति। अहां। एव। अस्मै। रात्रिंम् । प्रेति। दापयति । रात्रिया । अर्हः । अहोरात्रे इत्यंहः— रात्रे। एव। अस्मै। प्रते इति । कार्मम् । अत्रा-द्यमित्यंत्र—अद्यंम् । दुहाते इति । राष्ट्रभृत इति राष्ट्र-भृतः । जुहोति । राष्ट्रम् । एव । अवेति । रुन्धे । षड्भिरितिं षट्—भिः । जुहोति । षट् । वै । ऋतवंः। ऋतुषुं। एव। प्रतीतिं। तिष्ठति । भुवंन-स्य। पते। इति । रथमुख इति रथ-मुखे। पर्श्च। बाहुंतीरित्या—हुतीः । जुहोति । वर्ज्नः । वै । रथंः । बच्चेण । एव । दिशंः (३)। अभीतिं । जयति । अग्निचितिमत्यंग्नि—चितंम्। ह।वै। अमुिभंन्। लोके । वार्तः । अभीति । पवते । वातनामानीति वात-नामानि । जुहोति । अभीति । एव । एनम् । अमुष्टिमन् । छोके । वातः । पवते । त्रीणि । जुहो-ति । त्रयंः । इमे । लोकाः । एभ्यः । एव । लोके-भ्यंः। वातंम्। अवेति । रुन्वे । समुद्रः। असि । नभंस्वान् । इति । आह । एतत् । वै । वातंस्य । प्रपा०४अनु०१०] कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता। (अग्निसंयोजनाभिधानम् )

क्ष्यम् । क्ष्येणे । एव । वातंम् । अवेति । हन्धे । अ-क्षित्रां । जुहोति । न । हि । एतेषांम् । अन्यथां । आहंतिरित्या—हुतिः । अवकर्षत् इत्यंव—क-रूपंते (४)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपावे पश्चमाष्टके चतुर्थप्रपावके नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥

( अथ पत्रमाष्टके चतुर्थप्रपाठके दशमोऽनुवाकः। )

सुवर्गाय वै लोकायं देवरथो युंज्यते यत्रा-कूतायं मनुष्यस्थ एष खलु वै देवस्था यदमि-र्शि युनिष्म शवंसा छतेनेत्याह युनक्येवैनः स एंनं युक्तः सुंवर्ग लोकमित्र वंहति यत्स-वीभिः पञ्चभिर्युञ्ज्याद्युक्तोऽस्याग्निः प्रच्युतः स्यादपंतिष्ठिता आहुंतयः स्युरपंतिष्ठिताः स्ती-मा अप्रतिष्ठितान्युक्थानि तिस्रिभेः प्रातःस-वनेऽभि मृंशति त्रिष्टत् (१) वा अग्निर्यावी-नेवाग्निस्तं युनाक्ति यथाऽनंसि युक्त अधियतं एवमेव तत्प्रसाहुंतयस्तिष्ठंन्ति प्रति स्तोमाः प्रत्युक्थानि यज्ञायज्ञियंस्य स्तोत्रे द्वाभ्यांमभि मृंशयेतावान्वे यज्ञो यावानिमिष्टीमो भूमा त्वा अस्यातं ऊर्ध्वः क्रियते यावंनिव यज्ञस्तमंनत-RRE

ते। उन्वारोहित द्वाभ्यां प्रतिष्ठित्या एकया ऽपं-स्तृतं अवत्यथं ( २ ) अभि पृंशत्युपैनमुत्तरो यज्ञो नंमत्यथो संतत्यै प्र वा एषे। ऽस्माछोका-इयंवते येांऽभिं चिनुते न वा एतस्यांनिष्टक आहुंतिरवं कल्पते यां वा एषें।ऽनिष्टक आहुं-तिं जुहोति स्रवंति वै सा तार स्रवंन्तीं यज्ञोऽ-नु पर्श भवति यज्ञं यजमानो यर्छनश्चितिं चिनुत आहुंतीनां प्रतिष्ठित्ये प्रत्याहुंतयस्तिष्ठं-न्ति (३) न यज्ञः पंराभवंति न यर्जमानोंऽ-ष्टावुपं द्धायष्टाक्षरा गायत्री गायत्रेणवैनं छन्दंसा चिनुते यदेकांदश त्रेष्टुंभेन यद्दादंश जागतेन छन्दे। भिरेवैन चिनुते नपारको वै नामैषोऽग्निर्यत्षंनश्चितिर्य एवं विद्यान्षंनश्चितिं चिनुत आ तृतीयात्य्र हेषाद्र मित्त यथा वै प्रनराधेयं एवं प्रेनश्चितियों ऽग्न्याधेयेन न (४) ऋध्रोति स प्रनराधेयमा धत्ते ये। ऽग्निं चित्वा नघ्रोंति स पुंनिश्चितिं चिनुते यत्पुंनिश्चितिं चिन नुत ऋद्ध्या अथी खल्वांहुर्न चेतव्येति रुद्री वा एष यद्भिर्यथां व्याघ्रः सुप्तं बोधयंति तादृगेव तद्यो खल्वांहुश्चेतव्येति यथा वसीं- प्रपा०४अनु०१०] कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता। (अग्निसंयोजनाभिधानम् )

याः सं भाग्धेयेन बोधयंति ताहग्व तन्मनुं-राग्निमंचिनुत तेन नाऽऽघ्नोत्स एतां एंनिश्चिति-मंपश्यत्तामंचिनुत तया वै स अधिांचरपंन-श्चितिं चिनुत ऋद्धेयं (५)॥

( त्रिवृद्ध तिष्ठंन्त्यग्न्याधेयेनं नाचिनुत सुप्तदंश च । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके चतुर्थप्रपाठके दशमोऽनुवाकः ॥ १० ॥

( अथ पश्चमाष्टके चतुर्थप्रपाठके दशमोऽनुवाकः । )

सुवर्गायेति सुवः – गायं। वै। छोकार्य। देवस्थ इति देव-रथः । युज्यते । यत्राकृतायति यत्र-आकृतायं । मनुष्यरथ इति मनुष्य-रथः । एषः । खर्छ । वै । देवस्थ इति देव—स्थः । यत् । अग्निः । अग्निम् । युनिष्म । शर्वसा । घृतेने । इति । आह । युनिकि । एव । एनम् । सः । एनम् । युक्तः । सुव-गैमितिं सुवः – गम्। छोकम् । अभीतिं। वहति। यत् । सर्वाभिः । पञ्चिमिरिति पञ्च-भिः । युञ्ज्यात् । युक्तः । अस्य । अग्निः । प्रच्युत इति प्र-च्युतः । स्याव । अप्रंतिष्ठिता इसप्रंति—स्थिताः । आहुतय इत्या—हुतयः। स्युः। अप्रतिष्ठिता इत्यप्रति—स्थिताः। स्तोमाः । अप्रतिष्ठितानीत्यप्रति—स्थितानि ।

उक्थानि । तिस्रिभिरिति तिस्-भिः । प्रातःसवन इति प्रातः—सवने । अभीति । मृशाति । त्रिष्टादिति त्रि-वृत् (१)।वै। अग्निः। यावांन् । एव। अग्निः। तम् । युनक्ति । यथां । अनिसि । युक्ते । आधीयत इत्यां —धीयते। एवम्। एव। तद्। प्रतीति। बाहुतय इत्या—हुतयः । तिष्ठंन्ति । प्रतीति । स्तोमाः । प्रतीति । उक्थानि । यज्ञायज्ञियंस्य । स्तोत्रे । द्वाभ्यांम् । अभीति । मृशति । एतावांन् । वै। यज्ञः। यावांन् । अग्निष्टोम इत्यंग्नि—स्तोमः। भूमा। तु। वै। अस्य। अतंः। ऊर्धः। क्रियते। यावान् । एव । यज्ञः । तम् । अन्ततः । अन्वारोह-तीत्यंनु—आरोहाति । दाभ्यांम् । प्रतिष्ठित्या इति प्रति—स्थियै । एकंया । अप्रंस्तुतमित्यप्रं—स्तुतम् । अवंति। अर्थ (२)। अभीतिं। मृशति। उपेतिं। एनम् । उत्तर इत्युव—तरः । यज्ञः । नमति । अथो इति । संतत्या इति सं—तत्यै । प्रेति । वै । एषः । अस्माद । लोकाद । च्यवते । यः । अग्निम् । चिनुते। न। वै। एतस्यं। अनिष्टके। आहुंतिरि-रया—हुतिः । अवेतिं । कल्पते । याम् । वै । एषः । अनिष्टके । आहुंतिमित्या—हुतिम्। जुहोतिं । स्रवंति ।

( अग्निसंयोजनाभिधानम् ) वै। सा। ताम्। स्रवन्तीम्। यज्ञः। अनु। परेति। अवति । यज्ञम् । यजंगानः । यत् । पुनिश्चितिमितिं पुनः-चितिम् । चिनुते । आहुंतीनामित्या-हुती-नाम् । प्रतिष्ठित्या इति प्रति—स्थित्ये । प्रतीति । आहुंतय इत्या—हुतयः । तिष्ठंन्ति (३)।न । यज्ञः। पराभवतीति परा-भवंति । न । यजमानः। अष्टी । उपिति । द्धाति । अष्टाक्षरेत्यष्टा—अक्षरा । गायत्री । गायत्रेणं । एव । एनम् । छन्दंसा । चिनुते । यत्। एकांद्श। त्रेष्टुंभेन। यत्। दादंश। जागतेन। छ-न्दें। भिरिति छन्दं:-भिः। एव। एनम्। चिनुते। नपा-त्कः। वै। नामं। एषः। आग्नः। यत्। प्रनिश्चिति-रिति पुनः-चितिः। यः। एवम्। विद्वान्। पुन-श्चितिमिति पुनः—चितिम्। चिनुते। एति । तृती-यांत् । पुरुंषात् । अन्नम् । अति । यथां । वै । पुन-राधेय इति पुनः—आधेर्यः । एवम् । पुनश्चितिरिति पुनः-चितिः। यः। अग्न्यधियेनेत्यंग्रि-आधेयेन। न (४)। ऋध्रोति । सः । पुनराधेयमिति पुनः— आधियंम्। एति । धते । यः। अग्निम्। चित्वा। न । ऋधोति । सः । पुनश्चितिमितिं पुनः—चितिम्। चिनुते। यद् । पुनिश्चितिमितिं पुनः—चितिम्। चिनुते । ऋद्ध्ये । अथो इति । खल्ठं । आहुः । न ।
चेतव्यां । इति । रुद्रः । वे । एषः । यत । अग्निः ।
यथां । व्यात्रम् । सुप्तम् । बोधयंति । तादृक् । एव ।
तत् । अथो इति । खल्ठं । आहुः । चेतव्यां । इति ।
यथां । वसीयाः सम् । भागधेयेनेति आग—धेयेन ।
बोधयंति । तादृक् । एव । तत् । मनुः । आग्निम् ।
अचिनुत् । तेनं । न । आग्नीत् । सः । एताम् ।
पुनश्चितिमिति पुनः—चितिम् । अपश्यत् । ताम् ।
अचिनुत । तयां । वे । सः । आर्मीत् । यत् । पुनश्चितिमिति पुनः—चितिम् । चिनुते । ऋद्ध्यें (५)॥
इति कृष्णयजुर्वेदीयतैतिरीयसंहितापद्पाठे पञ्चमाष्टके
चतुर्थप्रपाठके दशमोऽनुवाकः ॥ १०॥

( अथ पत्रमाष्टके चतुर्थप्रपाठक एकादशोऽनुवाकः । )

छन्दिश्चितं चिन्वीत पशुक्रांमः पश्चो वै
छन्दिश्चितं चिन्वीत अवित श्येनचितं चिन्वीत
सुवर्गकांमः श्येनो वै वर्यसां पतिष्ठः श्येन एव
मूत्वा सुवर्ग छोकं पंताति कङ्कचितं चिन्वीत
यः कामयेत शीर्षण्यानमुष्टिमं छोके स्यामितिं
शीर्षण्यानेवामुष्टिमं छोके अवयर्छज्चितं चिन्वीत
राष्ट्रिण्यानेवामुष्टिमं छोके अवयर्छज्चितं चिन्वीत
राष्ट्रिण्यानेवामुष्टिमं छोके अवयर्छज्चितं चिन्वीत चर्षःसीतं प्रतिष्ठाकां मश्चतंस्रो दिशो दिन

प्रपा० ४ अनु ० ११] कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता । (काम्याचितीनामिभानम् )

क्ष्वेव प्रति तिष्ठति प्रउगचितं चिन्वीत भ्रातं-व्यवान्प (१) एव भ्रातृव्यानुद्त उभयतः-प्रउगं चिन्वीत यः कामयेत प्रजातान्भ्रातृंव्याञ्च-देय प्रति जनिष्यमाणानिति प्रैव जातान्भ्रा-तृंव्यान्नुद्ते प्रतिं जनिष्यमाणान्रथचक्रचितं चिन्वीत भ्रातृंव्यवान्वन्रो वै रथो वर्न्नमेव भ्रातृंव्येभ्यः प्र हरति द्रोणचितं चिन्वीतार्त्र-कामी द्रोणे वा अत्रं भ्रियते सयोन्येवात्रमवं रुन्ये समूद्यं चिन्वीत पशुकांमः पशुमानेव भंवति (२) परिचाय्यं चिन्वीत प्रामंकामी ग्राम्येव अविति श्मशानचितं चिन्वीत यः कामयेत पितृलोक ऋंध्नुयामिति पितृलोक एवर्झोति विश्वामित्रजमद्मी वसिष्ठेनास्पर्धे-ताः स एता जमदंग्निर्विहव्यां अपृश्यत्ता उपां-धत्त तार्भिर्वे स विसंष्ठस्येन्द्रियं वीर्यंमरुङ्क यहिंहव्यां उपद्धांतीन्द्रियमेव ताभिवींधे य-जीमानो आतृंव्यस्य वृङ्क्ते होतुर्धिष्णिय उप द्धाति यजमानायतनं वै (३) होता स्व एवास्मा आयतंन इन्द्रियं वीर्यमवं रुखे हाद-शोपं द्धाति द्वादंशाक्षरा जर्गती जागंताः पश्ची जगत्यैवास्में पश्चनवं रुन्धेऽष्टावंष्टावन्ये-षु धिष्णियेषूपं दधात्यष्टाशंफाः पश्चनं पश्च-नेवावं रुन्धे षण्मांजीलीये षड्वा ऋतवं ऋत-वः खलु वे देवाः पितरं ऋत्नेव देवान्पित्नप्रीं-णाति (४)।

( प्र भवति यजमानायतनं वा अष्टाचेत्वारिश्राच । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके चतुर्थप्रपाठक एकादशोऽनुवाकः ॥ ११ ॥

( अथ पत्रमाष्टके चतुर्थप्रपाठक एकादशोऽनुवाकः । )

छन्दश्चितिमिति छन्दः—चितम् । चिन्वीत । प्रशुक्तांम इति पश्च—कामः । प्रश्वः । वै । छन्दां । सि । पश्चमानिति पश्च—मान् । एव । भवति । श्येनचि-तिमिति श्येन—चितंम् । चिन्वीत । सुवर्गकांम इति सुवर्ग—कामः । श्येनः । वै । वयंसाम् । पतिष्ठः । श्येनः । एव । भूत्वा । सुवर्गमिति सुवः—गम् । छोकम् । पतिति । कङ्कचितिमिति कङ्क—चितंम् । चिन्वीत । यः । कामयेत । शीर्षण्वानिति शीर्षण्—वान् । स्याम् । इति । शीर्ष-ण्वानिति शीर्षण्—वान् । एव । अमुिष्नं । छोके । भवति । असुष्ति । शीर्षः । भवति । असुष्ति । स्याम् । इति । शीर्षः । भवति । असुष्ति । स्याम् । इति । शीर्षः । भवति । असुष्ति । स्याम् । इति । शीर्षः । भवति । असुष्ति । स्याम् । चन्वीत । भवति । असुष्ति । स्याम् । चन्वीत ।

(काम्यचितीनामिभधानम्)

चतुःसीतमिति चतुः-सीतम् । प्रतिष्ठाकाम इति प्रतिष्ठा-कामः। चतंस्रः। दिशंः। दिश्च। एव। प्रतीति । तिष्ठति । प्रउगचितमिति प्रउग—चितम् । चिन्वीत । भ्रातृंव्यवानिति भ्रातृंव्य -वान् । प्रेति । (१)। एव । आर्वृव्यान् । नुदते । उभयतंःप्रउग-मित्युंभयतः-प्रउगम् । चिन्वीत । यः । कामयेत । घेति । जातान् । भ्रातृवयान् । नुदेर्य । प्रतीति । जनिष्यमाणान् । इति । प्रेति । एव । जातान् । भ्रातृंव्यान् । नुद्ते । प्रतीति । जनिष्यमाणान् । रथचकचितमितिं रथचक-चितंम्। चिन्वीत । आतृं-व्यवानिति भ्रातृंव्य-वान् । वर्न्नः । वै । रथः । वर्ज्रम् । एव । भ्रातृंव्येभ्यः । प्रेतिं । हरति । द्रोण-चितमिति द्रोण-चितंम् । चिन्वति । अन्नंकाम इसर्त्र-कामः । द्रोणे । वै । अत्रंम् । भ्रियते । सयो-नीति स—योनि । एव । अन्नं म् । अवेति । रुच्ये । समूद्यंमितिं सम् - उद्यंम् । चिन्वीत । पशुकांम इति पशु—कामः । पशुमानिति पशु—मान् । एव । भवति (२) । परिचार्घ्यमिति परि-चार्यम् । चिन्वीत । ग्रामंकाम इति ग्रामं कामः । ग्रामी । एव । भवति । श्मशानचितमितिं श्मशान—चितंम् ।

चिन्दीत । यः । कामयंत । पितृछोक इतिं पितृ— छोके । ऋध्नुयाम् । इति । पितृछोक इति पितृ— छोके। एव । ऋघोति । विश्वामित्रजमद्ग्री इति विश्वामित्र—जमद्ग्नी । वसिष्ठेन । अस्पर्धेताम् । सः। एताः। जमदंग्निः। विहव्यां इति वि-हव्याः। अपश्यत् । ताः । उपेति । अधत्त । ताभिः । वै । सः। वसिष्ठस्य । इन्द्रियम् । वीर्यम् । अन्नङ्क्त । यत् । विहव्यां इति वि-ह्व्याः । उपद्धातीत्युं-प-द्धांति । इन्द्रियम् । एव । ताभिः । वीर्यम् । यर्जमानः। भ्रातृंव्यस्य । हङ्क्ते । होतुंः । घिष्णिये । उपेति । द्धाति । यजमानायतनमिति यजमान— आयतनम् । वै (३) । होतां । स्वे । एव । अस्मै । आयतेन इयां —यतंने । इन्द्रियम् । वीर्यम् । अवेति । रुचे। द्वादंश । उपेति । द्धाति । द्वादंशाक्षरेति द्वादेश—अक्षरा । जगेती । जागेताः । पश्चेः । जगे-या। एव । अस्मै । पशून् । अवेति । रुन्धे । अष्टावं-ष्टाविसष्टौ—अष्टौ । अन्येषुं । धिष्णियेषु । उपेतिं । द्धाति । अष्टाशंफा इत्यष्टा—शफाः । पशवंः । पुशुन् । एव । अवेति । रुन्धे । षट् । मार्जालीये । षद् । वै । ऋतवंः । ऋतवंः । खर्छ । वै । देवाः । प्रपा० ४ अनु०१२] कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता । (अश्वमधीयस्तोत्रसंबन्ध्यृगाद्यभिधानम् )

पितरंः । ऋतून् । एव । देवान् । पितृन् । प्रीणाति (४)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पश्चमाष्टके चतुर्थप्रपाठक एकादशोऽनुवाकः ॥ ११ ॥

( अथ पश्चमाध्रके चतुर्थप्रपाठके द्वादशोऽनुवाक:।)

पर्वस्व वाजंसातय इत्यंनुष्टुक्पंतिपद्रंवति तिस्रोऽनुष्टुभश्वतंस्रो गायत्रियो यत्तिस्रोऽनुष्टुभ-स्तरमाद्रश्रंस्तिभिस्तिष्ठश्रंस्तिष्ठति यचतंस्रो गा-यत्रियस्तस्मारसर्वाःश्रवतुरंः पदः प्रतिद्घरपला-यते परमा वा एषा छन्दंसां यदंनुष्टुक्पंरमश्चं-तुष्टोमः स्तोमानां परमित्रांशा यज्ञानां पर-मोऽर्थः पश्चनां परमेणैवैनं परमतीं गमयत्ये-कविश्शमहंर्भवति (१) यस्मित्रश्वं आल-भ्यते द्वादंश मासाः पञ्चर्तवस्रयं इमे लोका असावादिय एंकविश्श एष प्रजापंतिः प्राजा-पत्योऽश्वस्तमेव साक्षाद्धोति शक्वरयः एष्ठं भंवन्त्यन्यदंन्यच्छन्दोऽन्येन्ये वा एते पशव आ र्छभ्यन्त उतेवं ग्राम्या उतेवांऽऽरण्या यच्छ-क्षेरयः पृष्ठं भवन्त्यश्वंस्य सर्वत्वार्यं पार्श्वरश्मं ब्रह्मसामं भंवाति रश्मिना वा अर्थः (२)
यत ईश्वरो वा अश्वीऽयतोऽप्रंतिष्ठितः परंग
परावतं गन्तोर्यरपार्ध्वरशमं ब्रह्मसामं अवयश्वेस्य यत्ये घृत्ये संकृत्यच्छावाकसामं अवत्युत्सन्नयज्ञो वा एष यदंश्वमेधः कस्तहेदेत्यांहुर्यदि सर्वो वा क्रियते न वा सर्व इति यत्संकृत्यच्छावाकसामं अवत्यश्वेस्य सर्वत्वाय पयांप्तया अनं-तरायाय सर्वेस्तोमोऽतिरात्र उत्तममहंर्भवति सर्वस्याऽऽप्त्ये सर्वेस्य जित्ये सर्वेमेव तेनांऽऽमोति सर्वे जयति (३)॥

( अहंभीवति वा अश्वोऽहंभीवति दर्श च । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके चतुर्थप्रपाठके द्वादशोऽनुवाकः ॥ १२ ॥

देवासुरास्तेनर्तव्यां रुद्रोऽद्रमंश्रृषदे वहुदेंनं प्राचीमिति वसोधरिषम्प्रिदें-वेभ्यः सुवर्गीयं यत्राक्तायं छन्दश्चितं पर्वस्व द्वादंश ॥ १२ ॥

देवासुरा अजायां वे युंपुष्टिः प्रथमो देवयतामेतद्वे छन्दंसार रूप-मुझोत्यष्टौ पंश्चाशत् ॥ ५८॥

हिर्रः ॐ।

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैतिरीयसंहितायां पञ्चमाष्टके चतुर्थः प्रपाठकः ॥ ४ ॥

## प्रपा० ४ अनु० १२] कृष्णय जुर्वेदीयतै तिरीय संहिता । ३५७३ ( अश्वमेधीयस्तोत्रसंबन्ध्यृगाद्यभिधानम् )

( अथ पञ्चमाष्टके चतुर्थप्रपाठके द्वादशोऽनुवाकः । )

पर्वस्व। वार्जसातय इति वार्ज-सातये। इति। अनुष्टुगित्यंनु—स्तुक्। प्रतिपदितिं प्रति—पद्। अव-ति । तिस्रः । अनुष्टुभ इत्यंनु—स्तुभंः । चतंस्रः । गायत्रियंः। यत् । तिस्रः। अनुष्टुम इत्यंनु—स्तुभंः। तस्मांत् । अर्थः । त्रिभिरिति त्रि—भिः । तिष्ठंत् । तिष्ठति । यत् । चतंस्रः । गायत्रियंः । तस्मांत् । सर्वान् । चतुरः । पदः । प्रतिद्धदिति प्रति—द्धंव । पर्लायते । परमा । वै । एषा । छन्दंसाम् । यत् । अनुष्टिंगियंनु—स्तुक् । परमः । चतुष्टोम इति चतुः— स्तोमः। स्तोमानाम् । परमः। त्रिरात्र इति त्रि-रात्रः। यज्ञानांम् । परमः। अर्थः। पश्चनाम्। परमेणं । एव । एनम् । परमतांम् । गमयति । एक-विश्शमिरयेक—विश्शम् । अहंः। अवति (१)। यस्मिन् । अर्थः । आलभ्यत इत्यां—लभ्यते । दा-देश । मासाः । पर्श्व । ऋतवेः । त्रयेः । इमे । छो-काः । असौ । आदित्यः । एकवि ११ इतेषेक — वि १-शः। एषः। प्रजापंतिरितिं प्रजा-पतिः। प्राजा-प्रय इति प्राजा—प्रयः। अर्थः। तम् । एव। साक्षादितिं स—अक्षाद । ऋधोति । शक्तंरयः । ए-

ष्ठम् । भवन्ति । अन्यदंन्यदित्यन्यत्—अन्यत् । छन्दंः। अन्येन्य इत्यन्ये - अन्ये । वै । एते । पश-वंः। एति । लभ्यन्ते । उत । इव । ग्राम्याः । उत । इव । आरण्याः । यत् । शक्षंरयः । प्रष्ठम् । भवंन्ति । अश्वंस्य । सर्वत्वायेतिं सर्व-त्वायं । पार्श्वरश्ममिति पार्थु-रश्मम्। ब्रह्मसाममितिं ब्रह्म-सामम् । भव-ति । रश्मिनां । वै । अर्थः ( २ ) । यतः । ईश्वरः । वै। अर्थः । अर्थतः । अप्रतिष्ठित इत्यप्रति—स्थि-तः । पराम् । परावतमितिं परा-वर्तम् । गन्तोः । यत् । पार्थुरश्ममिति पार्थु—रश्मम् । ब्रह्मसाममिति ब्रह्म-सामम् । अवंति । अश्वंस्य । यत्ये । धृत्ये । संकृतीति सं—कृति । अच्छावाकसामिनत्यंच्छावा-क—सामम् । अवति । उत्सन्नयज्ञ इत्युत्सन्न—यज्ञः । वै। एषः। यत्। अश्वमेध इत्यश्व—मेधः। कः। तव । वेद । इति । आहुः । यदि । सर्वः । वा । कियते। न। वा। सर्वेः। इति। यत्। संकृतीति सं —कृति। अच्छावाकसामित्यंच्छावाक —सामम्। भवंति । अश्वंस्य । सर्वत्वायेतिं सर्व—त्वार्थ । पर्याः प्तया इति परि-आप्तयै । अनंन्तरायायेत्यनंन्तः-आयाय । सर्वस्तोम इति सर्व—स्तोमः । अतिरात्र

(अश्वमधीयस्तोत्रसंबन्ध्यृगाद्यभिधानम् )

इत्यंति - रात्रः । उत्तमित्युंत - तमम् । अहंः । अव-ति । सर्वस्य । आप्त्यै । सर्वस्य । जित्यै । सर्वेम् । एव । तेनं । आप्रोति । सर्वेम् । जयति (३)॥ इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पश्चमाष्टके चतुर्थप्रपाठके द्वादशोऽनुवाकः ॥ १२ ॥

हिरे: ॐ। इति कृष्णयजुर्वेदीयतैतिरीयसंहितापदपाठे पञ्चमाष्टके चतुर्थः प्रपाठकः ॥ ४ ॥

( अथ पञ्चमकाण्डे चतुर्थः प्रपाठकः । )

( तत्र प्रथमादिद्वादशान्ता अनुवाकाः । )

यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्। निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम् ॥ १ ॥ प्रपाठके तु तातींये वर्णिताश्चितयोऽखिलाः। चतुर्थे चितिसंस्कारो द्वादशात्रानुवाककाः ॥ २ ॥ इष्टका इन्द्रतन्वारूया यज्ञतन्वभिधास्तथा। नक्षत्राख्याश्च विहिताः प्रथमेऽप्यनुवाकके ॥ ३ ॥ ऋतव्या वैश्वदेव्यश्च द्वितीये प्रोक्षणं तथा। शतरुद्रीयहोमस्तु तृतीये समुदीरितः ॥ ४॥ परिषेचनमप्युक्तं तुर्ये तद्दद्विकर्षणम् । च्याघारणं वैश्वकर्मणाऽऽहुतिश्चात्र पञ्चमे ॥ ५ ॥ षष्ठे तु समिदाधानमग्निप्रणयनं तथा। होताऽन्वाहाप्रतिरथं दशर्च सविकल्पकम् ॥ ६ ॥ सप्तमे चितिमारु बिह्नं तत्र विनिक्षिपेत्। वसोधाराऽष्टमे वाजप्रसवीयोऽप्यनन्तरे ॥ ७ ॥ दशमे विह्नयोगश्च पुनिश्चितिरितीरितः। एकादशे तु काम्यानि विहन्याश्च समीरिताः ॥ ८॥ द्वादंशे त्वश्वमेधीयस्तोत्रे त्रयमुदीरितम् । ऋक्स्तोमः साम चेत्येवं प्रपाठक उदीरितः ॥ ९ ॥

तत्राऽऽदौ बहिष्पवमानस्तोत्रे चोदकप्राप्तां गायत्रीमपविद्तुमन्यामृचं विधत्ते—

पवस्व वाजसातय इत्यनुष्टुकप्रतिप-द्भवति तिस्रोऽनुष्टुभश्रतस्रो गायत्रियो यत्तिस्रोऽनुष्टुभस्तस्मादश्वस्त्रिभिस्तिष्ठ १५-स्तिष्ठति यच्चतस्रो गायत्रियस्तस्मात्स-वीश्श्रनुरः पदः प्रति द्धत्पलायते, इति ।

बहिष्यवमानस्तोत्रे प्राकृते त्रयस्तृचा गायत्राः । तेऽत्र चोदकेन प्राप्ताः । तत्पिरत्यागेन पवस्वेत्यादिका येयमृगनुष्टुक्सा प्रतिपत्प्रथमा कार्या । प्रतिपद्यते प्रारम्यतेऽनयेति प्रतिपत् । अस्मिस्तृचे चतुष्पादो यास्तिस्रोऽनुष्टुभस्तास्त्रिपान्तेन विभज्यमानाश्चतस्रो गायत्रियो भवन्ति । तत्र यस्मात्स्वरूपेण तिस्रोऽनुष्टुभस्तस्मादश्वो गमर्न परित्यज्यकत्र यदा तिष्ठति तदानीमेकस्मिन्पादे भारमुपेक्ष्य त्रिष्वेव पादेषु भारमवल्लम्बय तिष्ठति । यस्मादेता विभज्यमानाश्चतस्रो गायत्रियस्तस्मात्पलायमानोऽश्वश्चतुरः पादान्सर्वानपि भूमौ प्रक्षिपन्नेव पलायते ॥

पकारान्तरेणानुष्टुभं प्रशंसति--

परमा वा एषा छन्दसां यदनुष्टुक्परमश्रतुष्टोमः स्तोमानां परमस्त्रिरात्रो यज्ञानां परमोऽश्वः पश्चनां परमेणैवैनं परमतां गमयति , इति ।

सर्ववागात्मकत्वाच्छन्दसां मध्येऽनुष्टुभः परमत्वं वाग्वा अनुष्टुविति बहुतः
श्रुतम् । स्तोमानां त्रिष्टदप्तिष्टोमादीनां मध्ये प्रकृतत्वाचतुष्टोमस्य परमत्वम् ।
त्रिरात्रस्याश्वमेधस्य महापातकप्रायश्चित्तरूपत्वाद्यज्ञानां मध्ये परमत्वम् । तादः
श्रयज्ञसाधनत्वात्सङ्कामजयहेतुत्वाच पश्नां मध्येऽश्वस्य परमत्वम् । एवं सति
परमस्य त्रिरात्रस्य परमे चतुष्टोमे परमस्याश्वस्य संविन्धत्वेनानुष्टुभि
परमायां प्रयुज्यमानायां परमेणैवैनं साधनसमूहेन परमतां श्रेष्ठतां प्रामोति ।।

मकृतिमाप्तांस्त्रिष्टदादिस्तोमान्वाधितुं स्तोमान्तरं विधत्ते--

प्रपा० ४ अनु ०१ - १२] कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता । (अश्वमधीयस्तोत्रसंबन्ध्यृगाद्यभिधानम्)

> एकविश्शमहर्भवति यस्मिन्नश्व आल्डभ्यते हादश मासाः पञ्चतेवस्त्रय इमे लोका असावादिय एकविश्श एष प्रजापतिः प्राजापत्योऽश्वस्तमेव साक्षाद्योति , इति।

एकविंशाद्यत्यात्मकेन स्तोमेन सर्वत्र युक्तं न तु स्तोमान्तरेण ताद्दशमेकविंशमहः कर्तव्यम् । प्रथमतृतीययोरहोव्यादृत्तये विशेष्यते-यिस्मिन्मध्यमेऽइन्ययमश्व आलभ्यते तद्दरेकविंशम्। अश्वो द्युक्थ्यसंज्ञके द्वितीयेऽहन्यालभ्यते।
मासर्तुलोकादित्यानामेकविंशतिसंख्योपेतत्वाज्जगद्भूपेण प्रजापतिशरीरत्वादश्वस्य प्रजापतिजन्यत्वाच तस्याश्वस्य समुध्यर्थमयमेकविंशतिस्तोमो युक्तः ॥
अथ पृष्ठस्तोत्रगतानामृचां लन्दोन्तरं वार्यायतुं शक्यीख्यं लन्दो विधत्ते-

शकरयः पृष्ठं भवन्यन्यद्नयच्छन्दोऽन्येन्ये वा एते पशव आ लभ्यन्त उतेव ग्राम्या उतेवाऽऽरण्या यच्छकरयः पृष्ठं भवन्यश्वस्य सर्वत्वाय , इति।

शकरीछन्दोपेता ऋचः शकरयस्ताभिर्युक्तं पृष्ठस्तोत्रं कुर्यात् । सप्तपादाः स्मके शकर्यात्मके ( एयं ) छन्दिस पादत्रयात्मकं गायत्र्याख्यं छन्दः, पादचतुः छ्यात्मकं त्रिष्टुबाख्यं छन्दः, पादपञ्चकात्मकं पङ्कचात्मकं ( एवं ) छन्द इत्येवमः न्यदन्यन्नानाविधं छन्दोऽन्तर्भवति । अश्वमेधेऽप्यश्वप्रधानकेऽन्येऽन्ये नानाः जातीया एव पश्चव आलभ्यन्ते । तत्र केचन ग्राम्या एव केचनाऽऽरण्या एव । तत्राप्यवान्तरभेदा बहुधा द्रष्ट्व्याः । एवं सर्वपृष्ठस्तोत्रेऽश्वमेधसंबन्धिनि नानाछन्दोगिभतशकरीस्वीकारे सित मुख्यस्याश्वस्य सर्वपश्वात्मकत्वं संपाः दितं भवति ॥

अथ चोदकपाप्तं सामान्तरमपवदितुं सामविशेषं विधत्ते—

पार्थुरश्मं ब्रह्मसामं भवति रश्मिना वा अश्वी यत ईश्वरो वा अश्वीऽयतोऽप्रतिष्ठितः परां परावतं गन्तीर्यत्पार्थुरश्मं ब्रह्म-सामं भवत्यश्वस्य यत्ये धृत्ये , इति।

पृथुरियना महर्षिणा दृष्टं साम पार्थुरदमं, ब्रह्माणमृत्विजमभिल्रक्ष्य गीय-मानं साम ब्रह्मसामं, तच नात्र प्रकृतं कार्यं किंतु पार्थुरदमं कार्यम्। यस्मात्का- रणाद्रियमा रज्जुविशेषेण दृढीभूतोऽश्वः पुरुषमपेक्षितदेशे नेतुमिश्वरः समर्थः, यस्माच कारणादयतो नियमनराहितोऽश्वः काप्यप्रतिष्ठितः सन्नत्यन्तं दूरं गन्तुं समर्थस्तस्मादश्वस्य यत्ये दूरगमननियमनायोपरितनपुरुषेण धारणाय च पार्थु-रश्मं कार्यम् ॥

तथैवाच्छावाकं प्रति गातव्यं सामविशेषं विधत्ते —

संकृत्यच्छावाकसामं भवत्युत्सन्नयज्ञो वा एष यद्श्वमेधः कस्त्रद्वेद्द्याहुर्यदि सर्वो वा क्रियते न वा सर्व इति यत्संकृत्यच्छावाकसामं भवत्य-श्वस्य सर्वत्वाय पर्याप्त्या अनन्तरायाय, इति ।

समीचीनाऽऽकृतिर्यस्य साम्नस्तत्संकृति विकलमङ्गं सम्यकर्तुं समर्थमित्यर्थः।
एतन्नामकं सामगानां यत्प्रसिद्धं तदच्छावाकमभिलक्ष्य गातच्यम्। योऽयमश्वमेषः
क्रतुः सोऽयं विनष्टयज्ञावयवो बहुभिरवयवैरुपेतत्वात्कृत्स्नोऽयमवयवसंघातः
क्रियते कचितिकचिदवयवो विस्मृतो वेति को नाम लोके वेत्ति । तस्मात्संकृतिगानेनाश्वसंविध्यः क्रतोः सर्वावयवसाकल्यं भवति । तच्च देवानां संपूर्त्यं
यजमानस्य च स्वर्गपाप्तिविद्यपरिहाराय संपद्यते ।।

अपेक्षितविशेषगुणैर्युक्तं द्वितीयमहविधायाथ तृतीयमहर्विधत्ते —

सर्वस्तोमोऽतिरात्र उत्तममहभवति सर्वस्याऽऽप्तयै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तेनाऽऽप्रोति सर्व जयति ॥, इति ॥

त्रिष्टदाद्यास्त्रयिद्विश्वादन्ता आम्नाताः सर्वेऽपि स्तोमा यस्मिन्नतिरात्रे सन्तिः सोऽयमितरात्रस्तृतीयदिवसे कर्तव्यः । तच्च स्तोमगतं सर्वत्वं स्वेन पूर्वममा- सस्य सर्वस्यापि पाप्त्ये भवति । यस्तु वैरी पूर्वमिनतस्तस्य सर्वस्यापि जयाय भवति । तस्माद्यं यजमानस्तेन सर्वस्तोमेन प्राप्तव्यं धनादिकं सर्वे प्राप्नोति, जेतव्यं वैरिवर्गं सर्वे जयति ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकारो कृष्णयजुर्वदीयतै-त्तिरीयसंहिताभाष्ये पञ्चमकाण्डे चतुर्थप्रपाठके प्रथमादि-द्वादशान्ता अनुवाकाः ॥ १—१२॥ प्रवा ॰ ५ अनु ॰ १]

( दीक्षणीयेष्ट्यभिधानम् )

वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हार्दे निवारयन् । पुमर्थाश्रतुरो देयाद्विद्यातीर्थमहेश्वरः ॥ १ ॥

इति श्रीमद्विद्यातीर्थमहेश्वरापरावतारस्य श्रीमद्वाजाधिराजपरमेश्वरस्य श्रीवीरवुक्कमहाराजस्याऽऽज्ञापीरपालकेन माधवाचार्येण विर-चिते वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता-भाष्ये पञ्चमकाण्डे चतुर्थः प्रपाठकः ॥ ४ ॥

( अथ पञ्चमाष्ट्रके पञ्चमः प्रपाठकः । )

( तत्र प्रथमोऽनुवाकः । )

## हरिः ॐ।

यदेकेन सःस्थापयंति यज्ञस्य संतैत्या अवि च्छेदाये न्द्राः पशवो ये मुंष्करा यदैन्द्राः सन्तोऽग्निभ्यं आ लभ्यन्ते देवताभ्यः समदं द्धारयाग्नेयीस्त्रिष्टुमेा याज्यानुवाक्याः कुर्याद्य-द्वियोस्तेनांऽऽग्रेया यत्रिष्टुभस्तेनैन्द्राः सर्वद् ध्ये न देवतांभ्यः समदं द्धाति वायवे नियु-त्वंते तूपरमा छंभते तेजोऽग्नेर्वायुस्तेजंस एष आ छेभ्यते तस्माद्यद्रियंङ्वायुः ( १ ) वाति तद्रियंङ्ङग्निदेहित स्वमेव तत्तेजोऽन्वेति यत्र नियुरवंते स्यादुन्मां द्येद्यजमानो नियुरवंते भव-ति यर्जमानस्यार्नुन्मादाय वायुमती श्वेतवंती याज्यानुवाक्ये भवतः सतेजस्त्वायं हिरण्यग-

र्भः समंवर्ततात्र इत्यांघारमा घारयति प्रजापं-तिवै हिरण्यगर्भः प्रजापंतरनुरूपत्वाय सर्वाणि वा एष रूपाणि पशूनां प्रत्या लंभ्यते यच्छ्-मंश्रुणस्तव (२) पुरुंषाणाः रूपं यत्तूंपरस्त-द्यांनां यदन्यते।दन्तद्रवां यद्व्यां इव शफा-स्तद्वीनां यदजस्तद्जानीं वायुर्वे पंशूनां प्रियं धाम यद्यांयव्यों अवंद्यतमेवैनंमि संजानानाः पशव उपं तिष्ठन्ते वायव्यंः कार्यादः प्रांजा-पत्या३ इत्यांहुर्यद्वायव्यं कुर्यात्प्रजापंतिरिया-द्यत्प्राजापयं कुर्याद्वायोः ( ३ ) इयाद्यद्वाय-व्यंः पशुर्भवंति तेनं वायोनिति यत्प्रांजापत्यः पुरोडाशो भवंति तेनं प्रजापंतेनैति यदुदाद्श-कपालस्तेनं वैश्वानरात्रैत्यांग्रावैष्णवमेकांद्श-कपालं निर्वपति दीक्षिष्यमाणोऽग्निः सर्वा देवता विष्णुर्यज्ञो देवता श्रीव यज्ञं चाऽऽ रंभतेऽ-मिर्वमो देवतानां विष्णुः परमो यद्वामावैष्ण-वमेकांदशकपाछं निर्वपंति देवतांः ( ४ ) एवोभयतंः परिगृद्य यर्जमानोऽवं रुन्धे पुरी-हाशेन वै देवा अमुिंभिङ्कोक आंध्रवन्चरुणाऽ-स्मिन्यः कामयेतामुष्मिँ होक ऋंध्रयामिति स (दीक्षणीयेष्ट्यभिधानम्)

पुरोडाशं कुर्वातामुष्मित्रव लोक ऋध्नोति यद्षाकंपालस्तेनं ऽऽग्नेयो यत्रिकपालस्तेनं वैष्णवः समृद्ध्यै यः कामयेतास्मिङ्घोक ऋंध्रयामिति स चहं कुंवींताग्नेर्द्यतं वि-ष्णोंस्तण्डुलास्तस्मांत (५) चरुः कार्योऽ-स्मिन्नेव लोक ऋंध्रोयादियो भंवती यं वा अदितिरस्यामेव प्रति तिष्ठस्यो अस्यामेवाधि यज्ञं तंनुते यो वै संवत्सरमुख्यमभृत्वाऽभि चिनुते यथा सामि गर्भोऽवपद्यंते ताहगेव तदार्तिमाछेंद्रैश्वानरं हाद्शकपाठं पुरस्तानिधे-पेत्संवत्सरो वा अग्निवश्वानरो यथां संवत्सर-माप्तवा (६) काल आगंते विजायंत एवमेव संवरसरमाप्तवा काळ आगंतेऽग्निं चिनुते नाऽऽ-र्तिमार्छ सेषा वा अग्नेः प्रिया तनूर्य देश्वानरः प्रियामेवास्यं तनुवमवं रुन्धे त्रीण्येतानिं हवी-श्षि अवन्ति त्रयं इमे लोका एषां लोका-नाः रोहांय (७)॥

( यद्भियंङ्वायुः इभेश्रुणस्तद्वायोर्निर्वर्षति देवतास्तस्मादाप्तवाऽष्टात्रिंश्राच। )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके पश्चमप्रपाठके प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥ ( अथ पश्चमाष्ट्रके पश्चमः प्रपाठकः । )

तत्र प्रथमोऽनुवाकः।)

## हरिः ॐ।

यत्। एकेन । सःस्थापयतीति सं-स्थाप-यंति । यज्ञस्यं । संतंत्रा इति सं—तत्ये । अविंच्छेदा-येसवि—च्छेदाय । ऐन्द्राः । पशर्वः । ये । सुष्कराः । यत् । ऐन्द्राः । सन्तंः । अग्निभ्य इत्यग्नि—भ्यः । बालभ्यन्त इयां—लभ्यन्ते । देवतांभ्यः । समद्-मिति स-मदम् । दघाति । आग्नेयीः । त्रिष्टुर्भः । याच्यानुवाक्यां इति याज्या —अनुवाक्यांः । कुर्यात् । यत् । आग्नेयीः । तेनं । आग्नेयाः । यत् । त्रिष्टुर्भः । तेनं । ऐन्द्राः । समृंद्ध्या इति सम् —ऋद्ध्ये । न । देवतं। भयः । समद्मितिं स—मदंम् । दघाति । वा-यवे। नियुत्वंत इति नि-युत्वंते। तूप्रम् । एति । लभते । तेजंः । अग्नेः । वायुः । तेजंसे । एषः । एति । लभ्यते । तस्मांत् । यद्रियंङ् । वायुः (१) । वातिं । तद्रियंङ् । आग्निः । दहति । स्वम् । एव । तत् । तेजंः। अन्विति । पति । यद । न । नियुत्वंत इति नि—युत्वंते । स्यात् । उदिति । माचेत् । यजमानः।

( दीक्षणीयेष्ट्यमिधानम् )

नियुरवंत इति नि—युरवंते । भवति । यजमानस्य । अर्नुन्मादायेखनुंत्—मादाय । वायुमती इतिं वायु— मती । श्वेतवंती इति श्वेत—वती । याज्यानुवाक्ये इति याज्या-अनुवाक्ये । अवतः । सतेजस्त्वायेति सतेजः-त्वायं । हिरण्यगर्भ इति हिरण्य-गर्भः । समिति । अवर्तत । अग्रे । इति । आघारमिर्या-घारम् । एति । घारयति । प्रजापंतिरिति प्रजा-पतिः । वै । हिरण्यगर्भ इति हिरण्य-गर्भः । प्रजापंतिरितिं प्रजा-पतेः । अनुरूपत्वायेत्यंनुरूप-त्वायं । सर्वाणि । वै । एषः । रूपाणि । पश्चनाम् । प्रति । एति । छभ्यते । यद । श्मश्रुणः । तत् (२)। पुर्रुषाणाम् । रूपम् । यत् । तूपरः । तत् । अर्थानाम् । यत् । अन्यतीदिन्नियन्य-तंः - दन् । तत् । गवाम् । यत् । अव्याः । इव । शफाः। तत्। अवीनाम् । यत्। अजः। तत्। अजानांम् । वायुः । वै । पश्चनाम् । प्रियम् । धामं । यत् । वायव्यंः । भवंति । एतम् । एव । एनम् । अभीति । संजानाना इति सं — जानानाः । पशवंः । उपेति । तिष्ठन्ते । वायव्यः । कार्या३ः । प्राजाप-रया३ इति प्राजा-पत्या३ः । इति । आहुः । यद् ।

वायव्यंम् । कुर्याव । प्रजापंतिरितिं प्रजा-पतेः । इयात्। यत्। प्राजापत्यमितिं प्राजा-पत्यम्। कुर्यात्। वायोः (३)। इयात् । यत् । वायव्यंः । पशुः । अवंति । तेनं । वायोः । न । एति । यद । प्राजा-पत्य इति प्राजा-पत्यः । प्ररोडाशंः । भवंति । तेनं । प्रजापंति शितं प्रजा-पतेः । न । एति । यत् । द्वादंशकपाल इति द्वादंश—कपालः । तेनं । वैथा-नरात । न । एति । आग्नावैष्णविमत्यामा—वैष्ण-वम् । एकांदशकपालमित्येकांदश—कपालम् । निरि-ति। वपति। दीक्षिष्यमाणः। अग्निः। सर्वाः। देवताः। विष्णुः। यज्ञः। देवताः। च। एव। यज्ञम्। च। एति । रभते । अग्निः । अवमः । देवतांनाम् । विष्णुः । परमः । यत् । आग्नावैष्णवमित्यां मा-वैष्णवम् । एकांदशकपालिमत्येकांदश—कपालम् । निर्वपतीति निः वर्पति । देवताः (४)। एव । उभयतः । परिगृद्येति परि—गृद्यं । यर्जमानः । अवेति । रुन्धे । पुरोडाहीन । वै । देवाः । अमु-ष्मिन्। लोके। आर्ध्नुवन्। चरुणां। आस्मिन्। यः। कामयेत । अमुष्मिन् । छोके । ऋध्नुयाम् । इति । सः । पुरोडाशंम् । कुर्वीत । अमुिष्मंन् । एव ।

(दीक्षणीयेष्ट्यमिधानम्)

लोके । ऋध्नोति । यत् । अष्टाकंपाल इत्यष्टा— कपालः । तेनं । आग्नेयः । यत् । त्रिकपाल इति त्रि—कपालः । तेनं । वैष्णवः। समृद्ध्या इति सम्-ऋद्ध्यै । यः । कामयेत । अस्मिन् । छोके । ऋध्नुयाम् । इति । सः । चरुम् । कुर्वीत । अग्नेः । घृतम् । विष्णोः । तण्डुलाः । तस्मांद (५)। चरुः । कार्यः । अस्मिन् । एव । छोके । ऋध्नोति । आदित्यः। भवति। इयम्। वै। अदिंतिः। अस्याम्। एव । प्रतीति । तिष्ठति । अथी इति । अस्याम् । एव । अधीति । यज्ञम् । तनुते । यः । वै । संवत्सर-मिति सं - वत्सरम् । उरूयंम् । अभृत्वा । अग्निम् । चिनुते । यथां । सामि । गर्भः । अवपद्यंत इत्यंव— पर्यंते। तादक्। एव। तत्। आर्तिंम्। एति। ऋच्छेत् । वैश्वानरम् । द्वादंशकपालमिति द्वादंश— कपालम् । पुरस्तांद्र । निरितिं । वपेद । संवत्सर इति सं वत्सरः। वै। अग्निः। वैश्वानरः। यथा । संवत्सरमिति सं – वत्सरम् । आप्त्वा(६)। काले। आगंत इत्या-गते । विजायंत इति वि-जायंते । एवम् । एव । संवत्सरिमतिं सं —वत्सरम् । आप्त्वा । काछ । आगंत इसा-गते । अग्निम् । चिनुते । न । आर्तिम् । एति । ऋच्छति । एषा । वै । अग्नेः ।
प्रिया । तन्ः । यत् । वैश्वानरः । प्रियाम् । एव ।
अस्य । तनुवंम् । अवेति । रुन्धे । त्रीणि । एतानि ।
हवीःषि । अवन्ति । त्रयंः । इमे । छोकाः । एषाम् ।
छोकानाम् । रोहांय (७)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पश्चमाष्टके पश्चमप्रपाठके प्रथमोऽनुवाकः ॥ १॥

> ( अथ पञ्चमकाण्डे पञ्चमः प्रपाठकः । ) ( तत्र प्रथमोऽनुवाकः । )

यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽसिलं जगत्। निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम् ॥ १॥ मन्त्राणां ब्राह्मणं प्रोक्तं प्रपाठकचतुष्ट्ये। अथ प्रश्नत्रये तत्र शिष्टमङ्गं विविच्यते॥ २॥

मथममपाठक एकविंशत्या मापैरित्यस्मिन्ननुवाकेऽग्निभ्यः पश्नालभत इति विधायान्येषां पश्नां पर्यग्निकृतानामुत्सर्गमुक्तवा प्राजापत्येन सरस्थापयतीति यदुक्तं तदनुस्मारियतुमनुवदति—

> यदेकेन सःस्थापयाति यज्ञस्य संतरया आविच्छेदाय, इति।

इतरान्पश्चनुत्सृ ज्य प्राजापत्ये नैकेन समापनं यत्तत्पारव्यस्य पशुकर्मणः सांतत्याय भवति । असमापने तु विच्छेदः स्यात् ॥ अथ तस्मिन्कर्माणे मन्नविशेषं विधत्ते—

> ऐन्द्राः पश्चो ये मुष्करा यदैन्द्राः सन्तोऽ-ग्रिभ्य आ लभ्यन्ते देवताभ्यः समदं द्धा-त्यामेयीसिष्ठभो याज्यानुवाक्याः कुर्याद्य-दामेयीस्तेनाऽऽमेया यत्रिष्ठभस्तेनैन्द्राः समृ-द्ध्ये न देवताभ्यः समदं द्धाति , इति।

( दीक्षणीयेष्ट्यभिधानम् )

ये लोके मुष्करा अण्डसहिताः पश्चनः सन्ति ते सर्वे पुंस्त्वलक्षणयेन्द्रिय-वृध्या युक्तत्वादिन्द्रदेवताकाः । तादृशानामन्यथालम्भैनं देवतानां कलहं संपादयेत् । अतः कलहपरिहारायाग्निदेवताकास्त्रिष्टुप्छन्दस्का ऋचो याज्यानु-वाक्याः कुर्यात् । तथा सति ऋचामाग्नेयत्वेन पद्मवोऽप्याग्नेयाः संपद्यन्ते । त्रिष्टुभ इन्द्रेण सहोत्पन्नत्वात्तेन च्छन्दसा पश्चव ऐन्द्रा अपि संपद्यन्ते । तदुभयं मिलित्वा कलहं परिहृत्य समृध्ये संपद्यते ॥

यदुक्तं सूत्रकारेण-'' अपि वा सर्वेषामेतेषां स्थाने वायवे नियुत्वते श्वेतमजं तूपरमालभते वायुमती श्वेतवती वपाया याज्यानुवाक्ये " इति, तिममं पक्षं विधत्ते—

> वायवें नियुखते तूपरमा छभते तेजोऽग्नेवीयुस्तेजस एष आ लम्यते तस्माद्यद्रियङ्बायुर्वाति तद्रियङ्ङ्गि-र्दहाति स्वमेव तत्तेजोऽन्वेति , इति।

नियुत्संज्ञका अश्वविशेषा यस्य वायोः सन्ति सोऽयं नियुत्वान्। तूपरः शृङ्गरहितः । अग्निज्वालाया उद्घोधकत्वाद्वायुरेवाग्नेस्तेजः । तस्मात्तेजस एष तूपर आलब्धो भवति । यां दिशं प्रति गच्छतीति यद्रियङ्गायुर्यद्दिगभिमुखो वाति तद्दिगभिमुख एवाभिर्दहाति । तेन दहनेन स्वकीयमेव तेजोऽनुग-तवान्भवति ॥

नियुत्वत इत्येतद्वायुविशेषणमन्वयव्यतिरेकाभ्यां प्रशंसति—

यत्र नियुखते स्यादुन्माद्येद्यजमानो नियु-रवते भवति यजमानस्यानुनमाद्य , इति।

वायोर्नियामकाश्वाभावे सति यजमानोऽपि नियामकबुद्धिरहितः सन्नु-न्मत्तो यत्र कापि गच्छेद्यतिंकचिद्वा वदेत् । अतस्तत्परिहाराय नियुत्वद्विते-षणं वायोरपेक्षितम् ॥

मन्नविशेषं विधत्ते-

वायुमती श्वेतवती याज्यानुवाक्ये सतेजस्त्वाय , भवतः

पीवोऽन्ना राथिष्ट्रध इत्युचौ वायुमत्यो श्वेतवत्यौ च, ते वायवे समनस इति वायुशब्दसद्भावाच्छ्वेतः सिषक्तीति श्वेतशब्दसद्भावाच । वायोरिमितेजस्त्वात्पशु-श्वेत्यस्य च तेजोक्ष्पत्वात्तदुभयं सतेजस्त्वाय संपद्यते ॥

द्वितीयाघारे पाकृतमत्रं बाधितुं विधत्ते—

हिरण्यगर्भः समवर्ततात्र इत्याघा-रमा घारयति प्रजापतिवै हिरण्य-गर्भः प्रजापतेरनुरूपत्वाय , इति।

हिरण्यं ब्रह्माण्डरूपं यस्येश्वरस्य प्रजापतेर्गर्भे वर्तते सोऽयं हिरण्यगर्भः । यद्वा हिरण्यस्य ब्रह्माण्डस्य मध्ये सत्यस्रोके गर्भरूपत्वेनावस्थितश्चतुर्मुखो हिर्-ण्यगर्भः । अतोऽयं मन्नः प्रजापतेरनुरूपः ॥

पशुं पशंसति—

सर्वाणि वा एषं रूपाणि पशूनां प्रत्या-लभ्यते यच्छ्मश्रुणस्तत्प्ररूषाणाः रूपं यत्त्परस्तदश्वानां यदन्यतोदन्तद्रवां यद्व्या इव शफास्तद्वीनां यदजस्तद्जानाम्, इति।

पश्नां द्विपदां चतुष्पदां च यानि रूपाणि सन्ति तानि सर्वाणि प्रति तद्भुपत्वेनैव पशुरालभ्यते । तत्र अपश्चयुक्तत्वेन द्विपदा पुरुषेण साम्यं, शृङ्गर-द्वितत्वेनाश्वस्य साम्यम्, अधस्तनपङ्गावेव दन्तसद्भावेन गोसाम्यम्, अविस-द्वैः क्षुल्लकौर्द्वेखुरैरुपेतत्वाद्विसाम्यम्, अजजात्या सर्वेषामजानां साम्यम् ॥

अथ वायुदेवतां प्रशंसति—

वायुर्वे पशूनां प्रियं धाम यहायव्यो अवत्ये-तमेवैनमि संजानानाः पशव उप तिष्ठन्ते, इति ।

पश्चनां प्रावरणरहितत्वेन संचरणाद्वायुः प्रियं धाम । अतः पश्चोर्वायव्यत्वे सत्येनं वायुमभिलक्ष्य सम्यक्स्वकीयं धाम जानन्तः पश्चवः प्राप्यन्ते ॥ अत्र मीमांसया निर्णेतुं कंचिदर्थविशेषमनुष्ठेयं विधत्ते—

वायव्यः कार्या ३: प्राजापत्या ३ इत्याहुर्यदा-यव्यं कुर्यात्प्रजापतेरियाद्यत्प्राजापत्यं कुर्यादा-योरियाद्यद्वायव्यः पशुर्भवति तेन वायोर्नेति

यत्प्राजापत्यः पुरोडाशी भवति तेन प्रजापते-नैति यद्दादशकपालस्तेन वैश्वानरात्रीति, इति ।

पशोर्वायव्यत्वे सत्ययं पशुः मजापतेरपेयात् । माजापत्ये सति वायोरपे-यात् । एवमन्यद्प्यत्राध्याहर्तव्यम् । पक्षद्वयेऽपि वैश्वानराद्प्यपेयाद्वैश्वान-रसंबिन्धत्वे ताभ्यामपेयादिति प्रथमपक्षोपन्यासेऽपि वैश्वानरादित्यपि तृतीयः पक्षोऽध्याहर्तव्यः । तत्रायं निर्णयः—पशुर्वायव्यः पुरोडाशः प्राजापत्यस्तस्य द्वादशकपालत्वं वैश्वानरसंबन्धि तेन देवतात्रयात्रापैतीति ॥

यदुक्तं सूत्रकारेण- " यत्पाग्दीक्षणीयायास्तत्कृत्वा त्रिहविषं दक्षिणीयां निर्वपति वैश्वानरं द्वादशकपालं तृतीयं पुरस्तादसंवत्सरभृतः " इति । अत्राऽऽ-ग्नावैष्णवमेकादशकपालमादित्यं चरुं चापेक्ष्य वैश्वानरस्य तृतीयत्वम् । तत्र प्रथमं हविविधत्ते -

> आग्नावैष्णवभेकादशकपाछं निवपति दीक्षिष्यमाणोऽग्निः सर्वा देवता विष्णु-र्यज्ञो देवताश्चैव यज्ञं चाऽऽरभते , इति।

अग्नेः सर्वदेवतारूपत्वं सोमप्रकरणे स्पष्टमाम्नातम् — " ते देवा विभ्यतोऽ-भिं प्राविशन्तस्मादाहुरग्निः सर्वा देवताः " इति। यज्ञस्य सर्वाङ्गव्यापित्वादिष्णु-त्वम् । अत एतदीयेन हविषा सर्वा देवता यद्वं चोपक्रान्तवान्भवति ॥

प्रकारान्तरेण देवताद्वयं प्रशंसति-

अग्निरवमो देवतानां विष्णुः परमो यदाग्नावै-ष्णवमकादशकपाळं निर्वपति देवता एवी-भयतः परिषृद्ध यजमानोऽव रुन्धे , इति।

शस्त्राणां मध्ये प्रथमशस्त्रे भूरग्निज्योतिरित्युक्तत्वादग्नेर्वमत्वं विष्णोर्नुकमित्युक्तत्वाद्विष्णुः परमः । अत आग्नावैष्णवनिर्वापेण मध्यवर्तिनीः सर्वा देवता उभयतः परिष्ट्य स्वाधीनाः करोति ॥

कामनाविशेषेण पुरोडाशं विधत्ते —

पुरोडाहोन वै देवा अमुष्मिक्षींक आ-ध्रनुवन्चरुणाऽस्मिन्यः कामयेतामुष्मि-

(दीक्षणीयेष्ट्यभिधानम्)

हाँक ऋध्नुयामिति स प्ररोडाशं कुर्वी-तामुष्मिनेव लोक ऋधोति , इति ॥ अथ कपालगतामेकादशसंख्यां विभज्य प्रशंसति-

> यदृष्टाकपालस्तेनाऽऽग्नेयो यत्रिकपा-लस्तेन वैष्णवः समृद्ध्ये , इति।

अन्यत्र ह्याग्नेयमष्टाकपालं निर्वपतीत्युक्तत्वादष्टसंख्याऽग्नेः प्रिया। वैष्णवं त्रिकपाछिमित्युक्तत्वात्रिसंख्या विष्णोः पिया। तदुभयं समृध्यै भवति ॥ फलविशेषाय चरुं विधत्ते-

> यः कामयेतास्मिँछोक ऋध्नुयामिति स चरुं कुर्वीताग्रेष्ट्रतं विष्णोस्तण्डुलास्तस्मा-चरः कार्योऽस्मिन्नेव लोक ऋध्नोति , इति ।

घृतमग्नेः " घृतमस्य योनिर्घृते श्रितः '' इत्यादिमत्रवर्णात् । तण्डुलास्तु विष्णोः मियाः " येऽणिष्ठास्तान्विष्णवे शिपिविष्टाय " इति श्रुतेः । तस्मा-दुभयियत्वाद्घृतयुक्तश्ररः कार्यः । एतेनास्मिङ्घोके समृद्धो भवति ॥ अथ इविरन्तरं विधत्ते —

> नादियोः भवतीयं वा निदित्रस्यामेव प्रति तिष्ठसथो अस्यामेवाधि यज्ञं तनुते , इति।

अदितिर्देवता यस्य चरोः सोऽयमादित्यः। आग्नावैष्णवं हविः प्रथमं क्रत्वा द्वितीयहविष्ट्वेनायमादित्यश्चरः कार्यः । अदितिशब्देनेयमेव भूमिरुच्यते। अस्यामेव भूमावुपरि यज्ञं कृतवान्भवति भूमौ प्रतिष्ठितश्र भवति ॥

अथ तृतीयं हविर्विधत्ते—

यो वै संवत्सरमुख्यमभृत्वाऽभ्निं चिनुते यथा सामि गर्भोऽवपद्यते ताद्दगेव तदार्तिमार्छेद्दै-श्वानरं द्वादशकपाछं पुरस्तान्निविपेत्संवत्सरो वा अभिवैश्वानरो यथा संवत्सरमाप्तवा काल ञागते विजायत एवमेव संवत्सरमाप्तवा काळ आगतेऽभिं चिनुते नाऽऽर्तिमार्छति ,

उख्यस्याग्नेः संवत्सरधारणमुपरिष्टाद्विधास्यति—" संवत्सरमुख्यं भृत्वा " इति । तेन च धारणेन विनाऽग्निचयनपपरिपक्रगर्भपातेन समानम् । अतो यजमानो म्रियते । तस्मात्संवत्सरं धारियतुमज्ञक्तः पुमान्संवत्सरात्मागेव तिस्रः षड्वा दश वा रात्रीदींक्षाश्चिकी पुर्वेश्वानरं द्वादशकपाछं निर्वपेत्, तस्य च वैश्वानरस्याग्नेः संवत्सरक्षपत्वात् । यथा छोके संवत्सरेण पूर्णो गर्भः काले सुखेन जायत एवमप्यनयेष्ट्या संवत्सरं माप्य काले माप्ते चितवान्भ-विति । ततो न म्रियते ॥

प्रकारान्तरेण प्रशंसति--

एषा वा अग्नेः प्रिया तनूर्यदेशानरः प्रियामेवास्य तनुवमव रुन्धे , इति ।

सर्वेषां पुरुषाणामुपकारकः कश्चिदग्निमूर्तिविशेषो वैश्वानरः। सा च मूर्तिरग्नेः प्रियं शरीरम् । ततस्तयेष्टचाऽग्निसंबन्धिनीं प्रियामेव तनुवं प्रामोति ॥ विहितानां हविषां त्रित्वं प्रशंसाति—

> त्रीण्येतानि ह्वीश्षि अवन्ति त्रय इमे लोका एषां लोकानाश रोहाय ॥, इति ॥

प्राप्तय इत्यर्थः । यद्यप्याप्तावैष्णवं हविः प्रकृताविष विद्यमानत्वाचोदकप्राप्तं तथाऽप्युपरितनहविविधानायायमनुवाद इत्यविरोधः । सेयं दीक्षणीयेष्टिः
षड्भिर्दीक्षयतीत्यस्मादनुवाकात्पूर्वं द्रष्टव्या । प्रकृतौ दीक्षाहुतीनामिष्टचनन्तरभावित्वात् । यत्तु रुक्ममन्तरं प्रतिमुश्चत इति विहितं तत्तूपरितने न ह सम वै
पुराऽग्निरित्येतस्मिन्ननुवाके समाम्नातम् ।।

तत्रेयं मीमांसा ।

पञ्चमाध्यायस्य द्वितीयपादे द्वादशाधिकरणे चिन्तितम्— चयने रुक्मैष्टत्योदिः पुरोत स्वामिसंस्कृतिः । पाठादाद्योऽन्तिमः क्रृप्तः(प्त)क्रमात्पाठस्य न क्षतिः ॥

अभिचयने दीक्षणीयादेरूर्ध्वं रुक्मधारणमाम्नातम् । कण्ठे धृतः सञ्जरिस छम्बमानः सौवर्ण आभरणिवशेषो रुक्मशब्दार्थः । उखास्थितोऽग्निः शिक्येऽव-स्थापितः कण्ठे धार्यमाणो यथोरः प्रदेशं न दहति तथा व्यवधायकत्वेन तद्धारः णम् । अत एव ब्राह्मणम् " रुक्ममन्तरं प्रति मुञ्चतेऽमृतमेव मृत्योरन्तर्धत्ते"

( चयनतत्फलाभिधानम् )

इति । यजमानसंस्कारां वपनादयः प्रकृतो दीक्षणीयानन्तरभाविनेश्चादकेन माप्तास्तेभ्यः पूर्वमेव क्वमप्रतिमोकः पदार्थः कार्यः, तस्य प्रत्यक्षपाठात्सावित्रा- दिषु तस्याऽऽद्दत्त्वादिति चेत् । मैवं, यजमानसंस्काराणां दीक्षणीयानन्तर्थं प्रकृतो क्षृप्तम् । क्वमस्य तु पाठेन तत्कल्पनीयम् । तस्मात्संस्काराः पूर्वभा- विनः । न च सावित्रदृष्टान्तो युक्तः । दीक्षणीयाया इव संस्काराणां प्रतिमो- कादूर्ध्व पुनः पाठात् । नच दीक्षणीयानन्तर्थे वाधिते क्वमप्रतिमोकपाठवैयथ्वे, स्वरूपबोधनेन चरितार्थत्वात् । ततो क्वमप्रतिमोकः पश्चात्कार्यः ।

चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थपादे षष्ठाधिकरणे चिन्तितम् — नित्यो नैमित्तिको वा स्याद्यागो वैश्वानरिथतौ । नित्यः पुरेव यच्छब्दादविरोधाच पश्चिमः ॥

अग्निचयने श्रूयते—'' यो वै संवत्सरमुख्यममृत्वाऽार्ग्न चिनुते यथा सामि गर्भोऽवपद्यते ताहगेव तदातिमार्छेद्देश्वानरं द्वादश्वकपाछं पुरस्तानिर्वः पेत्" इति । जला पिठरः । तामुलां युङ्जानः प्रथमं मन इत्यादिप्रपाठकाम्नाते- मंत्रैः संपाद्य तस्यामुखायामाग्नें निधाय षड्द्यामे द्वादशोद्यामे वा शिक्ये तामुखामवस्थाप्य तिच्छक्यं स्वकण्ठे वद्ध्वा तमुख्यमाग्नें संवत्सरं मृत्वा पश्चादि एकाभिरिन्निश्चेतच्यः । अभरणे त्वपूर्णगर्भपातवद्विनाशः स्यात् । अतो वैश्वानः रेष्टिं चयनात्मागेव कुर्पादित्यर्थः। अत्राप्यन्तरायवाक्यवदभरणवाक्यस्यार्थवाद- त्वानित्या वैश्वानरेष्टिरिति चेन्मवम् । यः पुमान्मृत्वा चिनुते स निवेपेदिति कर्तृसमानाधिकृतयच्छब्दवछादभरणेष्ट्योनिमित्तनैमित्तिकभावावभासात् । किं न, दिभग्रहस्य नित्यस्य पाक्षिकत्वरूपं नैमित्तिकत्वं विरुद्धम् । इह तु नित्यत्वे प्रमाणाभावादेकमेव नैमित्तिकत्विपित्यविरोधः ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविराचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतै-त्तिरीयसंहिताभाष्ये पञ्चमकाण्डे पञ्चमप्रपाठके

प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥

( अथ पत्रमाष्टके पत्रमप्रपाठके द्वितीयोऽनुवाक: । )

प्रजापंतिः प्रजाः सृष्टा प्रेणाऽनु प्राविशाता-भ्यः प्रनः संभवितुं नाशंक्रोत्सोऽब्रवीदृध्नविद-

१ ख. च. °राक्ष व'। २ ख. च. °न इह चोद । ३ ख. च वोधिते।

त्स यो मेतः पुनंः संचिनवदिति तं देवाः समं-चिन्वन्ततो वै त आंध्नुवन्यत्समचिन्वन्तचि-त्यंस्य चिखत्वं य एवं विद्वानिमें चिनुत ऋध्नोत्येव कस्मै कमग्निश्चीयत इत्यांहुरग्नि-वान् (१) असानीति वा अग्निश्चीयतेऽग्नि-वानेव भवति कस्मै कमग्निश्वीयत इत्यां हुर्देवा मां वेदन्निति वा अग्निश्चीयते विदुरेनं देवाः कस्मै कमग्निश्रीयत इत्यांहुर्यद्यंसानीति वा अग्निश्चीयते यद्येव भवति कस्मै कमाग्निश्चीयत इत्यांहुः पशुमानंसानीति वा अग्निः ( २ ) चीयते पशुमानेव भंवति कस्मै कमग्रिश्चीयत इत्यांहुः सप्त मा प्रक्षा उपं जीवानिति वा अ-ग्निश्चीयते त्रयः पाञ्चस्रयंः प्रत्यञ्चं आत्मा संप्तम एतावंन्त एवैनंममुष्मिँ होक उपं जीवन्ति प्रजापंतिरग्निमंचिकीषत तं प्रंथिव्यंत्रवीत्र मय्यभि चेष्यमेऽति मा धक्ष्यति सा त्वांऽति-दह्यमांना वि धंविष्ये (३) स पापीयान्अविष्य-सीति सेांऽब्रवीत्तथा वा अहं कंरिष्यामि यथां रवा नातिधक्ष्यतीति स इमामभ्यंमृशस्प्रजापं-तिस्त्वा साद्यत तयां देवतंयाऽक्रिरस्वद्धुवा

स्वीदेतीमामेवेष्टंकां कृत्वोपाधत्तानंतिदाहाय यत्प्रसमि चिन्वीत तद्भि मृंशेत्प्रजापंतिस्त्वा साद्यत तयां देवतंयाऽक्रिरस्वद्ध्वा सींद (४) इतीमामेवेष्टंकां कृत्वोपं धत्तेऽनंतिदा-हाय प्रजापंतिरकामयत प्र जांयेयोति स एत-मुख्यंमपश्यत्तः संवत्सरमंबिभस्ततो वै स प्राजांयत तस्मारसंवरसरं आर्थः प्रैव जांयते तं वसेवोऽब्रुवन्प्र त्वमंजिनिष्ठा वयं प्र जांयामहा इति तं वसुंभ्यः प्रायंच्छत्तं त्रीण्यहान्यबिभ-रुस्तेनं (५) त्रीणिं च शतान्यसंजन्त त्रयं-स्त्रिःशतं च तस्मांत्रयहं आर्यः प्रैव जायते तान्स्द्रा अंब्रुवन्प्र यूयमंजनिद्वं वयं प्र जाया-महा इति तः रुद्रेभ्यः प्रायंच्छन्तः षडहांन्य-बिमरुस्तेन बीणिं च शतान्यसंजन्त त्रयंस्त्रिः-शतं च तस्मात्षडहं आयीः प्रैव जायते ताना-दित्या अंब्रुवन्प्र यूयभंजिनिद्वं वयम् (६) प्र जायामहा इति तम दिख्येभ्यः प्रायंच्छन्तं दाद्शाहं। स्यिबभरुस्तेन त्रीणिं च शतान्यसंजन्त त्रयंस्त्रिः शतं च तस्म।द्दादशाहं भाषेः प्रैव जायते तेन वै ते सहस्रमसजन्तोखाः संहस्रत-

प्रपा०९अनु०२] कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता। ( चयनतत्फलाभिधानम् )

> मीं य एवमुरूयं शाहस्रं वेद प्र सहस्रं पश्नां-मोति (७)॥

( अग्निवान्पंशुमानंसानीति वा अग्निधंविष्ये मृशेत्प्रजापंतिस्त्वा सादयतु तर्या देवतंयाऽङ्गिरस्वद्घुवा सींद तेन तानंदित्या अंब्रुवन्प्र यूयमंजनिद्धं वयं चंत्वारि श्राचं । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके पश्चमप्रपाठके द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥

( अथ पत्रमाष्टके पत्रमप्रपाठके द्वितीयोऽनुवाकः । )

प्रजापंतिरितिं प्रजा-पतिः। प्रजा इतिं प्र-जाः। सृष्ट्वा । प्रेणा । अर्नु । प्रेति । अविशव् । ताम्यंः । पुनंः । संभवितुमिति सं-भवितुम् । न । अशक्रोत् । सः । अबवीत् । ऋध्नवंत् । इत् । सः । यः । मा । इतः। प्रनेः। संचिनवदितिं सं-चिनवंद् । इतिं। तम् । देवाः । समितिं । अचिन्वन् । ततंः । वै । ते । आर्ध्नुवन् । यव । समचिन्वन्निति सम्-अचि-न्वन् । तव् । चित्यंस्य । चित्रविमितिं चित्य— त्वम् । यः । एवम् । विद्वान् । अग्निम् । चिनुते । ऋध्नोति । एव । कस्मै । कम् । अग्निः । चीयते । इति । आहुः । अग्निवानित्यंग्नि—वान् (१)। असानि । इति । वै । अग्निः । चीयते । अग्निवानि-

त्यंग्रि—वान् । एव । अवति । कस्मैं । कम् । अग्निः। चीयते । इति । आहुः। देवाः । मा। वेदन्। इति । वै। अग्निः । चीयते । विदुः। एनम् । देवाः । कस्मैं । कम् । अग्निः । चीयते । इति । बाहुः । गृही । असानि । इति । वै । अग्निः । चीयते। गृही। एव। भवति। कस्मैं। कम्। अग्निः। चीयते । इति । आहुः। पशुमानिति पशु— मान्। असानि। इतिं। वै। अग्निः (२)। चीयते । पशुमानिति पशु—मान् । एव । अवति । कस्मै। कम्। अग्निः। चीयते। इति। आहुः। सप्त । मा । प्रहंषाः । उपेतिं । जीवान् । इतिं । वै । अग्निः। चीयते । त्रयंः । प्रार्श्वः । त्रयंः । प्रसर्श्वः । आत्मा । सप्तमः । एतावंन्तः । एवं । एनम् । अमु-ष्मिन् । छोके । उपेति । जीवन्ति । प्रजापंतिरिति प्रजा-पतिः। अग्निम्। अचिकीषत। तम्। पृथिवी। अब्रवीद । न । मियं । अग्निम् । चेष्यसे । अतीतिं । मा। धक्ष्यति । सा । त्वा । अतिद्द्यमानेत्यंति— द्द्यमाना । वीति । धविष्ये (३) । सः । पापी-यान् । अविष्यसि । इति । सः । अब्रवीद् । तथां । वै। अहम्। करिष्यामि। यथां। त्वा । न। आति-

( चयनतत्फलाभिधानम् )

धक्ष्यतीत्यंति—धक्ष्यति । इति । सः । इमाम् । अभीति । अमृशद् । प्रजापंतिरितिं प्रजा—पतिः । स्वा। सादयतु। तयां । देवतंया । अङ्गरस्वत्। धुवा। सीद्। इति । इमाम् । एव । इष्टंकाम्। कृत्वा । उपेति । अधत्त । अनंतिदाहायेत्यनंति— दाहाय । यव । प्रतीति । अग्निम् । चिन्वीत । तव । अभीति । मृशेव । प्रजापंतिरितिं प्रजा-पतिः । रवा। सादयतु। तया । देवतंया । अङ्गिरस्वत्। ध्रुवा। सीद (४)। इति । इमाम्। एव । इष्टं-काम् । कृत्वा । उपाति । धत्ते । अनंतिदाहायेत्यनं-ति—दाहाय । प्रजापंतिरितिं प्रजा—पतिः । अका-मयत। प्रेति । जायेय । इति । सः। एतम्। उख्यंम् । अपश्यव् । तम् । संवत्सरमितिं सं— वत्सरम्। अबिभः। ततंः। वै। सः। प्रेतिं। अजायत । तस्मांत् । संवत्सरमितिं सं -वत्सरम् । आर्थः । प्रेति । एव । जायते । तम् । वर्सवः । अब्रु-वन् । प्रेति । खम् । अजनिष्ठाः । वयम् । प्रेति । जायामहै। इति । तम् । वसुंभ्य इति वसुं-भ्यः । प्रेति । अयच्छत् । तम् । त्रीणि । अहानि । अबिभरुः । तेनं ( ५ )। त्रीणि । च । शतानि । असंगन्त । त्रयं-

स्निःशतमिति त्रयंः-त्रिःशतम् । च । तस्मांत् । ज्यहमितिं त्रि—अहम्। आर्यः। प्रेतिं। एव । जायते। तान् । रुद्राः । अब्रुवन् । प्रेतिं । यूयम् । अजनि-ढ्वम् । वयम् । प्रेतिं । जायामहै । इतिं । तम् । रुद्रेभ्यंः। प्रेति । अयच्छन् । तम् । षट् । अहांनि । आबिभरुः । तेनं । त्रीणिं । च । शतानिं । अस्टंजन्त । त्रयंग्निश्शतमिति त्रयंः—त्रिश्शतम् । च । तस्मांत् । षडहमितिं षट्—अहम् । आर्थः । प्रेतिं । एव । जायते । तान् । आदित्याः । अबुवन् । प्रेतिं । यूयम् । अज-निद्वम् । वयम् (६)। प्रेति । जायामहै । इति । तम्। आदित्येभ्यंः । प्रेति । अयच्छन् । तम् । द्वादंश । अहांनि । अबिभरुः । तेनं । त्रीणिं । च । शतानि । असंजन्त । त्रयंस्त्रिःशतमिति त्रयंः—त्रिः-

शतम्। च । तस्मांव् । द्वादशाहामितिं द्वादश-अहम्। भाषः। प्रेति । एव । जायते । तेनं । वै । ते । सहस्रम् । असजन्त । उखाम् । सहस्रतमािमिति सहस्र—तमीम । यः । एवम् । उत्वयंम् । साहस्रम् । वेदं । प्रेतिं । सहस्रंम् । पश्चन् । आप्रोति (७)॥ इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापद्पाठे पश्चमाष्टके पश्चमप्रपाठके द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥

## प्रपा०५अनु०२] कृष्णयजुर्वेदीयतौत्तरीयसंहिता। (चयनतत्प्रताभिधानम्)

( अत्र पञ्चमकाण्डे पञ्चमप्रपाठके द्वितीयोऽनुवाकः । )

दीक्षणीयेष्टिराद्यानुवाके त्रिहविरीरिता । अथ द्वितीये चयनतत्फले अभि धीयेते ।

तत्राऽऽदौ चयनं विधातुं प्रस्तौति-

प्रजापितः प्रजाः सृष्ट्वा प्रेणाऽनु प्रावि-शत्ताभ्यः पुनः संभिवित्तं नाशकोत्सोऽ-ब्रविद्धन्विद्दिस्यो मेतः पुनः संचिनविदिति तं देवाः समचिन्वन्ततो वै त आध्नुवन्य-रसमचिन्वन्ति चित्यस्य चित्यस्य , इति।

पुरा कदाचित्प्रजापितः सर्वाः प्रजाः सृष्ट्वा प्रेणा प्रेम्णा प्रियातिशयेन तासु प्रजासु स्वयं प्राविशत् । प्रविश्य च ताभ्यः प्रजाभ्यः सकाशात्स्वकीयेन केनचिद्र्पेण पुनरुद्धवितुं नाशक्नोत् । अशक्तस्तत्रैव स्थित इदमब्रवीत्—यः कश्चिन्मामितः प्रजाभ्यः पुनः संभवो यथा भवति तथा चिनवचिनोति स पुरुष ऋष्नविद्दध्नोत्येवेति तद्वाक्यं श्रुत्वा देवा अग्निरूपेण पुनः संभृतो यथा भवति तथा तं प्रजापतिरूपमित्रिमिष्टकाभिरचिन्वंस्तेन चयनेन ते देवा ऋदि प्राप्ताः । यस्मादेवं सम्यगचिन्वंस्तसाच्चयनविषयादयेश्वित्यमिति नाम संपन्नम् ॥

इदानीं विधत्ते—

य एवं विद्वानिमं चिनुत ऋध्नोत्येव , इति ॥

अथ प्रश्नोत्तराभ्यां क्रमेण फलाविशेषात्रि(न्दि)द्शीयषुरादावेकं फलं दर्शयति—

कस्मै कमग्निश्चीयत इत्याहुराग्निवानसानीति वा अग्निश्चीयतेऽग्निवानेव भवति , इति।

किमत्यव्ययं कामायत्यस्मिन्नर्थे वर्तते । ब्रह्मवादिषु मध्ये केचिदेवं पप्रच्छुः कस्मै कामायायमित्रश्चीयत इति । उक्त एवमुत्तरमाहुः—अग्निवानसानीति शास्त्री-याग्नियुक्तोऽहं भवानीति कामियत्वाऽयमित्रश्चीयत इति । ततोऽप्तिं चित्वोत्तर-कृतुयोग्यशास्त्रीयाग्नियुक्त एव भवति ॥

द्वितीयं फलं दर्शयाति—

कस्मै कमग्निश्चीयत इत्याहुर्देवा मा वेद-

स्वर्गस्था देवाः सर्वे मा मां यजमानं वेदन्तयं यजमानः सम्यगनुष्ठितवानिस्येवं विदन्त्वित कामियत्वाऽग्रेश्वितत्वादेवा एवं विदन्त्येव ॥

वृतीयं फलं दर्शयति—

करमे कमग्निश्रीयत इत्याहुर्ग्रद्यसानीति वा अग्निश्रीयते गृह्येव अवति , इति । शास्त्रीयसर्वकर्मानुष्ठानसमर्थो गृहस्थो भवानीति कामियत्वाऽप्तिं चिन्वान-स्तथैव भवति ॥

चतुर्थे फलं दर्शयति —

कस्मै कमग्निश्चीयत इत्याहुः पशुमानसानीति वा अग्निश्चीयते पशुमानेव भवति , इति। पशुसमृद्धेः कामितत्वात्पशुसमृद्धिर्भवत्येव।। पश्चमं फलं दर्शयति—

> करमें कमंत्रिश्चीयत इत्याहुः सप्त मा प्ररुषा उप जीवानिति वा अग्निश्चीयते त्रयः पाञ्चस्रयः प्रत्यञ्च आत्मा सप्तम एतावन्त एवनममुष्मिँ होक उप जीवन्ति , इति।

माश्चः पूर्वभाविनः पितृपितामहप्रपितामहास्त्रयः पुरुषाः प्रत्यश्चः पश्चाद्धाः विनः पुत्रपौत्रप्रपौत्रास्त्रयः पुरुषाः । मध्यवर्ती स्वयं सप्तपः । एते सर्वे पुरुषा मामुपजीवन्तु । अहमेवैतेषां रक्षको भविष्यामीति कामयमानोऽप्रिं चित्वा स्वर्गे लोके तथैव रक्षको भवति ॥

यदुक्तं सूत्रकारेण—'' प्रजापितस्त्वा सादयतु तया देवतयाऽङ्गिरस्वद्-ध्रुवा सीदेत्युत्तरवेदिमभिमृश्य '' इति, तदिदं विधातुं पस्तौति—

प्रजापतिरामिमचिकीषत तं प्रथिव्यव्रवीत्र म-य्याम चेष्यसेऽति मा धक्ष्यति सा त्वाऽतिदः ( चयनतत्फलाभिधानम् )

ह्यमाना वि धविष्ये स पापीयान्अविष्यसीति सोऽब्रवीत्तथा वा अहं करिष्यामि यथा त्वा नातिधक्ष्यतीति स इमामभ्यमृशस्प्रजापति-स्त्वा साद्यतु तया देवतयाऽङ्गिरस्वद्ध्वा सीदे-तीमामेवेष्टकां कृत्वोपाधत्तानतिदाहाय, इति।

पुरा कदाचित्प्रजापितरिष्ठं चेतुमिच्छां चकार । तं चयनार्थिनं प्रजापितं पृथिव्येवमत्रवीदे प्रजापते ममोपर्यीप्ते न चेष्यसेऽग्निचयनं न करिष्यसि मा कुर्वित्यर्थः । कुत इति चेत्तच्छृणु, ममोपरि चीयमानोऽग्निर्मामतिशयेन धक्ष्यति तदानीमत्यन्तं दह्यमाना साऽहमितस्ततः परिलुउन्ती ममोपरि स्थितं त्वामपि कम्पयिष्ये । ततः स त्वं पापिष्ठो दरिद्रो भविष्यसीति । तच्छूत्वा प्रजापति-रिदमब्रवीत्—यथाऽयं चीयमानोऽग्निस्त्वां नातिशयेन घस्यति तथैवाहं करिष्यामीत्युक्त्वा प्रजापतिर्वक्ष्यमाणेन मन्नेणेमां भूमिमभितः स्पृष्टवान्। मन्नस्य चायमर्थः — हे रूमे त्वामाद्यकारणभूतामाद्यप्रजापतिः सादयतु स्थाप-यतु । अथ प्रजापतिरूपया तया तव रक्षयित्र्या देवतया ध्रुवा सती सीदो-पविशाङ्गिरोभिः स्थापिता यथा भ्रुवा भवति तद्ददिति। अनेन समन्नकस्पर्शने-नेमां सर्वी भूमिमिष्टकामेव कृत्वाऽग्निश्चरीरान्तःपातित्वेनोपाधत्त स्वात्मानमतिदहति ॥

अथ विधत्ते —

यत्प्रयभि चिन्वीत तद्भि मृशेत्प्रजापतिस्त्वा सादयतु तया देवतयाऽङ्गिरस्वद्ध्वा तीमामेवेष्टकां कृत्वोप धत्तेऽनतिदाहाय, इति।

यचयनस्थानं प्रतीष्टकाभिराप्तिं चेतुमिच्छति तत्स्थानं प्रजापतिरित्यादि-मन्नेणाभिमृशेत् । तेनाभितः स्पर्शनेनेमां भूमिं कुत्स्नामपीष्टकां कृत्वोपहितवाः न्भवति । तेन चातिदाहो न भवति ॥

अथोख्याग्नेधीरणं विधत्ते —

प्रजापतिरकामयत प्र जायेयेति स एतमुख्य-

<sup>9</sup> क. घ. ङ. "ष्ठोऽयमृकापि भ'। २ क. "मे त्वां ममापि कारणभूत आद्यः प्र"।

मपश्यत्तः संवत्सरमिबभस्ततो वे स प्राजायत तस्मात्संवत्सरं भार्यः प्रैव जायते, इति ।

प्रजोत्पादनसाधनत्वेनोरूयाग्निमेकस्मिन्संवत्सरे प्रतिदिनमुपस्थानकाले स्वगले शिक्चपाशं बद्ध्वा धारयेत् । तत उत्पादको भवति ॥

अथ त्रीणि पक्षान्तराणि त्रयहषडहद्वादशाहधारणरूपाणि क्रमेण विधत्ते-

तं वसवोऽब्रुवन्प्र त्वमजिनिष्ठा वयं प्र जायामहा इति तं वसुभ्यः प्रायच्छतं त्रीण्यहान्यिबभरुस्तेन त्रीणि च शतान्यस्जन्त त्रयस्त्रिःशतं च तस्मात्र्यहं भार्यः प्रेव जायते
तान्स्द्रा अब्रुवन्प्र यूयमजिनद्देवं वयं प्र जायामहा इति तः रुद्रेभ्यः प्रायच्छन्तः षडहान्यिबभरुस्तेन त्रीणि च शतान्यस्जन्त त्रयस्त्रिःशतं च तस्मात्ष्डहं भार्यः प्रेव जायते तानादिया अब्रुवन्प्र यूयमजिनद्देवं वयं प्र जायामहा इति तमादित्रेभ्यः प्रायच्छन्तं द्वादशाहान्यिबभरुस्तेन त्रीणि च शतान्यस्जन्त त्रयस्त्रिःशतं च तस्माद्दादशाहं भार्यः प्रेव जायते , इति ।

तं प्रजापितं वसव एवमब्रुवन् हे प्रजापते त्वं प्रजा उत्पादितवानिस । तथा वयमप्युत्पादयाम इति । ततः प्रजापितिस्तमुख्यमितं वसुभ्यः प्रायच्छि त् । ते च तमितं त्र्यहं धृत्वा त्रयित्तं प्रजानां ज्ञातत्रयमस्जन्त । तस्मात्मजोत्पत्तये त्र्यहं भार्य इत्येकः पक्षः । एवं रुद्रादित्यवाक्ययोरिप व्याख्येयम् ॥

पक्षत्रयार्थवादान्समूहाकारेण निगमयति-

तेन वै ते सहस्रमस्जन्तोखाः सहस्रतमीम् , इति।

( चयनतत्फलाभिधानम् )

ते वसुरुद्रादित्या उखा सहस्रतमी यथा भवति तथैकोर्न प्रजासहस्रमस्जन्त।। वेदनं पशंसति-

### य एवमुख्यः साहस्रं वेद प्र सहस्रं पशुनामोति॥, इति॥

अत्र चयनविधितद्वाह्मणं सावित्राणि जुहोतीत्वेतस्मात्माग्द्रष्ट्रव्यम् । भूमि-स्पर्शनमञ्जलाह्मणे त्वग्ने तव श्रवो वय इत्यनुवाके शंयुं वाईस्पत्यं मेधो नोपान-मदित्यतः पाग्द्रष्टव्ये । उरूयधारणत्राह्मणं तु न इ स्म वै पुराऽग्निरित्यनुवाके द्रष्ट्रच्यम् ॥

#### अत्र मीमांसा ।

द्वितीयाध्यायस्य तृतीयपादे दशमाधिकरणे चिन्तितम्-आग्नें चिनुत इत्यत्र यागो वा संस्कृतिर्येजिः। किङ्गेन यागनामत्वाद्यजिना चानुवादतः ॥ रूट्या द्रव्यस्य नामैतद्वद्वेराधानविचतिः। संस्कृतिः संस्कृते वहाविश्विधोमो विधीयते ॥

" य एवं विद्वानिष्यं चिनुते " इत्येवं विधाय श्रूयते – " अथातोऽग्निमिनः ष्टोमेनानुयजित तमुक्थ्येन तं पोडिशिना तमितरात्रेण "इति । अत्रामिशब्दो यागवाची । स्तोत्रशस्त्रादेः ऋतुलिङ्गस्य श्रूयमाणत्वात् । तच लिङ्गमेवं श्रूयते-" अग्नेः स्तोत्रमग्नेः शस्त्रम् " इति, " षडुपसदोऽग्नेश्वित्यस्य भवन्ति इति च। यदि छिङ्गं पापकापेक्षं तर्हि यजिना तदनुवादः पापकोऽस्तु। अग्निप-प्रिष्टोमेनानुयजतीत्यस्मिन्वाक्चेऽप्तिं यजतीति यजिसामानाधिकरण्यादुर्वाञु-याजं यजतीतिवद्यागनामत्वम् । अथोच्येत — अनुशब्दस्याप्रिशब्देनान्वयाद्य-ज्यन्वयोऽग्निष्टोमस्येति, तथाऽप्यग्नेः पुरोयजने सत्यग्निष्टोमस्यानुयजनं संभ-वति । देवदत्तमनुगच्छति यज्ञदत्त इत्यत्र देवदत्ते पुरोगमनदर्शनात् । तस्मा-दिमि चिनुत इत्यत्रामिनामको याग आख्यातेन विधीयते । चिनोतिस्त्विष्टका-भिराप्तिं चिनुत इतिवाक्चपाप्तस्य चयनस्य सोमयागविकृतित्वेन पाप्तस्य **ग्रहसमुदायस्य वा**ऽनुवाद इति पाप्ते ब्रुमः-अग्निशब्दो रुट्या विह्नद्रव्यमाचष्टे । रुढिश्र क्रुप्तत्या लिङ्गादिकरूपाद्यागवाचित्वाद्वलीयसीति न यागनामत्वम् । न चात्र यागरूपमस्ति, द्रव्यदेवतयोरसिद्धेः । अतोऽग्निमादधीतेत्युक्ताधान- वद्भिं चिनुत इत्युक्तं चयनमाग्निद्रव्यसंस्कारः । न च संस्कृतस्य विनियोगा-भावः । अग्निमिष्रष्टोमेन यजत इत्यादिवाक्यैरिष्रष्टोमादौ विनियोगात् । तस्मा-त्संस्कारिवाधिः ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेद्रीयतै-चिरीयसंहिताभाष्ये पञ्चमकाण्डे पञ्चमप्रपाठके

द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥

( अथ पश्चमाष्टके पश्चमप्रपाटके तृतीयोऽनुवाकः । )

यजुंषा वा एषा क्रियते यजुंषा पच्यते यर्जुषा वि मुंच्यते यदुखा सा वा एषेतिहैं यातयां मी सा न प्रनंः प्रयुज्येत्यां हुरे में युक्ष्वा हि ये तर्व युक्ष्वा हि देवहूर्तमाः इत्युखायां जुहोति तेनैवैनां एनः प्र युंङ्के तेनायांतयाम्री यो वा अप्निं योग आगंते युनिक युङ्के युं झानेष्वमें (१) युक्ष्वा हि ये तर्व युक्ष्वा हि देवहूतमार इत्याहैष वा अग्नेयोंग्स्तेनेवैनं युनिक युङ्के युञ्जानेषु ब्रह्मवादिनों वदन्ति न्यंङ्ङभिश्चेतव्या३ उत्ताना ३ इति वयंसां वा एष प्रतिमयां चीयते यद्मिर्यन्यं च चिनुयारष्टं-ष्टित एनमाहुतय ऋच्छेयुर्यदुंतानं न पतितुः शक्र्याद्रसुंवरयों ऽस्य स्यात्प्राचीनं मुत्तानम् (२) पुरुषशीर्षमुपं द्धाति मुखत एवैनमाहुतय

ऋच्छिति नोत्तानं चिनुते सुवर्गीं ऽस्य भवति सौर्या जुंहोति चक्षंरवास्मिन्प्रति द्धाति द्विज्ञं-होति दे हि चक्षंषी समान्या जुंहोति समानः हि चक्षः समृद्ध्ये देवासुराः संयंता आसन्ते वामं वसु सं न्यंद्धत तद्देवा वामभृतां ऽञ्जजत तद्दांमभृतो वामभृत्तं यद्दांमभृतं मुपद्धांति वाममेव तया वसु यजमानो भ्रातृं व्यस्य चङ्के हिरंण्यमूध्नीं भवति ज्योतिर्वी हिरंण्यं ज्योतिर्वामं ज्योतिषेवास्य ज्योतिर्वामं चंङ्के दियजुभेवति प्रतिष्ठिरये (३)॥

(युञ्जानेष्वेष्ठं प्राचीनेमुत्तानं वीमुमृतं चतुर्विश्वातिश्च ।) इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके पश्चमप्रपाठके तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥

( अथ पद्ममाष्टके पद्ममप्रपाठके तृतीयोऽनुवाकः । )

यजुंषा । वै । एषा । क्रियते । यजुंषा । प्रच्यते । यजुंषा । विति । मुच्यते । यत् । उसा । सा । वै । एषा । एति । यति । यात्याम्रीति यात—याम्री । सा । न । प्रनेः । प्रयुज्येति प्र—युज्यो । इति । आहुः । अग्ने । युक्ष्व । हि । ये । तवं । युक्ष्व ।

हि । देवहूतंमानि।तें देव—हूतंमान् । इतिं उखायाम् । जुहोति । तेनं । एव । एनाम् । पुनंः। प्रेति। युङ्के। तेनं । अयांतयाम्रीत्ययांत— याम्री । यः । वै । अग्निम् । योगे । आगंत इत्या-गते । युनिक । युङ्के । युङ्कानेषुं । अमे (१)। युक्ष्व। हि। ये। तर्व। युक्ष्व। हि। देवहूर्तमानिति देव—हूर्तमान्। इति । आह । एषः । वै । अग्नेः । योगः । तेनं । एव । एनम् । युनिक । युङ्के । युञ्जानेषु । ब्रह्मवादिन इति ब्रह्म— वादिनंः। वदन्ति । न्यंङ् । अग्निः । चेतव्या ३ः। उत्ताना ३ इत्युंव — ताना ३: । इति । वयंसाम् । वै । एषः । प्रतिमयेतिं प्रति—मयां । चीयते । यत् । अग्निः। यत् । न्यंश्चम् । चिनुयात् । पृष्टितः । एनम् । आहुतय इत्या—हुतयः । ऋच्छेयुः । यत् । उत्तानमित्युं च —तानम् । न । पतिंतुम् । शकनुयाद । असुंवर्ग्य इत्यसुंवः - रयः । अस्य । स्यात् । प्राची-नंम् । उत्तानमित्यंव—तानम् (२) । पुरुषशीर्ष-मितिं पुरुष-शीर्षम् । उपेतिं । दुधाति । मुखतः । एव। एनम् । आहुतय इसा—हुतयः । ऋच्छन्ति । न । उत्तानमित्युंत्—तानम् । चिनुते । सुव्ययं इति

सुवः - गर्यः । अस्य । भवति । सौर्या । जुहोति । चक्षुः । एव । अस्मिन् । प्रतीति । द्धाति । द्विः । जुहोति । दे इति । हि । चक्षंषी इति । समान्या । जुहोति । समानम् । हि । चक्षुः । समृद्ध्या इति सम्-ऋद्ध्ये । देवासुरा इति देव-असुराः । संयंत्ता इति सं-यत्ताः । आसन् । ते । वामम् । वसुं । सम् । नीतिं । अद्धत । तद । देवाः । वाम-भृतेतिं वाम—भृतां । अवृञ्जत । तत् । वामभृत इति वाम-भृतः । वामभृत्त्वमितिं वामभृत्-त्वम् । यत् । वामभृतिमितिं वाम—भृतंम् । उपद-धातीत्युप-दर्धाति । वामम् । एव । तया । वसु । यर्जमानः। भ्रातृंव्यस्य । वृङ्के । हिरंण्यमूर्घीति हिरंण्य-मूर्झी । भवति । ज्योतिः। वै । हिरं-ण्यम् । ज्योतिः । वामम् । ज्योतिषा । एव अस्य । ज्योतिः । वामम् । वृङ्के । द्वियजुरितिं दि-यजुः । भवति । प्रतिष्ठित्या इति प्रति-स्थित्यै (३)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पश्चमा टके पश्चमप्रपावके तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥

( अथ पश्चमकाण्डे पञ्चमप्रपाठके तृतीयोऽनुवाकः । )

चयनस्य विधिस्तस्य फलमुख्यस्य धारणम् । अनुवाके द्वितीये हि तदेतत्रयमीरितम् ॥ अथ तृतीयानुवाक उखाहोमादिकमभिधीयते । तमेतं होमं विधत्ते—

यजुषा वा एषा क्रियते यजुषा पच्यते यजुषा वि मुच्यते यदुखा सा वा एषेतर्हि यात-याम्री सा न पुनः प्रयुज्येत्याहुरभे युक्ष्वा हि ये तंव युक्ष्वा हि देवहूतमाः इत्युखायां जुहोति तेनैवेनां पुनः प्र युक्के तेनायातयाम्नी, इति।

एषोला वसवस्त्वा कृण्वन्तिवलादिना यज्ञुषा क्रियते । धिषणास्त्वेलादिना यजुषा सेयमुखा पच्यते । मातेव पुत्रमिलादिना यज्ञुषा शिक्यान्मुच्यते । येयमुखा बहुधा यजुर्भिरनुष्ठिता सेयमुखेतस्मिन्काळे गतसारा संपन्ना
बहुधा मयुक्तत्वात् । अतः सा गतसारोखा पुनः प्रयोक्तं न योग्येल्येवमभिज्ञा आहुः । अतः पुनः ससारत्वसंपादनायात्रे युक्ष्वा हीति मन्नद्वयेनोखायां जुहुयात् । तेन होमेनोखां पुनः प्रयोगयोग्यां करोति । होमेनैव ससारत्वस्य संपादितत्वात् । अत्रे युक्ष्वा हीत्यादिके ऋचौ तु ध्रुवाऽसीत्यनुवाके
समान्नाते व्याख्याते च ॥

मत्रगतस्य युक्ष्वेतिशब्दस्य तात्पर्यं दर्शयति —

यो वा अग्नि योग आगते युनिक युङ्के युञ्जानेष्वमे युक्ष्वा हि ये तव युक्ष्वा हि देवहूतमा इत्याहैष वा अमेर्योग-स्तेनेवैनं युनिक युङ्के युञ्जानेषु, इति।

यो यजमानो योगकाले समागते सत्यप्रमत्तोऽप्तिं युनक्ति स यजमानोऽ-प्रियोगानुष्ठातृषु यजमानेषु मध्ये स्वयमप्यप्रियोगानुष्ठातेतिव्यपदेशाहीं भवति । स च योगो मन्ने युक्ष्वपदोच्चारणेन सिध्यति । हेऽप्रे त्वं युक्तो भवेत्येवं तस्य पदस्य वाच्यार्थत्वात् । अतस्तदुचारणेनैनमाप्तिं युनक्ति । युद्धानेषु यजमानेषु च परिगण्यते । एतच होमब्राह्मणम् — " एषां वा एतछोकानाम् " इत्यनुवाके " पूर्णी तस्योप दध्यादनुपदस्यदेवान्नमित् " इति वाक्यादूर्ध्व द्रष्ट्रच्यम् ॥ अथ पुरुषिशार्षोपधानं विधत्ते —

> ब्रह्मवादिनो वदिन्त न्यङ्ङिमिश्चेतव्या ३ उत्ताना ३ इति वयसां वा एष प्रति-मया चीयते यदिम्प्रियंत्रयञ्चं चिनुयात्ष्ट-ष्टित एनमाहुतय ऋच्छेयुर्यदुत्तानं न पतितुः शक्नुयादसुवग्योऽस्य स्यात्प्रा-चीनमुत्तानं पुरुषशीर्षमुप द्याति मुखत एवनमाहुतय ऋच्छन्ति नोत्ता-नं चिनुते सुवग्योऽस्य भवति, इति।

न्यङ्ङधोमुख उत्तान ऊर्ध्वमुखो योऽयमितः स एष पक्षिणामाकारेण चीयते । तथा सत्यधोमुखत्वेन चितस्याग्नेः पृष्ठभागे सर्वा आहुतय एनमित्रं प्रामुयः । ऊर्ध्वमुखत्वे स पक्षाभ्यामाकाश्चे गन्तुं न शक्क्यात् । गमनाभावे च स्वर्गाय हितो न भवति । अत्र दोषद्रयपरिहाराय पुरुषशीर्षमुपद्ध्यात् । तच शिरः प्राचीनं केशभागं पाच्यां दिश्चि च्छित्रगळभागं प्रतीच्यां दिश्चि कृत्वोध्वमुखं स्थापयेत् । एवं सति तत्र ह्यमाना आहुतयो मुखपदेश प्रवाित्रं प्रामुवन्ति, न तु पृष्ठतः । पश्चाकारस्योध्वमुखत्वाभावेनाऽऽकाशे गन्तुं शक्यत्वात्स्वर्गाय हित एव भवति । अस्य चोषधानमञ्चस्त्वादित्यं गर्भ-मित्यादिकः । उपधानविधिस्तु मध्ये पुरुषशीर्षमुपदधातीति । स चैषां वा एतछोकानामित्यनुवाके समाम्नातः । अत्र तृक्तं विधिमन्द्य प्राचीनोत्तानत्व-गुणौ विधीयेते ॥

यदुक्तं सूत्रकारेण—" चित्रं देवानामित्यर्धर्चाभ्यामक्षिकटयोर्हुत्वा " इति, तिदं विधत्ते—

## सौर्या जुहोति चक्षुरेवास्मिन्पति द्धाति, इति।

सौरी चित्रं देवानामित्यादिका । सा चोदु त्यं जातवेदसमित्यनुवाके समास्रातत्वात्तत्रैव व्याख्याता । सूर्यस्य चक्षरभिमानिदेवत्वात्तनमत्रहोमेना-

स्मिन्पुरुषशीर्षे चक्षारिन्द्रियं संपादयति । चक्षुरिभमानित्वं चैतरेयिणः समा-मनन्ति—" आदित्यश्रक्षर्भूत्वाऽक्षिणी पाविशत् " इति ॥

अर्धर्चद्वयं विभज्य विनियुक्के-

दिर्जुहोति दे हि चक्षुषी, इति।

इन्द्रियस्यैकत्वेऽपि गोलकभेदाद्वित्वम् ॥ ऋग्भेदशङ्कां वारियतुमेकत्वं विधत्ते—

समान्या जुहोति समानः हि चक्षः समृद्ध्ये, इति । गोलकभेदेऽपीन्द्रियस्यैकत्वादृगेकत्वम् । इदं होमब्राह्मणमपि पुरुषशीर्षवि-धिसमीपे द्रष्टन्यम् ॥

अथ वामभृदाख्याया इष्टकाया उपधानं विधत्ते—

देवासुराः संयत्ता आसन्ते वामं वसु सं न्यद्-धत तद्देवा वामभृताऽहञ्जत तद्दामभृतो वाम-भृत्त्वं यद्दामभृतसुपद्धाति वाममेव तया वसु यजमानो भ्रातृव्यस्य हङ्के , इति।

यदा देवाश्वासुराश्च युद्धायोद्यतास्तदानीं तदुभयेऽपि वननीयं वसु स्वं धनमेकैकत्र गूढत्वेन सम्यवस्थापितवन्तः । तत्रासुरसंवान्धि यद्धनं तदेतदेवा वामभृदाख्येष्टकया विनाशितवन्तः । अतो वामं हरन्ति नाशयन्ती-(त्यनये)ति व्युत्पत्त्या हकारस्थाने भकारादेशे सित वामभृदिति नाम संप-कम् । अतो यजमानोऽप्येतदुपधानेन भ्रातृव्यस्य धनं विनाशयित ॥

यदुक्तं सूत्रकारेण—" प्रवाहुगिष्टकायां हिरण्यशकलावध्यू(ध्यु) हा यास्ते अप्रे सूर्ये रुच इति द्वाभ्यां वामभृतम् " इति, तत्र हिरण्यशकली विधत्ते—

हिरण्यमूर्झी भवति ज्योतिर्वे हिर्ण्यं ज्योति-र्वामं ज्योतिषैवास्य ज्योतिर्वामं वृङ्क्ते, इति ।

हिरण्यश्वकलद्वयं मूध्न्युपरिभागे यस्या इष्टकायाः सा हिरण्यमूर्झी । हिरण्यं प्रकाशक्रपत्वाज्ज्योतिः । वाममपि मणिमुक्तादिकं तथा ज्योतिः ॥

• यास्ते अमे सूर्ये रुच इत्यादिमत्रद्वयं तत्र विनियुक्के-

दियजुर्भवाति प्रतिष्ठित्यै ॥ , इति ॥

(रेतःसिगाद्यभिधानम् )

द्वे यजुषी मत्रौ यस्या वामभृतः सा द्वियजुः । इदं च वामभृद्राह्मणं स्वय-मातृण्णामुपद्धातीत्यनुवाके दूर्वेष्टकात्राह्मणादूर्ध्व देवलक्ष्मं वै ज्यालिखितेत्यतः पूर्वे द्रष्ट्रच्यम् ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकारो कृष्णयजुर्वेदी॰ यतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये पञ्चमकाण्डे पञ्चमप्रपाठके तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥

( अथ पत्रमाष्टके पत्रमप्रपाठके चतुर्थोऽनुवाकः । )

आपो वर्रुणस्य परनंय आसन्ता अग्निर-भ्यंध्यायत्ताः समंभवत्तस्य रेतः परांऽपतत्त-दियभभवद्यद्दितीयं पराऽपंतत्तद्सावभवदियं वै विराडसो स्वराड्यहिराजांवुपद्यांतीमे एवोपं धत्ते यहा असौ रेतः सिञ्चति तदस्यां प्रति तिष्ठति तस्प्र जायते ता ओषंधयः (१) वीरुधो भवन्ति ता अग्निरंत्ति य एवं वेद प्रैव जांयतेऽन्नादो भंवति यो रंतस्वी स्यात्प्रथ-मायां तस्य चित्यां मुभे उपं दृध्यादिमे एवा-समें समीची रेतंः सिञ्जतो यः सिक्तरेताः स्यात्प्रथमायां तस्य चित्यामन्यामुपं दृध्या-दुत्तमार्थामन्याः रेतं एवास्यं सिक्तमाभ्यार्धु-अयतः परि गृह्णाति संवत्सरं न कम् (२) चन प्रत्यवंशिहेन्न हीमे कं चन प्रत्यवरेहित-

स्तदेनयोर्वतं यो वा अपंशीर्षाणमधि चिनु-तेऽपंशीर्षाऽमुध्मिँ छोके भंवति यः सशीर्षाणं चिनुते सशीर्षाऽमुध्मिँ होके भवति चित्तिं जुहोमि मनंसा घतेन यथां देवा इहाऽऽगमं-न्वीतिहोत्रा ऋताद्यधं समुद्रस्यं वयुनंस्य पत्मं जुहोमिं विश्वकं मेणे विश्वाऽहाऽमंत्र्यं श हविरितिं स्वयमातृण्णामुंपधायं जुहोति (३) प्तदा अग्नेः शिरः सशीर्षाणमेवाग्निं चिनुते सशीर्षाऽमुष्मिँ होके भंवति य एवं वेदं सुव-गीय वा एष छोकार्य चीयते यदग्निस्तस्य यद्यंथापूर्व कियतेऽसुंवर्ग्यमस्य तत्सुंवर्गोंऽ-मिश्रितिंमुपधायाभि मृशेचित्तिमिविंतिं चिन-विद्वि विद्वान्ष्रष्ठेवं वीता देजिना च मतीत्राये चं नः स्वपत्यायं देव दितिं च रास्वादिंति-मुरुष्येति यथापूर्वमेवैनामुपं धत्ते प्रार्श्वमेनं चिनुते सुवर्गों ऽस्य भवति ( ४ )॥

( ओषंधयः कं जुंहोति स्वपत्यायाष्टादंश च । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके पश्चमप्रपाठके चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४ ॥ ( अथ पञ्चमाष्टके पञ्चमप्रपाठके चतुर्थोऽनुवाकः । )

आपंः। वरुंणस्य। पत्नंयः। आसन् । ताः। अग्निः। अभीति । अध्यायत् । ताः । समिति । अभवत् । तस्यं । रेतंः । परेतिं । अपतत् । तत्। इयम् । अभवत् । यत् । हितीयंम् । परापंतदितिं परा-अपंतव । तव । असौ । अभवव । इयम्। वै । विराडितिं वि-राट् । असौ । स्वराडितिं स्व-राट् । यत् । विराजावितिं वि-राजौं । उपद्धाती-रयुंप-द्धांति। इमे इति। एव । उपेति। धत्ते। यत् । वै । असौ । रेतंः । सिञ्चति । तत् । अस्याम् । प्रतीति । तिष्ठति । तत् । प्रेति । जायते । ताः । ओषंधयः (१)। वीरुधंः । अवन्ति । ताः । अग्निः । अति । यः । एवम् । वेदं । प्रेतिं । एव । जायते । अन्नाद इत्यंन-अदः । अवति । यः । रेतस्वी । स्या-व । प्रथमायांम् । तस्यं । चियांम् । उभे इति । उपेति । दध्याद । इमे इति । एव । अस्मै । समी-ची इति । रेतः । सिञ्चतः । यः । सिक्तरेता इति सिक्त-रेताः । स्याद । प्रथमायां म् । तस्यं । चि-यांम् । अन्याम् । उपेति । दध्याव । उत्तमायामि-रयुंत-तमायांम् । अन्याम् । रेतंः । एव । अस्य ।

रेतःसिगाद्यभिधानम् )

सिकम् । आभ्याम् । उभयतंः । परीतिं । गृह्णाति । संवत्सरामिति सं-वत्सरम् । न । कम् (२)। चन। प्रत्यवंशेहोदीते प्रति-अवंशेहेव । न । हि । इमे इति । कम् । चन । प्रयवरोहंत इति प्रति अवरी-हंतः। तत्। एनयोः। व्रतम्। यः। वै। अपंशी-र्षाणिमयपं-शीर्षाणम् । अग्निम् । चिनुते । अपं-शीर्षेत्यपं – शीर्षा । अमुर्ष्मिन् । छोके । भवति । यः। सशीर्षाणमिति स-शीर्षाणम्। चिनुते। सशी-र्षेति स—शीर्षा । अमुिष्मंन् । छोके । अवति । वित्तिम् । जुहोमि । मनसा । घतेनं । यथां । देवाः। इह । आगमनियां—गमंन् । वीतिहोत्रा इति वीति – होत्राः । ऋताव्रध इत्यृत – वृधः । समुद्रस्यं । वयुनंस्य । परमंन् । जुहोमिं। विश्वकंर्मण इति विश्व-कर्मणे। विश्वां। अहां। अमेर्द्यम्। हविः। इतिं। स्वयमातृण्णामिति स्वयम्—ञातृण्णाम्। उपयायेत्यु-प-धार्य। जुहोति (३)। एतव । वै। अप्रेः। शिरंः । सशींषीणमिति स-शीषीणम् । एव । अग्निम् । चिनुते । सशीर्षेति स-शीर्षा । अमुिक्मिन्। छोके। अवति । यः । एवम् । वेदं । सुवर्गायेति सुवः—गायं । वै । एषः । छोकायं । चीयते । यत् ।

अग्निः। तस्यं। यत्। अयंथापूर्विमित्ययंथा—पूर्वम्। क्रियते। असंवर्ग्यमित्यसंवः—रयम्। अस्य। तत्। सुवर्ग्यं इति सुवः—रथः। अग्निः। चितिम्। उपध्यायेत्यंप—धायं। अभीति । मृशेत्। चित्तिम्। अचितिम्। चिनवत्। वीति। विद्वान्। पृष्ठा। इव। वीता। वृजिना। च। मतीन्। राये। च। नः। स्वपत्यायेतिं सु—अपत्यायं। देव। दितिम्। च। रास्वं। अदिंतिम्। उरुष्य। इतिं। यथा-पूर्वमितिं यथा—पूर्वम्। एव। एनाम्। उपेतिं। सुवः—रथः। अस्य। अवति (४)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पञ्चमाष्टके पञ्चमप्रपाठके चतुर्थोऽनुवाकः॥ ४॥

( अथ पञ्चमकाण्डे पञ्चमप्रपाठके चतुर्थोऽनुवाकः । )

जलाहुतिः पुंशिरश्च वामभृच तृतीयके ॥

अथ चतुर्थे रेतःसिगाद्या उच्यन्ते ।

यदुक्तं सूत्रकारेण—" विराड्ज्योतिरिति तिस्रो रेतःसिचस्तासां द्वे पथ-गायां चित्यां यून उपदध्यात्सर्वा मध्यमायां विवयस एकां प्रथमायामेकामुत्त-गायां स्थविरस्य " इति, तत्र द्वयोरुपधानं विधत्ते—

आपो वरुणस्य पत्नय आसन्ता अग्नि-रभ्यध्यायत्ताः समभवत्तस्य रेतः पराऽ-पतत्तद्वियमभवद्यद्दितीयं परापतत्तद्- सावभवदियं वै विराडसी स्वराङ्यहि-राजावुपद्धातीमे एवीप धत्ते , इति ।

वरुणपत्न्यो या अब्देवतास्ताः कामुकोऽग्निरभ्यध्यायद्ध्यात्वा समभवत् ।
तत्र मानसेन संभवेन स्खिलितं रेतोऽघोऽपतत् । तच रेत इयं पृथिव्यभवत् ।
द्वितीयवारं पिततं रेतोऽसौ द्युलोकोऽभवत् । तत्र येयं पृथिवी सा विविधा
प्राण्याधारत्वेन राजत इति विराडित्युच्यते । या त्वसौ द्यौः सा स्वातन्त्र्येण
राजत इति स्वराट् । एवं सत्यत्र द्वे विराजावुपदध्यात् । विराट्शब्दोपेताभ्यां मन्नाभ्यामुपधेये विराजौ । मन्नद्वयं च विराड्ज्योतिरधारयत् । सम्नाइज्योतिरधारयदित्याम्नातं व्याख्यातं च । अनेन विराइद्वयोपधानेनेमे द्वे
द्युभूमी एवायमुपधत्ते ॥

तदेतद्विराडुपधानं प्रकारान्तरेण प्रशंसति —

यदा असो रेतः सिञ्चति तद्स्यां प्रति तिष्ठति तस्प्र जायते ता ओषधयो वीरुधो भवन्ति ता अग्निरत्ति , इति ।

असौ द्यौर्यदेव रेतो दृष्टिरूपं सिश्चिति तदस्यां भूमौ प्रतिष्ठितं सन्नानाकाः रेणोत्पद्यते । ताश्चोत्पन्ना ओषधयो त्रीहियवाद्या वीरुधो नागवह्ययादयश्च भवन्ति। ताश्च जाउराग्निरित्ते । एवंविधे द्युभूमिरूपे विराजाविति तयोः प्रशंसा ॥ वेदनं प्रशंसित—

य एवं वेद प्रैव जायतेऽन्नादो भवति , इति ॥ अथाधिकारिभेदेन प्रकारिवशेषं विधत्ते—

यो रेतस्वी स्यात्प्रथमायां तस्य चित्यामुभे उप दृध्यादिमे एवास्मे समीची रेतः सिञ्च-तो यः सिक्तरेताः स्यात्प्रथमायां तस्य चित्यामन्यामुप दृध्यादुत्तमायामन्याः रेत एवास्य सिक्तमाभ्यामुभयतः परि गृह्णाति, इति ।

रेतस्वी युवा तस्य प्रथमायामेव चिता उभयोरुपधाने सित ते उभे अपि धुभूमिक्रेपे अनुकुले भूत्वा यजमानार्थ रेतः सिञ्चतः । सिक्तरेताः स्थविर-स्तस्य प्रथमोत्तमचित्योः क्रमेण द्वयोरुपधाने सित स्वकीयं सिक्तं रेत आभ्याः (रेतःसिगायभिधानम्)

मिष्टकाभ्यामुभयतः परिगृहीतं भवति। एतद्विराङ्बाह्मणं पूर्वोक्तवामभूद्वाह्मणा-दनन्तरमेव द्रष्टव्यम् ॥

अथामिचितः कंचिन्नियमं विधत्ते—

संवत्सरं न कं चन प्रत्यवरोहेन हीमे कं चन प्रत्यवरोहतस्तदेनयोर्वतम्, इति।

अप्ति चित्वा संवत्सरपूर्तिपर्यन्तं वयोद्यदेषु विद्याद्यदेषु च समागतेष्विप कमिप पुरुषं प्रत्यभ्युत्थानं न कुर्यात् । इमे द्युभूमिरूपे विराजाविष्टके कमप्यु-त्कृष्टं पुरुषं प्रति नाभ्युत्थानं कुरुतः । तदनभ्युत्थानमेनयोरिष्टकयोर्त्रतं निय-तम् । अतस्तयोरुपधाताऽपि नाभ्युत्तिष्ठति । यद्यप्ययं नियमः कुत्स्तव्राह्मणान्ते वक्तव्यस्तथाऽपि विराड्द्वारेण स्तोतुमिहाऽऽम्नातः ॥

अथ कंचिद्धोमं विधातुं प्रस्तौति-

यो वा अपशीर्षाणमधिं चिनुतेऽपशी-र्षाऽमुष्मिङ्कोके भवति यः सशीर्षाणं चिनुते सशीषीऽमुष्मिँ छोके भवति , इति ।

अग्नेः शिरोराहित्यसाहित्याभ्यां यजमानोऽपि सुवर्गे तथा भवति ॥ विधित्सितस्य होमस्य मत्रमुत्पादयति—

> चित्तिं जुहोमि मनसा घृतेन यथा देवा इहाऽऽगमन्वीतिहोत्रा ऋतावधः समुद्रस्य वयुनस्य पत्मन्जुहोमि विश्व-कर्मणे विश्वाऽहाऽमर्सं हविः , इति।

यथा देवा इहाऽऽगमन्येन प्रकारेण हविर्भाजो देवा अस्मिन्कर्मण्याग-च्छन्ति, तथाऽहं मनसा मनोगतया भक्त्या घृतेन द्रव्येण चित्ति जुहोमि देवानां चित्तमुपाददे प्रसादयामीत्यर्थः । कीहशा देवाः, वीतिहोत्राः कमनी-यहविषः, ऋताद्वधो यज्ञस्य वर्धयितारः । तत ऊर्ध्व विश्वकर्मणे प्रजापतये विश्वाऽहा सर्वेष्वप्यहःसु अमर्त्यं विनाशरहितं स्वाहुतं हविर्जुहोमि । होमस्य स्थानमुच्यते — वयुनस्य कमनीयस्य समुद्रस्य समुद्रवदुत्कृष्टस्य स्वयमातृण्णाः स्वरूपस्य पत्मन्पतन आहुतियोग्य उपरिभाग इत्यर्थः ॥

उत्पादितं मन्नं विनियुक्ते—

इति स्वयमातृण्णामुपधाय जुहोत्येतद्वा अग्नेः शिरः सशीर्षाणमेवाग्निं चिनुते, इति ।

चित्तं जुहोमीति यो मन्न उत्पादित इत्यनेन मन्नेण स्वयमातृण्णोपधानाद-नन्तरं जुहुयात् । एतदेवाऽऽहुतिस्वरूपमग्नेः शिरस्थानीयम् । अतः शिरःसहि-तमेवाग्निं चितवान्भवति ॥

वेदनं प्रशंसति —

सशीषीऽमुिष्होंके अवित य एवं वेद, इति । एतद्धोमब्राह्मणं स्वयमातृण्णामित्यनुवाके द्रष्ट्यम् ॥ अथाभिमर्शनं विधातुं मस्तौति—

सुवर्गाय वा एष छोकाय चीयते यद्ग्रिस्तस्य यद्यथापूर्व क्रिय-तेऽसुवर्ग्यमस्य तत्सुवर्गोऽग्निः,इति।

योऽयमित्ररित स एष स्वर्गलोकार्थ चीयते । अतस्तस्याग्नेर्यदङ्गमयथापूर्वं क्रमोल्लङ्घनेन क्रियते तदङ्गमसुवर्ग्य स्वर्गाय हितं न भवति । अग्निश्च स्वर्गाय हितः । तस्माक्रममनुल्लङ्घ्येव तदङ्गमनुष्ठेयम् ॥

अथ यदर्थं प्रस्तावः कृतस्तद्विधत्ते-

चितिमुपधायाभि मृशेत्, इति । जपधानादूर्ध्वं तामुपहितां चितिं हस्तेन स्पृशेत् ॥ तत्र मन्नमुत्पादयति—

चित्तिमचितिं चिनविद्व विद्वान्पृष्ठेव वीता वृजिना च मर्तात्रायं च नः स्वपत्याय देव दि।तिं
च रास्वादितिमुरुष्येति, इति।

अयमिश्रित्तमित्तिमस्मदीयां मानसीं भिक्तिमभिक्तं च विचिनविद्विच्यं निश्चिनोतु । कीदृशोऽियः, पृष्ठेव वीता दृजिना च विद्वान् , पृष्ठोपलक्षितसः वीवयवसदृशानि कर्माङ्गानि(णि) वीता कान्तानि दृजिना च स्खलितानि चेत्युभयं जानानः । तथा मर्तान्मनुष्यरूपान्प्रमादबहुलानस्मानपि विद्वान् । हे देव नोऽस्माकं राये धनाय स्वपत्याय च शोभनपुत्रार्थमपि दितिं च रास्व प्रपा० ९ अनु० ९] कृष्णयजुर्वेदीयते तिरीयसंहिता। (हिरण्येष्टकादेरभिधानम् )

यद्देयं तदिप देहि। अदितिमुरुष्य यदिपतिः परं न देयं किंतु पूर्वमेव दत्तं तदिप वहुलं कर्तुमिच्छ ॥

अनेन मन्नेणानुष्ठितमभिमर्शनं मशंसति—

## यथापूर्वमेवैनामुप धत्ते प्राञ्चमेनं चिनुते सुवर्ग्योऽस्य भवति॥, इति॥

अत्र भक्त्यभक्त्योः स्खळनास्स्वळनयोविवेककारिणा विक्षेना वैकल्यस्य समाहितत्वाऋममनुळुङ्घ्येवेनां चितिमुपधत्ते । अग्निं च प्राङ्मुखं चिनुते । स चाग्निरस्य यजमानस्य स्वर्गाय हितो भवति । तदिदं ब्राह्मणं पशुर्वा एष यदिमिरित्यनुवाके प्रथमचितिसमाप्तौ द्रष्ट्रच्यम् ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माघवीये वेदार्थप्रकारो कृष्णयजुर्वेदीयतै-त्तिरीयसंहिताभाष्ये पञ्चमकाण्डे पञ्चमप्रपाठके चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४ ॥

( अथ पश्चमाष्टके पश्चमप्रपाठके पश्चमोऽनुवाकः । )

विश्वकंमी दिशां पतिः स नः पृश्चन्पांतु से ऽन्स्मान्पांतु तस्मे नभः प्रजापंती रुद्रो वर्रणोऽग्निदिशां पतिः स नः पृश्चन्पांतु से ऽस्मान्पांतु तस्मे नमं पृता व देवता पृतेषां पृश्चनामधिपत्यस्ताभ्यो वा एष आ हे श्च्यते यः पंशुशीषीण्युंपद्धांति हिरण्येष्टका उपं द्धात्येताभ्यं एव देवतां भ्यो नमंस्करोति ब्रह्मवादिनः (१) वदन्त्यग्नी नमंस्करोति ब्रह्मवादिनः (१) वदन्त्यग्नी ग्राम्यान्पश्चन्प्र दंधाति श्चार्येऽरण्यानंपयिति किं तत उच्छि प्वतिति यिद्धरण्येष्टका उपद-

धारयमृतं वै हिरंण्यममृतंनैव ग्राम्येभ्यंः पशु-भ्यों भेषजं करोति नैनांन्हिनस्ति प्राणो वै प्रथमा स्वंयमातृण्णा व्यानो हितीयांऽपान-स्तृतीयाऽनु प्राण्यांत्प्रथमाः स्वंयमातृण्णामुंप-धायं प्राणेनैव प्राणः समंध्याति व्यंन्याव (२) द्वितीयां मुपधायं व्यानेनैव व्यानः समंध्ययपांन्यातृतीयां मुपधायां पानेनैवापानः सर्भर्षययथीं पाणैरवैनः सिमन्धे मूर्भवः सुव-रितिं स्वयमातृण्णा उपं द्यातीमें वै छोकाः स्वयमातृण्णा एताभिः खलु वै व्याहंतीभिः प्रजापंतिः प्राजायत यदेताभिव्यहितीभिः स्वय-मातृण्णा उपद्धांतीमानेव छोकानुंपधायेषु (३) छोकेष्वधि प्र जांयते प्राणायं व्याना-यांपानायं वाचे त्वा चक्षंषे त्वा तयां देवतं-याऽङ्गिरस्वद्धुवा सीदामिना वै देवाः सुंवर्ग छोकमंजिगाः सन्तेन पतितुं नाशंकनुवन्त प्ता-श्वतंस्रः स्वयमातृण्णा अंपश्यन्ता दिश्चूपांद-धत तेनं सर्वतंश्वधुषा सुवर्ग लोकमायन्यच-तंस्रः स्वयमातृण्णा दिश्चंपद्धांति सर्वतंश्रक्षुषेव तद्ग्रिना यर्जमानः सुवर्ग छोकमेति (४)॥

#### प्रपा० ५ अनु० ५] कृष्णयजुर्नेदीयतैतिरीयसंहिता। ३६२१ (हिरण्येष्टकादेरभिधानम्)

( ब्रह्मवादिनो व्यंन्यादेषु यजमानस्त्रीणि च । )

## इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके पश्चमप्रपाठके पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥

( अथ पश्चमाष्टके पश्चमप्रपाठके पश्चमोऽनुवाकः । )

विश्वकर्मेति विश्व-कर्मा । दिशाम् । पतिः । सः । नः । पश्चन् । पातु । सः । अस्मान् । पातु । तस्मे । नमंः । प्रजापंतिरितिं प्रजा-पतिः । रुद्रः । वरुंणः । अग्निः । दिशाम् । पतिः । सः । नः । पश्चन् । पातु । सः । अस्मान् । पातु । तस्मै । नमंः। प्ताः। वै । देवताः। प्तेषाम् । पश्चनाम्। अधिपतय इत्यधि-पतयः। ताभ्यः। वै । एषः। एति । वश्यते । यः । पशुशीर्षाणीति पशु-शीर्षा-णि । उपद्धातीरयुंप—द्धांति । हिरण्येष्टका इति हिरण्य—इष्टकाः । उपेति । द्धाति । एताभ्यः । एव । देवता भ्यः । नर्मः । करोति । ब्रह्मवादिन इति ब्रह्म-वादिनंः (१)। वदन्ति । अग्रौ। ग्राम्यान् । पश्चन् । प्रेति । द्धाति । श्चना । आरण्यान् । अर्पयति । किम् । ततंः । उदिति । शिःषति । इति। यत्। हिरण्येष्टका इति हिरण्य-इष्टकाः । उप-द्धातीत्युप-द्धांति । अमृतंम् । वै । हिरंण्यम् ।

अमृतेन । एव । ग्राम्येभ्यंः । पृशुभ्य इति पृशु—भ्यः । भेषजम् । करोति । न । एनान् । हिनस्ति । प्राण इति प्र-अनः। वै। प्रथमा। स्वयमातृण्णेति स्वय-म्—आतृण्णा। व्यान इति वि—अनः। द्वितीयां। अपान इत्यंप—अनः । तृतीयां । अनु । प्रेतिं। अन्यात् । प्रथमाम् । स्वयमातृण्णामिति स्वयम् आतृण्णाम् । उपधायेत्युंप—धार्य । प्राणेनेति प्र—अ-नेनं। एव। प्राणमितिं प्र—अनम्। समिति। अर्ध-यति। वीति। अन्यात (२)। दितीयाम्। उप-धायेरथुंप-धायं। व्यानेनेति वि-अनेनं। एव। व्यानमितिं वि—अनम् । समितिं । अर्धयति । अ-पेति । अन्यात । तृतीयांम् । उपधायेत्युप-धार्थ । अपानेनेत्यंप-अनेनं । एव । अपानिमिर्यप-अनम् । समिति । अर्धयति । अथो इति । प्राणैरिति प्र-अनैः। एव । एनम् । समिति । इन्धे । भूः । भुवः । सुवः । इति । स्वयमातृण्णा इति स्वयम्—आतृण्णाः । उपेति। द्धाति । इमे । वै । छोकाः । स्वयमातृण्णा इति स्वयम्—ञातृण्णाः । एताभिः । खर्छ । वै । व्याहि-तीमिरिति व्याहंति—ाभः । प्रजापंतिरिति प्रजा— पतिः। प्रेति । अजायत । यत् । एताभिः । व्याहं-

तीभिरिति व्याहंति—ाभिः । स्वयमातृण्णा इति स्वयम्—ञातृण्णाः । उपद्वातीत्युंप—द्वांति । इमान् । एव । लोकान् । उपधायेत्युप-धायं । एषु (३)। लोकेषुं। अधिं। प्रेतिं। जायते। प्राणायिति प्र-अनायं । व्यानायिति वि-अनायं । अपानायेत्यंप-अनायं । वाचे । त्वा । चक्षंषे । त्वा । तयां । देवतंया । अङ्गिरस्वत् । ध्रुवा । सीद् । अग्निनां । वै । देवाः । सुवर्गमितिं सुवः-गम् । लोकम्। अजिगा सन् । तेनं । पतिंतुम्। न । अशक्नुवन् । ते । एताः । चतंस्रः । स्वयमातृण्णा इति स्वयम्—आतृण्णाः । अपश्यन् । ताः । दिश्व । उपेति । अद्धत । तेनं । सर्वतंश्वधुपेति सर्वतंः— चक्षुषा । सुवर्गमिति सुवः – गम् । लोकम् । आयन् । यत् । चतंस्रः । स्वयमातृण्णा इति स्वयम् — आतृण्णाः । दिश्च । उपद्धातीत्युंप—द्धांति । सर्वतंश्वश्चेषेति सर्वतः चञ्चषा । एव । तद । अग्निनां । यर्जमानः। सुवर्गमिति सुवः-गम् । छोकम् । एति (४)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पञ्चमाष्टके पञ्चमप्रपाठके पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥ ( अथ पञ्चमकाण्डे पञ्चमप्रपाठके पञ्चमोऽनुवाकः। )

रेतःसिग्घोमसंस्पर्शाश्रुतुर्थे समुदीरिताः ।

अय पश्चमे हिर्ण्येष्टकाद्या उच्यन्ते । यदुक्तं सूत्रकारेण-" विश्वकर्मा दिशां पतिरिति पश्च हिरण्येष्टकाः प्रति-दिशमेकां मध्ये " इति, तत्र मन्नानुत्पादयति —

> विश्वकर्मा दिशां पतिः स नः पश्चन्पातु सोऽस्मान्पातु तस्मै नमः प्रजापती रुद्रो वरुणोऽग्निर्दिशां पतिः स नः पश्चन्पातु सोऽस्मान्पातु तस्मै नमः,

योऽयं विश्वकर्मा दिशां पालकः सोऽस्मदीयान्पशूनस्मांश्च रक्षतु । तस्मै विश्वकर्मणे नमः । प्रजापतिरित्यादिभिश्वतुर्भिः पदैश्वत्वारो मन्त्रा उत्पन्नाः । सर्वत्रानुषङ्गाय दिशां पतिरिति पुनः पाटः ॥

एतन्मचसाध्यमुपधानं विधत्ते-

एता वै देवता एतेषां पशूनामधिपतय-स्ताभ्यो वा एष आ दृश्च्यते यः पशुशी-षाण्युपद्धाति हिरण्येष्टका उप द्धात्ये-ताभ्य एव देवताभ्यो नमस्करोति, इति।

पुरुषाश्वर्षभद्यव्यवस्तानामेतेषां पश्नां विश्वकर्मादयः स्वामिभूता देवताः। एवं सति पशुशीर्षोपधाने ताभ्यो देवताभ्य आदृश्च्यते तासां देवतानां द्रोही भवतीत्यर्थः । अतस्तत्परिहाराय हिरण्येष्टका उपदध्यात् । हिरण्यशकळा एव हिरण्येष्टकास्तदुपधानेन ताभ्यो नमस्करोति । तन्मच्चेषु तस्मै नम इति दर्शनात्।।

मकारान्तरेण हिरण्येष्टकाः मशंसति —

ब्रह्मवादिनो वदन्यमौ माम्यान्पशून्प्र द्धाति शुचाऽऽरण्यानर्पयति किं तत उच्छि पतीति यद्विरण्येष्टका उपद्धा-त्यमृतं वे हिरण्यममृतेनेव ग्राम्येभ्यः प-शुभ्यो भेषजं करोति नैनान्हिन्स्ति, इति।

(हिरण्येष्टकादेरभिधानम्)

लोके हि द्विविधा एव पश्चवो ग्राम्याश्चाऽऽर्ण्याश्चेति । तत्र ग्राम्यान्पुरु-षाश्वादीनयं यजमानश्रीयमानेऽग्नौ स्थापितवान् । मयुमारण्यमनु ते दिशा-मीत्यादिभिर्मन्त्रेरारण्यांश्र शोकेन योजितवान्। तत उभयविधेभ्यः पशुभ्योऽ-न्यदनुपहितं पशुस्वरूपं किं नामोच्छिष्यते । अतः कष्टोऽयं सर्वकर्पोपद्रवैकोः यजमानव्यापार इति ब्रह्मवादिनः परस्परमाहुः । तत्रैतदुत्तरं द्रष्टव्यम्— नायं कष्टो व्यापारो यस्माद्यं हिरण्येष्टका उपद्धाति हिरण्यं चामृतं तेनामृ-तेन ग्राम्येभ्यः पशुभ्यो भेषजकरणादेतदीयहिंसादोषं न प्रामोति । एतचो-पलक्षणमारण्यपशुशोकस्यापि भेषजमेतदिति द्रष्टव्यम् । एतासां क्रत्तिकादिन-क्षत्रेष्टकाभ्य अर्ध्वभावित्वात्तर्ब्राह्मणानन्तरमेवैतद्वाह्मणं द्रष्टव्यम् ॥

अथ तिस्टणां स्वयमातृण्णानामुपधानानन्तरं प्राणनादिकं विधत्ते—

प्राणी वै प्रथमा स्वयमातृण्णा व्यानी दिती-याऽपानस्तृतीयाऽनु प्राण्यात्प्रथमाः स्वयमा-नृण्णामुपधाय प्राणेनैव प्राणः समध्यति व्यन्याद् हितीयामुपधाय व्यानेनैव व्यानः समर्थयत्यपान्यात्तृतीयासुपधायापानेनैवापा-नः समर्घयत्यथा प्राणैरवैनः समिन्धे, इति ।

भथममध्यमोत्तमचितिषु तिस्रः स्वयमातृण्णाः, ताश्च क्रमेण प्राणव्यानापा-नस्वरूपाः प्राग्वृत्तिमध्यव्वतिपश्चाद्वृत्तित्वसाम्यात् । अतः प्रथमचितौ स्वयमा-तृण्णामुपधाय प्राण्यादुच्छ्वासं कुर्यात् । मध्यमिततौ व्यन्यात्प्राणापानस्तम्भनं कुर्यात् । उत्तमचितावपान्यात्रिश्वासं कुर्यात् । स एवं सति स्वकीयैः प्राणा-दिभिरग्नेः प्राणादीन्समर्थयति । अपि च प्राणवायुभिरेवैनमप्तिं प्रदीपयति ॥

अथ तिसृषु स्वयमातृण्णासु व्याहृतित्रयं क्रमेण विनियुक्के-

भूर्भुवः सुवरिति स्वयमातृण्णा उप द्धातीमे वै छोकाः स्ययमातृण्णा एताभिः खलु वै व्याहृतीभिः प्रजापतिः प्राजायत यदेताभि-र्व्याहृतीभिः स्वयमातृण्णा उपद्धातीमानेव लोकानुपधायेषु लोकेष्वधि प्र जायते , इति ।

तत्तत्स्वयमातृण्णोपधानब्राह्मणानन्तरमेवैतदपि ब्राह्मणं विभज्य योजः यितव्यम् ॥

यदुक्तं सूत्रकारेण-" प्राणाय त्वा चक्षुषे त्वेति चतस्रः स्वयमातृण्णाः

मतिदिशम् "इति, तत्र मत्रानुत्पादयति--

## प्राणाय व्यानायापानाय वाचे त्वा चक्षुषे त्वा तया देवतयाऽङ्गिरस्वद्धुवा सीद्, इति।

प्राणादिपदेश्वतुर्भिश्वत्वारो पत्राः । प्राणाय त्वा चक्षुषे त्वा तयेत्यादि सर्वत्रानुषज्यते । हे पूर्वदिग्वर्तिस्वयमातृण्णे प्राणद्यत्तिसिद्धये त्वामुपद्धामि । चक्षुषे दृष्टि।सिध्द्यर्थे त्वामुपद्धामि । या तव स्वामिभूता देवता तयाऽनुगृहीता ध्रुवा सतीह सीदोपविद्या, यथाऽङ्गिरोभिरुपहिता ध्रुवा तद्वत् । एवं व्यानाः येत्यादिमस्त्रत्रये योजनीयम् ॥

एतैर्भन्नैः साध्यमुपधानं विधत्ते—

अग्निना वै देवाः सुवर्ग छोकमजिगाः सन्तेन पतितुं नाशकनुवन्त एताश्वतस्रः स्वयमातृ-ण्णा अपश्यन्ता दिश्चपाद्घत तेन सर्वतश्च-श्चषा सुवर्ग छोकमायन्य चतस्रः स्वयमातृ-ण्णा दिश्चपद्घाति सर्वतश्चश्चषेव तद्गिना यजमानः सुवर्ग छोकमेति ॥ , इति ॥

पुरा कदाचिदेवाश्रीयमानमित्रं साधनं कृत्वा स्वर्गं प्राप्तुमैच्छन् । तेन चाप्तिना साधनेन पातुं नाशकनुवन् । अतः शक्तिसाधनत्वेन स्वयमातृण्णा निश्चित्योपधाय तत्रत्येन सर्वदिगवगतेन चक्षुषा स्वर्गं प्राप्ताः । तदीयमञ्जेषु हि चक्षुषे त्वेत्यादि सर्वेष्वप्यनुषक्तम् । अत एताश्चतस्नः स्वयमातृण्णाश्चतस्रषु दिश्चपधाय सर्वदिगवगतचक्षुर्यक्तेनाग्निना स्वर्गं प्राप्नोति । हिर्ण्येष्टकान्नाः सणेन सहतद्वाह्मणं द्रष्ट्वयम् ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविराचिते माधवीये वेदार्थप्रकारो कृष्णयजुर्वेदीयतै-

त्तिरीयसंहिताभाष्ये पञ्चमकाण्डे पञ्चमप्रपाठके

पश्चमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥

#### प्रपा॰ ९ अनु॰ ६] कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता। (अहां रूपादीनामभिधानम्)

( अय पश्चमाष्टके पश्चमप्रपाठके पष्टोऽनुवाकः । )

अग्न आ यांहि वीतय इत्याहा हैतेवैने मिंग दूतं वंणीमह इत्यांह हूत्वैवैनं वृणीतेऽग्निनाऽ-भिः समिंध्यत इत्यांह समिन्ध एवैनमभिन्नी त्राणि जङ्घनदियां ह समिद्ध एवास्मित्रिन्द्रियं दंधात्यग्नेः स्तोमं मनामह इत्यांह मनुत एवैनं-मेतानि वा अह्नां रूपाणि (१) अन्वहमेवैनं चिनुतेऽवाह्नां रूपाणि रुच्ये ब्रह्मवादिनीं वद-न्ति कस्मारसत्याद्यातयं।म्रीरन्या इष्टंका अयांत-याम्री लोकंप्रणेयैन्द्रामी हि बांईस्परवेति ब्र्यादिन्द्रामी च हि देवानां बृहस्पतिश्वायात-यामानोऽनुचरवंती अवत्यजीमित्वायानुष्टुआऽनुं चरत्यात्मा वै छोकंष्टणा प्राणोऽनुष्टुप्तस्मां-रप्राणः सर्वाण्यङ्गान्यनुं चरति ता अस्य सूदं-दोहसः (२) इत्यांह तस्मात्पर्शिषपरुषि रसः सोमं श्रीणन्ति एश्रंय इत्याहान्नं वै एश्न्यनं-मेवावं रुन्धेऽकों वा अग्निरकोंऽन्नमन्नेमेवावं रुन्धे जनमंन्द्रेवानां विशिक्षिष्वा रोचने दिव इत्यंहिमानेवास्में लोकान्ज्योतिष्मतः करोति यो वा इष्टंकानां प्रतिष्ठां वेद प्रत्येव तिष्ठति तयां देवतंयाऽक्रिर्स्वद्धुवा सीदेयां है पा वा इष्टं-कानां प्रतिष्ठा य एवं वेदु प्रत्येव तिष्ठति(३)॥

( रूपाणि सूर्ददोहसस्तया षोडंश च।)

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके पश्चमप्रपाठके षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६ ॥

( अथ पत्रमाष्टके पत्रमप्रपाठके पष्टोऽनुवाकः ।)

अग्ने। एति । याहि। वीतये । इति । आह। अह्वत । एव । एनम् । अग्रिम् । दूतम् । वृणीमहे । इति । आह । हूरवा । एव । एनम् । वृणीते । अग्निनां । अग्निः । समितिं । इध्यते । इति । आह । समिति । इन्धे । एव । एनम् । अग्निः । वृत्राणि । जङ्घनव । इति । आह । समिद्ध इति सम्—इद्धे । एव । अस्मिन् । इन्द्रियम् । द्धाति । अग्नेः । स्तो-मेम्। मनामहे। इति । आह । मनुते । एव । एनम्। एतानि । वै। अह्नाम् । रूपाणि (१) । अन्वहमिर्यनु—अहम्। एव। एनम् । चिनुते । अवेति । अह्नाम् । रूपाणि । रुन्धे । ब्रह्मवादिन इति ब्रह्म-वादिनंः । वदन्ति । कस्मात् । सत्यात् । यातयं म्रीरितिं यात-याम्रीः । अन्याः । इष्टंकाः । अयातयाम्नीययात—याम्नी । छोकंप्रणेति छो-

कं — प्रणा। इति । ऐन्द्रामीरयैन्द्र — अमी । हि । बाहिस्परया । इति । ब्रूयाव । इन्द्रामी इतीन्द्र-अग्नी। च। हि। देवानांम्। बृहस्पतिः। च्। अयातयामान इत्ययात—यामानः । अनुचरवती-रथंनुचर—वती । अवति । अजांमित्वायेत्यजांमि— रवाय । अनुष्टुभेत्यंनु—स्तुभां । अन्वितिं । चरति । आत्मा । वै । लोकप्रणेति लोकं—प्रणा । प्राण इति प्र-अनः। अनुष्टुबित्यंनु-स्तुए। तस्मात्। प्राण इति प्र—अनः। सर्वाणि । अङ्गानि । अन्विति । चराति । ताः । अस्य । सूदंदोहस इति सूदं-दो-हसः (२)। इति । आह । तस्मांत् । पर्राषेप-रुषीति पर्रेषि-परुषि । रसंः । सोमंम् । श्रीणन्ति । पृश्लंयः । इति । आह । अन्नंम् । वै । पृश्लिं । अ-त्रंम् । एव । अवेति । रुन्वे । अर्कः । वै । अग्निः । अर्कः । अत्रंम् । अत्रंम् । एव । अवेतिं । रुन्धे । जन्मंन् । देवानं म् । विशंः । त्रिषु । एति । रोचने । द्विः। इति । आह । इमान् । एव । अस्मै । छो-कान् । ज्योतिंष्मतः । करोति । यः । वै । इष्टंकाना-म्। प्रतिष्ठामितिं प्रति—स्थाम् । वेदं । प्रतीतिं । एव । तिष्ठति । तयां । देवतंया । अङ्गिरस्वद ।

धुवा। सीद्। इति । आहु। एषा। वै। इष्टेका-नाम्। प्रतिष्ठेति प्रति—स्था। यः। एवम् । वेद्ं। प्रतीति । एव। तिष्ठति ) ३)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पञ्चमाष्टके पश्चमप्रपाठके षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६ ॥

( अथ पञ्चमकाण्डे पञ्चमप्रपाठके षष्टे।ऽनुवाकः। )

हिरण्यस्वयमातृण्णाभिधाः पञ्चम ईरिताः । अथ पष्ठेऽह्रां रूपादयः कथ्यन्ते ।

यदुक्तं सूत्रकारेण—'' अम्र आ याहि वीतयेऽभिं दूतं वृणीमहेऽभिनाऽभिः सिमध्यतेऽभिष्टित्राणि जङ्घनदमेः स्तोमं मनामहे सिभ्रमच दिविस्पृशम्। देवस्य द्रविणस्यव इति पश्चाह्वां रूपाणि '' इति, तदिदं विधातुं मन्नाणां तात्प्रयीणि क्रमेण दर्शयति—

अम आ याहि वीतय इत्याहाह्नतैवैनमामें दूतं वृणीमह इत्याह हूत्वैवैनं वृणीतेऽमिनाऽभिः स-मिध्यत इत्याह समिन्ध एवैनमामिर्वन्नाणि जङ्-घनिदत्याह समिद्ध एवास्मिन्निन्द्रयं द्धात्यमेः स्तोमं मनामह इत्याह मनुत एवैनम् , इति।

प्रथममञ्ज आयाहीत्युक्तत्वादाह्वानं प्रतीयते । द्वितीये तु द्वणीमह इत्युक्ति त्वादाह्वय पश्चाद्वरणं प्रतीयते । तृतीये तु समिध्यत इत्युक्तत्वात्सिमिन्धनं प्रतीयते । वृतीये तु समिध्यत इत्युक्तत्वात्सिमिन्धनं प्रतीयते । वश्चमे तु मनामह इत्युक्तत्वान्मननं प्रतीयते । तत्र प्रथमद्वितीयौ होतृकाण्डे प्र वो वाजा इत्यनुवाके समाम्नातौ । तौ चास्माभिद्वितीयकाण्डस्य पश्चमप्रपाठके सामिधेनीन ब्राह्मणे व्याख्यातौ । तृतीयो यस्त्वा हदेत्यनुवाके समाम्नातत्वात्तत्रैव व्याख्यातः । चतुर्थस्तु चतुर्थकाण्डस्य तृतीयप्रपाठकस्यान्त्यानुवाके व्याख्यातः ।

( अहा रूपादीनामभिधानम् )

पश्चमः शाखान्तरगतः । एतैर्भन्नेरुपधेयानामिष्टकानामहां रूपाणीत्येतन्नाम-धेयम् ॥

तेषामुपधानविधिमर्थवादेनोन्नयति-

एतानि वा अह्नाः रूपाण्यन्वहमेवैनं चिनुतेऽवाह्नाः रूपाणि रुन्धे , इति।

पश्चस्वहःसु तस्यां तस्यां चितानुपधेयत्वादेतन्मन्नसाध्यानीष्टकास्वरूपा-ण्यक्षां रूपाणीत्युच्यन्ते । तान्युपदध्यादिति विधिरुन्नेयः । तदुपधानेन सर्वदा प्रतिदिनमप्रिं चितवानभवति । कालविशेषाणामहां स्वरूपं च प्रामोति । एतच ब्राह्मणवाक्यं तत्तिचितिमस्तावे विभज्य द्रष्टव्यम् ॥

अथ लोकंपृणाया विधिमर्थवादेनोन्नयति-

ब्रह्मवादिनो वदन्ति कस्मात्सत्याद्यातयाम्रीर-न्या इष्टका अयातयाम्री लोकंप्रणेयैन्द्रामी हि बाईस्पत्येति ब्रूयादिन्द्राग्नी च हि देवानां बृहस्पतिश्वायातयामानः , इति।

लोकं पृण छिद्रं पृणेति मन्नेणोपधेया लोकंपृणाः । एतद्यतिरिक्तानाभिष्ट-कानामेकस्यां चितौ सकृदेवोपधानं तावतैव गतसारत्वात् । लोकंपृणायास्त्वग॰ तसारत्वादसकृदुपधानं क्रियते । तदेतदगतसारत्वं कस्मात्कारणादिति ब्रह्म-वादिभिः पृष्ठे सति ऐन्द्रायत्वाद्धाईस्पत्यत्वाचेति बुद्धिमानुत्तरं ब्रूयात् । इन्द्राप्ती त्वा बृहस्पतिरितिमन्ने समाम्नातत्वात्तदीयत्वम्। इन्द्राग्नी बृहस्पतिरित्येते देवाः सामध्यातिश्रयोपेतत्वात्कदाचिदपि गतसारा न भवन्ति । तादशीमयातयाम्नी लोकंपृणाख्यामिष्टकामुपदध्यादिति विधिरुन्नेयः ॥

अत्र लोकं पृणेतिमन्नस्य मन्नान्तरोपेतत्वं विधत्ते —

अनुचरवती भवत्यजामित्वाय, इति।

लोकं पृण छिद्रं पृणेति मन्नमनु पश्चाचरति पठ्यत इति अनुचरो द्वितीयो मन्नः । तेनाप्युपधेयत्वादियमिष्टकाऽनुचरवती । एकेनैव मन्नेण पुनः पुनरुप-धाने सत्यालस्यं भवेत् । मत्रान्तरसद्भावे तु तदालस्यं न भवति ॥

अनुचरमम्नं सामान्यतो विधाय पुनर्विशेषतो विधत्ते-

अनुष्टुभाऽनु चरत्यात्मा वै छोकंप्रणा प्राणोऽ-नुष्टुप्तस्मारप्राणः सर्वाण्यङ्गान्यनु चरति ,इति।

छोकं पृणेतिमञ्ज आत्मा शरीरम्। अनुचरक्ष्यो द्वितीयोऽनुष्टुप्छन्दस्कः प्राण-

अतः

रूपः। यस्मादत्रैवं तस्माछोकेऽपि प्राणवायुः सर्वाञ्शरीरावयवाननुसृत्यं चरित।। तस्मिन्ननुचरमन्ने प्रथमपादस्य तात्पर्यं दर्शयति—

# ता अस्य सूददोहस इत्याह

सूदशब्देन दोहनीयः शीरादिरस उपलक्ष्यते । सूदं दुहन्तीति सूददोह-सस्ता इष्टकाः । यस्मादत्रैवमुक्तं तस्मात्सोमवळ्यामपि परुषि परुषि तक्तत्पर्वणि रसोऽवतिष्ठते ॥

द्वितीयपादस्य तात्पर्यं दर्शयति —

सोमः श्रीणन्ति पृश्रय इत्याहात्रं वै पृश्न्यत्रमेवाव रुन्धे ५ इति ।

पृश्नयः वेतगोरूपा इष्टका अत्रं च वेतवर्णं तस्मादत्रमाप्तिः । किंचेष्टकः वितोऽग्निरर्चनीयोऽत्रं चार्चनीयम् । तस्मादप्यत्रमाप्तिः ॥

द्वितीयार्धे त्रिष्वा रोचने दिव इत्यस्य तात्पर्यं दर्शयति—

जन्मन्देवानां विशस्त्रिष्वा रोचने दिव इत्याहे-मानेवास्मे लोकान्ज्योतिष्मतः करोति , इति ।

त्रिशब्देन लोकत्रयमुच्यते । रोचनशब्देन ज्योतिः । यावती वै पृथिवीत्यनुवाके त्रयोदश लोकंपृणा जपदधातीत्यावृत्तीविहितत्वाद्यातयामत्वशङ्कार्यां
तत्परिहारोऽत्राऽऽम्नातः । अतस्तत्रवैदं ब्राह्मणं द्रष्टव्यम् । तत्र संख्यामात्रविधिमभिनेत्यात्र विध्युत्रयनमुक्तम् । यदा तु तत्रव विशिष्टोपधानविधिस्तदानीं नात्र विधिकन्नेतव्यः ॥

अथ सर्वेष्टकाशेषत्वेन तया देवतयेति पन्नं विधत्ते —

यो वा इष्टकानां प्रतिष्ठां वेद प्रत्येव तिष्ठति तया देवतयाऽङ्गिरस्वद्ध्रवा सीदेत्याहैषा वा इष्ट-कानां प्रतिष्ठा य एवं वेद प्रत्येव तिष्ठति॥, इति॥ मन्ने ध्रवेत्याभिधानादनेनोपधाने सतीष्ठकाः प्रतिष्ठिता भवन्ति॥ ( यूपैकत्वादीनामिभधानम् )

सर्वोस्त्रपष्टिकास्विमं मत्रं पढेदित्यभिषायः । इदं ब्राह्मणं स्वयमातृण्णोपघा-नब्राह्मणे द्रष्टव्यम् ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकारो कृष्णयजुर्वेदी। यतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये पञ्चमकाण्डे पञ्चमप्रपाठके षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६ ॥

( अथ पद्ममाष्टके पद्ममप्रपाठके सप्तमोऽनुवाकः । )

सुवर्गाय वा एष लोकायं चीयते यद्गि-वैजं एकाद्शिनी यदमावेंकाद्शिनीं मिनुया-इज्रंणेनः सुवर्गाङोकादन्तर्दंध्याद्यत्र मिनुया-रस्वरुंभिः पशून्व्यंर्घयेदेकयूपं मिनोति नैनं वज्रंण सुवर्गाङ्घोकादंन्तर्द्धांति न स्वरुंभिः पश्चन्व्यंर्धयति वि वा एष इंन्द्रियेणं वीर्येण-ध्येते योऽभिं चिन्वत्रंधिकामंत्यैन्द्रिया (१) ऋचाऽऽक्रमंणं प्रतीष्टंकामुपंद्रध्यात्रेन्द्रियेणं वी-येंण व्यूंध्यते रुद्रो वा एष यद्मिस्तस्यं तिस्रः शंरव्याः प्रतीचीं तिरश्चयनूची ताभ्यो वा एष आ वृश्यते योऽभिं चिनुतेऽभिं चित्वा तिस-धन्वमयंचितं ब्राह्मणायं द्यात्ताभ्यं एव नर्म-स्करोत्यथा ताभ्यं एवाऽऽत्मानं निष्क्रीणीते यत्ते रुद्र पुरः (२) धनुस्तद्वातो अनु वातु ते तस्मैं ते रुद्र संवत्सरेण नमंस्करोमि यत्ते

रुद्र दक्षिणा धनुस्तद्वातो अनुं वातु ते तस्में ते रुद्र परिवत्सरेण नमंस्करोमि यत्ते रुद्र पश्चाद्वनुस्तद्वातो अर्नु वातु ते तस्मैं ते रुद्रे-दावरसरेण नमंस्करोमि यत्तं रुद्रोत्तराद्धनुस्तव (३) वातो अनुं वातु ते तस्में ते स्द्रेदुव-रसरेण नमंस्करोमि यत्तं रुद्रोपरि धनुस्तद्वातो अनुं वातु ते तस्में ते रुद्र वत्सरेण नमंस्करोमि रुद्रो वा एष यद्भिः स यथा व्याघा कुद्धस्ति-ष्ठंत्येवं वा एष एताईं संचितमेतैरुपं तिष्ठते नमस्कारैरेवैनं शमयाति येऽमर्यः (४) पुरीष्याः प्रविष्टाः प्रथिवीम नु । तेषां त्वमंस्यु-त्तमः प्रणीं जीवातंवे सुव । आपं त्वाऽग्ने मनसाऽऽपं त्वाऽग्ने तपसाऽऽपं त्वाऽग्ने दीक्ष-याऽऽपं त्वाऽम उपसद्भिरापं त्वाऽमे सुत्य-याऽऽषं त्वाऽमे दक्षिणाभिरापं त्वाऽमेऽवभृथे-नाऽऽपं त्वाऽमे वशयाऽऽपं त्वाऽमे स्वगाकारे-णेत्यहिषा वा अग्नेराप्तिस्तयैवैनंमाप्रोति (५)॥

( ऐन्द्रिया पुर उत्तराद्धनुस्तद्ग्नयं आहाष्टी च । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके पञ्चमप्रपाठके सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७ ॥ ( अथ पञ्चमाष्टके पञ्चमप्रपाठके सप्तमोऽनुवाकः ।)

सुवर्गायेति सुवः—गायं । वै । एषः । छोकायं । चीयते । यत् । अग्निः । वर्ज्नः । एकादशिनीं । यत् । अग्रो । एकाद्शिनीम् । मिनुयात् । वर्त्रेण । एनम् । सुवर्गादितिं सुवः—गाव । लोकाव । अन्तः । दृध्या-त्। यत्। न। मिनुयात्। स्वरंभिरिति स्वरं—भिः। पशून । वीति अधयेत् । एकयूपित्येक— यूपम् । मिनोति । न । एनम् । वज्रेण । सुवर्गादिति सुवः-गाव । लोकाव । अन्तर्धातीत्यंन्तः-द्यांति। न । स्वर्रुभिरिति स्वर्रु—भिः । पशून् । वीर्ति । अर्धयति । वीति । वै । एषः । इन्द्रियेणं । वीर्येण । ऋध्यते । यः । अग्निम् । चिन्वन् । अधिकामती-त्यंधि - क्रामंति । ऐन्द्रिया (१) । ऋचा । आक्रमंण-मिरयां - क्रमंणम् । प्रतीतिं । इष्टंकाम् । उपेतिं । दुध्यात् । न । इन्द्रियेणं । वीर्येण । वीति । ऋध्यते । रूद्रः।वै। एषः। यत्। अग्निः। तस्यं। तिस्रः। शरव्याः । प्रतीची । तिरश्ची । अनुसी । ताभ्यः । वै। एषः। एति। वृश्चयते। यः। अग्निम्। चिनुते। अग्निम्। चित्वा । तिस्रधन्वमिति तिस्र—धन्वम्। अयांचितम् । ब्राह्मणायं । दुद्यात् । ताभ्यंः । पुव ।

नमं । करोति । अथो इति । ताभ्यंः । एव । आत्मानंम् । निरितिं । क्रीणीते । यत् । ते । रुद्र । पुरः (२)। धर्नुः । तत् । वातंः। अन्वितिं । वातु । ते । तस्मैं । ते । रुद्र । संवत्सरेणेतिं सं— वत्सरेणं । नमंः। करोमि । यत् । ते । रुद्र । दक्षिणा । धनुंः । तद् । वातंः । अन्वितिं । वातु । ते । तस्मैं । ते । रुद्र । परिवत्सरेणेतिं परि-वत्सरेणं । नमंः । करोमि । यव । ते । रुद्र । पश्चाव । धर्नुः । तव । वार्तः । अन्विति । वातु । ते । तस्मैं । ते । रुद्र । इदावत्स-रेणं। नमंः। करोमि। यव । ते। रुद्र। उत्तरादि-रयुंत—तरात् । धनुंः । तत् (३) । वार्तः । अन्विति । वातु । ते । तस्मै । ते । रुद्र । इदुवरसरे-णेतीं दु - वरसरेणं । नमंः । करोमि । यत् । ते । रुद्र । उपिरं । धर्नुः । तद् । वार्तः । अन्विति । वात् । ते । तस्मैं । ते । रुद्र । वत्सरेणं । नर्मः । करोमि । रुद्रः।वै। एषः। यव । अग्निः । सः । यथां। व्याघः। कुद्धः। तिष्ठंति। एवम् । वै। एषः। एति । संचितमिति सं—चितम् । एतः । उपेति । तिष्ठते । नमस्कारैरितिं नमः कारैः । एव । एनम् । शमयति । ये । अग्नयंः (४) । पुरीष्यांः । प्रविष्टा

इति प्र-विष्टाः । पृथिवीम् । अर्नु । तेषाम् । त्वम् । असि । उत्तम इत्युंव—तमः । प्रेतिं । नः । जीवा-तंवे । सुव । आपंम् । त्वा । अग्ने । मनंसा । आपंम् । त्वा। अग्ने । तपंसा । आपंम् । त्वा । अग्ने । दीक्षया । आपंम् । त्वा । अग्ने । उपसद्धिरित्युंपस-त्-भिः। आपंम्। त्वा। अग्ने। सुययां। आपंम्। रवा। अग्ने । दक्षिंणाभिः । आपंम् अग्ने । अवभृथेनेत्यंव—भृथेनं । आपंम् । त्वा । अमे । वशयां । आपंम् । त्वा । अमे । स्वगाकारेणेति स्वगा-कारेणं । इति । आह । एषा। वै। अग्नेः। आप्तिः। तयां। एव। एनम्। आप्रोति (५)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पश्चमाष्टके पश्चमप्रपाठके सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७ ॥

( अथ पञ्चमकाण्डे पञ्चमप्रपाठके सप्तमोऽनुवाकः । )

अहां रूपाणीरितानि षष्ठे लोकंपृणा तथा।

अथ सप्तमे यूपैकत्वादीन्युच्यन्ते ।

यदुक्तमश्वमेधकाण्डे — " एकयूपो वैकादिशनी वा । अन्येषां यज्ञानां यूपा भवन्ति । एकवि श्वीन्यश्वमेधस्य " इति, तत्र विकल्पेन प्राप्तां यूपैका-दिशिनीमपोद्य यूपैकत्वमेव विधत्ते —

सुवर्गाय वा एष लोकाय चीयते यद-

( यूपैकत्वादीनामभिषानम् )

ग्निर्वज एकाद्शिनी यद्मावेकाद्शिनीं मिनुयाद्दजेणैनः सुवर्गाछोकाद्न्तर्दध्या-द्यन्न मिनुयात्स्वरुभिः पशुन्व्यर्धयेदेक-यूपं मिनोति नैनं वज्रेण सुवर्गा छोकादन्त-र्द्धाति न स्वरुभिः पशून्व्यर्धयति, इति।

योऽयमिशः स एष सुवर्गार्थं चीयते, यूपैकाद्शिनी च बज्रसमाना । तत्रेदं विचार्यते — किमग्री पश्वर्थं यूपैकादशिनी कर्तव्या न वेति । यदि तामे-काद्शिनीं प्रिषेत्तदा तद्भुपेण वज्रेणनम्पि स्वर्गलोकादन्तिं कुर्यात । बहुयूपव्यवधानात्स्वर्गी न दृश्येत । अथ तामेकाद्शिनीं न प्रक्षिपेत्तदानीं पश्-न्स्वरुभिर्वियोजयेत् । स्वरुशब्देन यूपतक्षणकाळीनानि शकळान्युच्यन्ते । यूपा-भावे च कथं तानि संभवेयुः । तदभावे च स्वरुणा पशुमनक्तीत्येतन्न सिध्येत। अत्रोभयदोषपरिहारायैकं यूपं प्रक्षिपेत् । तदानीं वज्रात्मकबहुयूपव्यवधानाभा-वादिममिशं स्वर्गादन्तिंतं न करोति । यूपसद्घावेन स्वरुसद्घावात्तिद्वियोगोऽपि न भविष्यति। अस्य च ब्राह्मणस्य चोदकप्राप्तापवादरूपत्वान्नाऽऽम्नाते कहिंग-श्चिदप्यनुवाकेऽन्तर्भावः ॥

यदुक्तं सूत्रकारेण—" इन्द्रं विश्वा अवीव्यधिन्नत्युत्तरेण पुच्छाप्ययमन्त-विधा(र्वेद्या) क्रमणं प्रतीष्टकामुपदध्यात् " इति । पुच्छाप्ययः पुच्छपक्षयोः संधिः । तदिदं सूत्रोक्तमुपधानं विधत्ते-

> वि वा एष इन्द्रियेण वीर्येणध्यते योऽग्नि चिन्वत्रधिकामत्यैन्द्रियर्चाऽऽक्रमणं प्रतीष्टका-मुप दृध्यात्रेन्द्रियेण वीर्येण व्यूध्यते, इति।

य उपधानकर्ता चयनकालेऽग्निमधिकामति स एष इन्द्रिय(येण) सामध्येन [च] वियुक्तो भवति। अतस्तत्परिहारायाऽऽक्रमणं प्रति पादपक्षेपस्थाने कांचि-दिष्टकामिन्द्रं विश्वा अवीद्यभित्यृचोपदध्यात् । सा चाग्निमणयनप्रस्तावे समाम्नातत्वात्तत्रीव व्याख्याता । अत्र पुनर्वाचनिकं विनियोगान्तरम् । एतदुपधानेनेन्द्रियसामर्थ्यवियोगो न भवाते । एतच ब्राह्मणं बांयुं बाईस्पत्यः मित्यादेरश्वाक्रमणब्राह्मणात्पूर्वे द्रष्ट्रच्यम् ॥

( यूपैकत्वादीनामभिधानम् ) अथ धनुद्दीनं विधत्ते—

> रुद्रो वा एष यद्ग्रिस्तस्य तिस्नः शरव्याः प्रतीची तिरश्चयनूची ताभ्यो वा एष आ व-श्चयते योऽभिं चिनुतेऽभिं चित्वा तिस्रधन्वमया-चितं ब्राह्मणाय दद्यात्ताभ्य एव नमस्करो-त्यथो ताभ्य एवाऽऽत्मानं निष्क्रीणीते, इति।

योऽयमितः स एष रुद्रः कूरो देवः । रुद्रो वै कूर इति ह्यन्यत्राऽऽम्नातम्। तस्य च कूरस्य शख्याः शरेण साध्याः प्रतीच्यादयस्तिसः शरव्याः । यद्वा हिंसकत्वादिषुरेव शरव्याः । सा च त्रेघा-प्रतीची संवुखपागच्छन्ती, तिरश्री पार्श्वयोश्व गच्छन्ती, अनूची पृष्ठत आगच्छन्ती चेति। एवं सति योऽप्तिं चिनुते स एष ताभ्य इषुभ्यो निमित्तभूताभ्य आवृश्यते सर्वति इछचते ताभिः पहतो भवतीत्यर्थः । अतस्तत्परिहाराय तिस्प्रिभिर्युक्तमेकं धनुरयाचितमपि ब्राह्मणाय द्यात्।तेन दानेन वाधिकाभ्यस्ताभ्य इषुभ्यो नमस्करोत्येव। अपि च ताभ्य इषुभ्यः सकाशादेवाऽऽत्मानं स्वशरीरं निष्क्रीणीते ॥

यदुक्तं सूत्रकारेण—" तिस्धन्वमयाचितं यजमानो ब्राह्मणाय दस्वा यत्ते रुद्र पुरो धनुरित्येतैर्यथालिङ्गमुपतिष्ठते " इति, तदेतद्विधातुं मन्नानुत्पा-द्यति-

यत्ते रुद्र पुरो धनुस्तदातो अनु वातु ते तस्मै ते रुद्र संवत्सरेण नमस्करोमि यत्ते रुद्र दक्षिणा धनुस्तद्वाती अनु वातु ते तस्मै ते रुद्र परिवत्सरेण नमस्करोमि यत्ते रुद्र पश्चाद्धनुस्तद्वातो अनु वातु ते तस्मै ते रुद्रेदावत्सरेण नमस्करोमि यत्ते रुद्रोत्तरा-द्रनुस्तद्वाती अनु वातु ते तस्मै ते रुद्रेदुवत्सरेण नमस्करोमि यत्ते रुद्रो-परि धनुस्तद्वाती अनु वातु ते तस्मै ते वरसरेण नमस्करोमि रुद्र

( यूपैकत्वादीनामभिधानम् )

हे रुद्र पुरः पूर्वस्यां दिशि ते त्वद्रीयं यूद्रनुरस्ति तदनुस्त्य वाता वातु प्रस-रतु । किमर्थ, ते त्वदर्थ त्वत्सहायार्थमित्यर्थः । त्वया वाणे मुक्ते साति यदा वायुरनुकूलो भवति तदा बाणः शीघ्रमुद्गच्छति तदिदं साहाय्यम् । हे रुद्र ते त्वद्याय तस्मै धनुषे संवत्सरेण कालेन नमोऽस्तु । एकस्मिनसंवत्सरे निरन्तरं नमस्करोमीत्यर्थः। एवमुत्तरत्रापि योज्यम् । प्रभवविभवादीनां षष्टिसंवत्सराणां मध्य एकैकस्मिन्पञ्चके स्थिताः संवत्सराः क्रमेण संवत्सरपरिवत्सरेदावत्सरेदु-वत्सरवत्सरशब्दैर्विवक्षिताः। प्रथमः संवत्सरो द्वितीयः परिवत्सरस्तृतीय इदाव-त्सरश्रतुर्थं इदुवत्सरः पञ्चमो वत्सरः। एवं सत्येकैकदिग्वीतधनुषे निरन्तरमेकै॰ कस्मिन्संवत्सरे नमस्कारः कृतो भवति ॥

एतन्मन्नसाध्यमुपस्थानं विधत्ते —

रुद्रो वा एष यद्भिः स यथा व्याघः कुद्ध-स्तिष्ठत्येवं वा एष एति संचितमेतै-रुप तिष्ठते नमस्कारेरेवैनः शमयति, इति।

लोके कुद्धो व्याघ्रो गर्जन्भक्षणोद्यतो यथा भयंकरस्तिष्ठाते, एवमेवैष सम्यक्चितोऽग्निरुग्नः सञ्जपस्थाने सति तन्मत्रगतैर्नमस्कारैः शान्तो भवति । तिददमुपस्थानब्राह्मणं शतरुद्रीयहोमब्राह्मणादूर्ध्वं द्रष्ट्व्यम् ॥

यदुक्तं सूत्रकारेण-" येऽमयः पुरीष्या इति प्रयास्यन्नाप्तिभिरमिं यजः मान उपतिष्ठते " इति, तदिदं विधातुं मन्नान्पठति —

> येऽप्रयः पुरीष्याः प्रविष्टाः पृथिवीमनु । तेषां त्वमस्युत्तमः प्रणो जीवातवे सुव। जापं त्वाऽम्ने मनसाऽऽपं त्वाऽम्ने तप-साऽऽपं खाऽमे दीक्षयाऽऽपं खाऽम उप-सिद्ररापं त्वाऽमे सुत्ययाऽऽपं त्वाऽमे दिक्ष-णाभिरापं त्वाऽग्नेऽवभृथेनाऽऽपं त्वाऽग्ने वशयाऽऽपं त्वाऽमे स्वगाकारेण , इति।

हेऽप्रे मया चीयमाना ये केचिदन्यैश्वीयमानाः पुरीष्या मृदा निष्पाद्याः पृथिवीमनु प्रविष्टाः सन्ति तेषां मध्ये त्वमुत्तमोऽसि । तादशस्त्वं नोऽस्मार्झी- वातवे जीवनीषधाय चिरं जीवितुं प्रसुव प्रकर्षण प्रेरय । हेऽप्रे त्वामापं प्राप्तवान्तिम । सामान्येनोक्ता प्राप्तिः पुनिविशेष्यते । संकल्पमारभ्य वशानूबन्ध्यान्तिम । सामान्येनोक्ता प्राप्तिः पुनिविशेष्यते । संकल्पमारभ्य वशानूबन्ध्यान्त्वाकारपर्यन्ता ये सोमप्रयोगावयवास्तैः सर्वेस्त्वां प्राप्तोऽस्मि । मनः संकल्पो वचो मन्नोचारणस् । तपोऽनशनं दानं च । दीक्षा मौनादिनियमः । उपसदो दिनन्नयानुष्ठेया होमाः । सुत्या सोमग्रहहोमः । दिक्षणा द्वादशञ्चत्वावयः । अवभृथो जले होमः । वशाऽनूबन्ध्यापशुः । स्वगाकारोऽविशिष्टावयवसंपूर्त्या स्वाधीनत्वकरणम् । अत्राप्यापं त्वाऽम इत्यनुषज्यते ॥

एतन्मन्नसाध्यं प्रयाणकालीनोपस्थानविधि मन्नव्याख्यानरूपेणार्थवादे-नोन्नयति—

इत्याहेषा वा अग्नेराप्तिस्तयैवैनमाप्नोति ॥, इति ॥ योऽयं मन्नः पठितस्तं मन्नमुक्तमकारेण प्रयाणकाले ब्रूयात् । एपैव मन्नपा-ठानुष्ठितिरयेः प्रापिका । तस्मात्तयैवाप्तिं प्रामोति ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतै-त्तिरीयसंहिताभाष्ये पश्चमकाण्डे पश्चमप्रपाठके

सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७ ॥

( जथ पद्ममाष्टके पद्ममप्रपाठकेऽष्टमोऽनुवाकः ।)

गायत्रेणं पुरस्तादुपं तिष्ठते प्राणमेवास्मिन्द्धाति बृहद्रथंतराभ्यां पक्षावीजं एवास्मिन्द्धात्यृत्स्थायंज्ञाय्ज्ञियंन प्रच्छं मृतुष्वेव प्रति
तिष्ठति प्रष्ठेरुपं तिष्ठते तेजो वे प्रष्ठानि तेजं
एवास्मिन्द्धाति प्रजापंतिरिप्तमं स्टजत सोऽस्मात्सृष्टः परांक्षेतं वारवन्तीयंनावारयत् तद्दारवन्तीयंस्य वारवन्तीयत्वः श्येतेनं श्येती अंकुस्तृ तच्छ्येतस्यं श्येतत्वम् (१) यद्दारवन्ती-

येनोपतिष्ठते वारयंत एवैन श्येतेनं श्येती कुं-रुते प्रजापंतेर्र्हद्येनापिपक्षं प्रत्युपं तिष्ठते प्रेमाणंमेवास्यं गच्छति पाच्यां त्वा दिशा सांद्यामि गायत्रेण छन्दंसाऽग्निनां देवतंयाऽग्नेः शीष्णीऽग्नेः शिर उपं द्धामि दक्षिणया त्वा दिशा सांद्यामि त्रेष्टुंभेन छन्दसेन्द्रंण देवतं-याऽग्नेः पक्षेणाग्नेः पक्षमुपं द्धामि प्रतीच्यां त्वा दिशा सांदयामि (२) जागंतेन छन्दंसा सवित्रा देवतंयाऽग्नेः प्रच्छेनाग्नेः प्रच्छ-मुपं दधाम्युदींच्या त्वा दिशा सांदयाम्या-नुष्टुभेन छन्दंसा मित्रावरुंणाभ्यां देवतंयाऽग्नेः पक्षेणाग्नेः पक्षमुपं दघाम्यूर्ध्वयां त्वा दिशा सांदयामि पाङ्केन छन्दंसा बृहस्पतिना देव-तंयाऽग्नेः पृष्ठेनाग्नेः पृष्ठमुषं द्धामि यो वा अपारमानमिं चिनुतेऽपारमाऽमुष्मिं होके भं-वाति यः सात्मानं चिनुते सात्माऽमुर्विमं छोके भंवत्यारमेष्टका उपं द्धात्येष वा अग्नेरात्मा सारमंनिमेवाप्तिं चिंनुते सारमाऽमुध्मिँछोके भवति य एवं वेदं (३)॥

प्रवा० ९ अनु ० ८] कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता। ३६४३ ( उपस्थानायभिधानम् )

( इयैतत्वं प्रतीच्यां त्वा दिशा सादयामि यः सात्मानं चिनुते द्वाविंश्शातिश्व।)

## इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके पश्चमप्रपावकेऽष्टमोऽनुवाकः ॥ ८ ॥

( अथ पत्रमाष्टके पत्रमप्रपाठकेऽष्टमोऽनुवाक: ।)

गायत्रेणं । पुरस्तांव । उपेतिं । तिष्ठते । प्राण-मिति प्र-अनम् । एव । अस्मिन् । द्धाति । बृहद्र-थंतराभ्यामिति बृहद्—रथंतराभ्यांम् । पञ्जी। ओर्जः। एव । अस्मिन् । द्धाति । ऋतुस्थायंज्ञा-यज्ञियेन । पुच्छंम् । ऋतुषुं । एव । प्रतीतिं । तिष्ठ-ति । पृष्ठैः । उपेति । तिष्ठते । तेर्जः । वै । पृष्ठानि । तेजंः। एव। अस्मिन् । द्धाति। प्रजापंतिरितिं प्रजा-पतिः । अग्निम् । अस्रजत । सः । अस्मात् । स्रष्टः । पर्राङ् । ऐत् । तम् । वारवन्तीयेनेति वार— वन्तीयेन । अवारयत । तत् । वारवन्तीयस्येति वार-वन्तीर्थस्य । वारवन्तीयस्विमितिं वारवन्तीय-त्वम् । श्यैतेनं । श्येती । अकुरुत । तत् । श्यैतस्यं । श्येतत्वमितिं श्येत—त्वम् (१) । यत् । वारवन्ती-येनेति वार-वन्तीयेन । उपतिष्ठंत इत्युप-तिष्ठंते । वारयंते । एव । एनम् । श्यैतेनं । श्येती । कुरुते । प्रजापंति हुद्येन । अपिपक्षमिसंपि —पक्षम् । प्रति ।

( उपस्थानाद्यभिधानम् )

उपेति। तिष्ठते। प्रेमाणंम्। एव। अस्य। गच्छति। प्राच्यां। त्वा। दिशा । सादयामि । गायत्रेणं। छन्दंसा। अग्निनां। देवतंया । अग्नेः । शीष्णी। अग्नेः। शिरंः। उपेतिं। द्धामि। दक्षिणया। त्वा। दिशा। सादयामि। त्रेष्टंभेन। छन्दंसा । इन्द्रंण। देवतंया । अग्नेः । पक्षेणं । अग्नेः । पक्षम् । उपेति । द्धामि । प्रतीच्यां । त्वा । दिशा । साद्यामि (२)। जागंतेन । छन्दंसा । सवित्रा । देवतंया । अग्नेः । पुच्छेन । अग्नेः । पुच्छंम् । उपेति । द्धामि । उदीच्या । त्वा । दिशा । सादयामि । आनुंष्टुभेने-रयार्नु—स्तुभेन । छन्दंसा । मित्रावरुणाभ्यामितिं मित्रा-वरुंणाभ्याम् । देवतंया । अग्नेः । पक्षेणं । अग्नेः। पक्षम् । उपेतिं । द्धामि । ऊर्ध्वयां । त्वा । दिशा । सादयामि । पाङ्केन । छन्दंसा । बृह्स्पतिना । देवतंया। अग्नेः। पृष्ठेनं । अग्नेः। पृष्ठम् । उपेतिं। द्धामि । यः । वै । अपारमानमित्यपं - आरमानम् । अग्निम् । चिनुते । अषात्मेत्यपं—आत्मा । अमु-िमन् । छोके । अवति । यः । सात्मानमिति स-आत्मानम् । चिनुते । सारमेति स—आ्ना । अमु-ष्मिन् । छोके । अवति । आरमेष्टका इत्यारम—

( उपस्थानाद्यभिधानम् )

इष्टकाः । उपेति । द्धाति । एषः । वै । अग्नेः । आत्मा । सात्मानिमिति स-आत्मानम् । एव । अग्निम् । चिनुते । सारमेति स—आरमा । अमुिष्नेन् । लोके । भवति । यः । एवम् । वेदं (३)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पश्चमाष्टके पञ्चमप्रपाठकेऽष्टमोऽनुवाकः ॥ ८॥

( अथ पञ्चमकाण्डे पञ्चमप्रपाठकेऽष्टमोऽनुवाकः । )

एकयूपादिविधयः सप्तमे समुदीरिताः। अथाष्ट्रम उपस्थानादिकमुच्यते ।

यदुक्तं सूत्रकारेण-''पृष्ठैरुपतिष्ठते गायत्रेण पुरस्ताद्बृहद्रथंतराभ्यां पक्षा-वृतुस्थायज्ञायिज्ञयेन पुच्छं दक्षिणस्यां श्रोण्यां वारवन्तीयेनोत्तरस्यां वामदे-व्येनावि पक्षे प्रजापतेः सामानृचं गायाति " इति, तदेतद्विधत्ते-

गायत्रेण पुरस्तादुप तिष्ठते प्राणमेवास्मि-न्द्धाति बृहद्रथंतराभ्यां पक्षावीज एवा-स्मिन्द्धारयृतुस्थायज्ञायज्ञियेन पुच्छमृतु-ष्वेव प्रति तिष्ठति पृष्ठेरुप तिष्ठते तेजो वै पृष्ठानि तेज एवास्मिन्द्धाति,

गायत्रादीनि सामविशेषनामानि । तत्सवितुर्वरेण्यमित्यस्यामृच्युत्पन्नं गायत्रं, तेन शिरोभागस्योपस्थाने सत्यस्मित्रयौ प्राणः स्थापितो भवति । त्वामिद्धि हवामह इत्यस्यामृच्युत्पन्नं बृहत्, अभि त्वा शूर नोनुम इत्यस्यामृच्युत्पन्नं रथंतरम् । ताभ्यां पक्षयोरुपस्थाने सति बलं संपादितं भवति । वसन्तमित्या-दिकायामृच्युत्पन्नमृतुस्थायज्ञायिज्ञयं, तेन पुच्छोपस्थाने सति ऋतुषु प्रतिष्ठितो भवति । यानि पृष्ठस्तोत्रगतानि सामानि तैः सर्वैः कृतस्त्रमग्निमुपतिष्ठेत । तेन

शरीरकान्तिः पाष्यते ॥

अथ श्रोणिद्वयोपस्थानाय सामद्वयं विधत्ते—

प्रजापितरिमिमसजत सोऽस्मात्सृष्टः पराङेत्तं वारवन्तीयेनावारयत तद्वारवन्तीयस्य वारव-न्तीयत्वः श्येतेन श्येती अकुरुत तच्छचै-तस्य श्येतत्वं यद्वारवन्तीयेनोपितष्ठते वार-यत एवेनः श्येतेन श्येती कुरुते , इति।

अश्वं न त्वा वारवन्तिमित्यस्यामृच्युत्पन्नं वारवन्तीयं, तेन साम्ना पराचीनं गच्छन्तमिमं विनिवारयामास। निवारणसाधनत्वादेव वारवन्तीयं नाम संपन्नम्। अभि प्र वः सुराधसामित्यस्यामृच्युत्पन्नं व्ययतं, तेन साम्ना तं निवारितमिनं व्ययती स्ववशो यथा भवति तथाऽकुरुत । व्यतीकरणसाधनत्वाच्छचैतिमिति साम्नो नाम । तेन सामद्वयेन श्रोणिद्वयोपस्थाने सत्यन्यत्र गमनं निवार्य स्वाधीनं करोति । सूत्रे तु शाखान्तरानुसारेण व्यतस्थाने वामदेव्यमुक्तम् ॥ अथ पक्षसंध्यपस्थानाय सामान्तरं विधत्ते —

प्रजापतेर्त्हद्येनापिपक्षं प्रत्युप तिष्ठते प्रमाणमेवास्य गच्छति , इति।

ऋग्रहितेषु स्तोभेषु यदुत्पन्नं साम प्रजापतेहिदयमिति नाम तेषु स्तोभेष्वेतस्यँ शब्दस्यं भावात्तेन पक्षसंध्यपस्थाने सत्यग्नेः प्रीतिं प्राम्भोति । एतस्योपस्थान-स्य विकर्षणानन्तरभावित्वादक्षमञ्जीमित्यस्मिन्ब्राह्मणानुवाके तदेतद्रष्ट्रव्यम् ॥ यदुक्तं सूत्रकारेण—" प्राच्या त्वा दिशा सादयामीति पञ्चाऽऽत्मेष्टकाः प्रतिदिशमेकां मध्ये " इति, तदेतद्विधातुं मन्नानुत्पादयति—

प्राच्या त्वा दिशा सादयामि गायत्रेण छन्द-साऽग्निना देवतयाऽग्नेः शीष्णीऽग्नेः शिर उप द्धामि दक्षिणया त्वा दिशा सादयामि त्रैष्ट-भेन छन्दसेन्द्रेण देवतयाऽग्नेः पक्षणाग्नेः पक्ष-मुप द्धामि प्रतीच्या त्वा दिशा सादयामि

१ क. घ. ङ. °त्यत्र । ख. °त्यस्य ग° । २ ख. घ. ङ. स्तोमेषु । ३ ख. घ. ङ. स्तोमेष्वे । ४ ख. घ. ङ. °त्य स्रा° । ५ ख. °स्य सद्भावा° ।

( उपस्थानाद्यभिधानम् )

जागतेन छन्दसा सवित्रा देवतयाऽग्नेः पुच्छे-नाग्नेः पुच्छमुप द्धाम्युदीच्या त्वा दिशा सादयाम्यानुष्टुभेन छन्द्सा मित्रावरुणाभ्यां देवतयाऽग्नेः पक्षेणाग्नेः पक्षमुप द्धाम्यूर्ध्वया त्वा दिशा सादयामि पाङ्केन छन्द्सा बृहस्प-तिना देवतयाऽग्नेः पृष्टेनाग्नेः पृष्टमुप द्यामि,इति ।

येयं प्राची दिग्यच गायत्रं छन्दो याऽप्यग्निरूपा देवता यदपि देवतात्म-नोडग्नेः शिरः, सर्वैः सहितोऽहं हे इष्टके त्वामस्य चीयमानस्याग्नेः शिर्स्थान उपद्धामि । एवमुत्तरेष्वपि योज्यस् ॥

इदानीमात्मेष्टका विधत्ते—

यो वा अपारमानमधि चिनुतेऽपारमाऽमुब्मि-छाँके भवति यः सात्मानं चिनुते सात्माऽमु-ष्मिँ होके अवत्यारमेष्टका उप द्धारयेष वा अग्नेरात्मा सात्मानमेवाग्निं चिनुते , इति।

आत्मा शरीरं तद्रहितमिं चिन्वानः स्वर्गे शरीररहितो भवति । सात्मक-माप्तिं चिन्वानस्तत्र सात्मक एव भवति । तस्मादात्मेष्टका उपदध्यात् । शिरः-पक्षपुच्छरूपं दारीरमात्मा । तन्निष्पादकत्वादेता आत्मेष्टका एप त्रिरः-प्रभृत्यवयवसंघ एवाग्नेः शरीरम् । तस्मादेतदुपधानेन सशरीरमप्तिं चिनुते ॥

वेदनं पशंसति -

सारमाऽमु ि मँ होके अवति य एवं वेद् ॥ , इति ॥

अथ मीमांसा। सप्तमाध्यायस्य तृतीयपादे चतुर्दशाधिकरणे चिन्तितम् पृष्ठैरुपस्थितौ स्तोत्रधर्माः सन्ति न वाऽग्रिमः । अग्निहोत्रनयान्मैवं मन्नोक्तेरात्मनेपदात् ॥

अग्निचयने श्रूयते—" पृष्ठैरुपतिष्ठते " इति । पृष्ठशब्दो ज्योतिष्ठोमे पाध्यं-दिनसवनगतस्य स्तोत्रकर्मणो नामधेयमिति पथमाध्याये निर्णीतम् । सोऽग्निच-यनगतोपस्थानकर्मणि प्रयुज्यमानोऽग्निहोत्रशब्दन्यायेन पृष्ठस्तोत्रधर्मानुपस्थानेऽ-तिदिशतीति चेन्मैवम् । अत्र पृष्ठश्चब्दस्य मन्त्रपरत्वेन कर्मपरत्वाभावात् । मास-

( आहुत्याद्यभिधानम् )

मिन्नहोत्रं जहोतीत्यत्राग्निहोत्रशब्दो जहोतिधातुना समानाधिकृतः कर्मपरः । अत्रोपान्मन्नकरण इत्येतत्पाणिनीयसूत्रमुपशब्दयुक्तात्तिष्ठतिधातोरात्मनेपदं विद्धचृतीयान्तस्य पृष्ठशब्दस्य मन्नात्मककरणपरतां दर्शयति । यद्यपि स्तोत्र-कर्मवाची पृष्ठशब्दस्यथाऽपि तत्साधनभृतान्रथंतरादिसामोपेतानिभ त्वा शूरे-त्यादिमन्नानुपलक्षयति । न च लक्षणाश्रयणमेव दोष इति वाच्यं, त्वत्पक्षेऽ-प्याश्रयणीयत्वात्। किंच त्वत्पक्षे यथा नित्याग्निहोत्रवाचिनाऽग्निहोत्रशब्देन तद्ध-मानुपलक्षय तेश्च धर्मस्तद्यक्तं मासाग्निहोत्रात्मकं कर्मान्तरं लक्ष्यते । तथा स्तोत्र-वाचिना पृष्ठशब्देन तद्धमोपलक्षणद्वारेणोपस्थानक्तं कर्मान्तरं लक्षणीयमिति विमक्रष्यते । तस्मात्पृष्ठशब्दो न स्तोत्रधर्मानतिदिश्चति । एतच ब्राह्मणं नक्ष-त्रेष्टकाब्राह्मणाद्ध्वं द्रष्टव्यम् ।।

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतै-त्तिरीयसंहिताभाष्ये पञ्चमकाण्डे पञ्चमप्रपाठ-केऽष्टमोऽनुवाकः ॥ ८॥

( अथ पश्चमाष्टके पश्चमप्रपाठके नवमोऽनुवाकः । )

अप्रं उद्धे या त इष्टुंवा नाम तयां नी
मृड तस्यांस्ते नमस्तस्यांस्त उप जीवंन्तो
भ्यास्माप्तं दुघ गद्य किश्शिल वन्य या त
इष्टुंवा नाम तयां नो मृड तस्यांस्ते नमस्तस्यांस्त उपजीवंन्तो भ्यास्म पञ्च वा एतेंऽप्रयो यचितंय उद्धिरेव नामं प्रथमो दुघः
(१) द्वितीयो गद्यंस्तृतीयः किश्शिलश्रंवृथों वन्यः पञ्चमस्तेभ्यो यदाहुंतीनं जुंहुयादंध्वर्यु च यजमानं च प्र दंहेयुर्यदेता आहुंतीजुंहोति आग्धेयेनैवैनां ज्लम्यति नाऽऽतिमा-

छित्यध्वर्युर्न यजंमाना वाङ्मं आसन्नसीः प्रा-णोंऽक्ष्योश्रक्षः कर्णयोः श्रोत्रं बाहुवोर्बर्छमूरु-वोरोजोऽरिष्टा विश्वान्यङ्गांनि तनूः (२) तनुवां मे सह नमंस्ते अस्तु मा मां हिश्सी-रप वा एतरमांत्प्राणाः क्रांमन्ति योऽभिं चि-न्वत्रंधिकामंति वाङ्भं आसन्नसोः प्राण इत्यांह प्राणानेवाऽऽत्मन्धंत्ते यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सु य जोषंघीषु यो रुद्रो विश्वा भुवंनाऽऽविवेश तस्में रुद्राय नमें अस्त्वाईतिभागा वा अन्ये रुद्रा हविभींगाः (३) अन्ये शंतरुद्रीयंः हुत्वा गांवीधुकं चरुमेतेन यर्जुषा चरमायामि-ष्टंकायां नि दंध्याद्वागधयेनैवैनई शमयति तस्य रवे शंतरुद्रीय हतिमयां हुर्यस्येतद्रमी कियत इति वसंवस्त्वा रुद्रैः पुरस्तांत्पान्तु पितरंस्त्वा यमरांजानः पितृभिदिक्षिणतः पान्त्वादित्या-स्त्वा विश्वेदेवैः पश्चारपान्तु द्युतानस्त्वां मारुतो मरुद्धिंरत्तरतः पांतु (४) देवास्त्वेन्द्रंज्येष्ठा वर्रणराजानोऽधस्तांचोपरिष्टाच पान्तु न वा एतेनं पूती न मेध्यो न प्रोक्षितो यदेनमतंः प्राचीनं प्रोक्षति यत्संचित्माच्येन प्रोक्षति तेनं प्रतस्तेन मध्यस्तेन प्रोक्षितः ( ५ )॥

( दुधस्तनूई विभीगाः पातु द्वात्रि रशच । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके पश्चमप्रपारके नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥

( अथ पञ्चमाष्टके पञ्चमप्रपाठके नवमोऽनुवाकः । )

अग्ने। उद्ध इत्युद्ध । या । ते। इषुः। युवा। नामं। तयां। नः। मृड। तस्याः। ते। नमंः । तस्याः । ते । उपेति । जीवन्तः । भूयास्म । अप्रें। दुघ्र। गद्य। किःशिल । वन्य। या। ते। इषुः । युवा । नामं । तयां । नः । मृड । तस्याः । ते । नमंः । तस्यांः । ते । उपोतिं । जीवंन्तः । अया-स्म । पर्झ । वै । एते । अग्नयंः । यत् । चितंयः । उद्धिरित्युंद-धिः। एव । नामं । प्रथमः । दुधः (१)। द्वितीयः। गर्द्यः। तृतीयः। किःशिलः। चतुर्थः । वन्यंः । पञ्चमः । तेभ्यंः । यत् । आहुंतीरि-या—हुतीः। न। जुहुयात्। अध्वर्युम् । च। यर्ज-मानम् । च । प्रेति । दहेयुः । यव । एताः । आहुं-तीरित्या—हुतीः । जुहोति । भागवेयेनेति भाग— धेथेन। एव। एनान्। शमयति । न। आर्तिम्।

( आहुत्याद्यभिधानम् )

एति । ऋच्छति । अध्वर्युः । न । यर्जमानः । वाक् । मे । आसन् । नसोः। प्राण इति प्र-अनः । -अक्ष्योः । चक्षुंः । कर्णयोः । श्रोत्रंम् । बाहुवोः । बर्लम् । ऊरुवोः । ओजंः । अरिष्टा । विश्वानि । अङ्गीनि । तनूः (२) । तनुवां । भे । सह । नर्मः । ते । अस्तु । मा । मा । हिश्सीः । अपेति । वै। एत-स्मांत् । प्राणा इति प्र-अनाः । क्रामन्ति । यः । अग्निम् । चिन्वन् । अधिक्रामतीयंधि -कामंति । वाक् । मे । आसन् । नसोः । प्राण इति प्र-अनः। इति । आह । प्राणानिति प्र-अनान् । एव । आत्मन् । धत्ते । यः । रुद्रः । अग्नौ । यः । अप्स्व-रयंप्—सु । यः । ओषंघीषु । यः । रुद्रः । विश्वां । भुवंना । आविवेशेत्यां-विवेशं । तस्में । इ-द्रायं। नमंः । अस्तु । आहुंतिभागा इत्याहुंति— भागाः । वै । अन्ये । रुद्राः। हविभीगा इति हविः—आगाः (३)। अन्ये। शतरुद्रीयमिति शत— रुद्रीयंम् । हुत्वा । गावीधुकम् । चरुम् । एतेनं । यर्जुषा । चरमायाम् । इष्टंकायाम् । नीति । दध्याद । भागधेयेनेति भाग-धेयेन । एव । एनम् । शम-यति । तस्यं । तु । वै । शतस्द्रीयमितिं शत—रु-

द्रीयंम् । हुतम् । इतिं । आहुः । यस्यं । एतत् । अग्री। क्रियतें। इति। वसंवः। त्वा। रुद्रैः। पुरस्तांत् । पान्तु । पितरंः । त्वा । यमरांजान इतिं यम-राजानः । पितृभिरितिं पितृ-भिः । दक्षिणतः । पान्तु । आदियाः । त्वा । विश्वैः । देवैः । पश्चात् । पान्तु । द्युतानः । त्वा । मारुतः । मरुद्रिरिति मरु-व-भिः । उत्तरत इत्युंव-तरतः । पातु (४)। देवाः । त्वा । इन्द्रंज्येष्ठा इतीन्द्रं—ज्येष्ठाः । वर्रुण-राजान इति वर्रुण-राजानः। अधस्तांत्। च। उपरिष्टाद । च । पान्तु । न । वै । एतेनं । पूतः । न । मेध्यंः । न । प्रोक्षित इति प्र—उक्षितः । यद । एनम्। अतः। प्राचीनंम्। प्रोक्षतीति प्र—उक्षति। यत् । संचितमिति सं-चितम् । आज्येन । प्रोक्ष-तीति प्र—उक्षति । तेनं । पूतः । तेनं । मेध्यंः । तेनं । प्रोक्षित इति प्र—उक्षितः ( ५ ) ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापद्पाठे पश्चमाष्टके पश्चमप्रपाठके नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥

( अथ पश्चमकाण्डे पञ्चमप्रपाठके नवमोऽनुवाकः । )

आत्मेष्टकामुपस्थानमप्यष्टम उदीरितम् । अथ नवम आहुत्यादिकमभिधीयते । ( आहुत्याद्यभिधानम् )

यदुक्तं सूत्रकारेण-" अम्र उद्धे या त इषुर्युवा नामेति पञ्चाऽऽज्याहुती-र्द्धत्वा " इति, तदिदं विधातुं मन्नानुत्पादयति —

> अग्न उद्धे या त इषुर्युवा नाम तया नो मृड तस्यास्ते नमस्तस्यास्त उप जीवन्तो भूयारमाग्ने दुघ गद्य किःशिल वन्य या त इषुर्युवा नाम तया नो मृड तस्यास्ते नमस्तस्यास्त उपजीवन्तो भूयास्म , इति।

उद्धिरिति कस्यचिद्येर्नाम । उद्धिनामक हेऽये ते त्वदीया येयमिषुर्युवा नाम, परशरीरे सहसा मिश्रणाद्युवेति वाणस्य नामधेयं, तया युवाभिधेयया नोऽस्मान्मृह सुखय । ते त्वदीयायास्तस्या इषोर्नमोऽस्तु । ते त्वदीयायाः स्तस्या इषोः प्रसादादुपजीवन्तः समीचीनजीवनयुक्ता भूयास्म । एवमुत्त-रत्रापि योज्यम् । दुधादीनि चत्वार्यमिविशेषनामानि । तैर्पत्रश्रतुर्धा भिद्यते । सर्वेषामप्यग्निशब्द आदावनुषज्यते । या त इषुरित्यादिरन्त्यानुषद्गः ॥

अथैतैर्भन्नेराहुतीर्विधत्ते-

पञ्च वा एतेऽग्नयो यञ्चितय उद्धिरेव नाम प्रथमों दुघ्रो दितीयो गह्यस्तृतीयः किश्शिल-श्चतुर्थो वन्यः पञ्चमस्तेभ्यो यदाहुतीर्न जुहुयादध्वर्धु च यजमानं च प दहेयुर्य-देता बाहुतीर्जुहोति भागधेयेनैवैनाञ्छमयति नाऽऽतिमार्छत्यध्वर्युर्न यजमानः , इति।

या एताः पञ्च चितय उपर्यधोभावेन निष्पादितास्ता एवोदध्यादिनामकाः पश्चाप्रयः । तेषामाहुत्यभावेऽध्वर्युयजमानयोदीहः स्यात् । अतस्तत्परिहारायै-तैर्भन्नेः पञ्चाऽऽज्याहुतीर्जुहुयात् । एतासां च वातनामाहुत्यनन्तरभावित्वाद-मिर्देवेभ्य इत्यनुवाकान्ते तदेतद्वाह्मणं द्रष्टव्यम् ॥

यदुक्तं सूत्रकारेण—" वाङ्म आसन्तिति सर्वत्राऽऽरोहैन्त्रत्यवरीहंश्च जपति सक्टदाडन्ततः " इति, तमेतं विधिमुन्नेतुं मन्नमुत्पादयति —

( आहुत्याद्यभिधानम् )

वाङ्म आसन्नसोः प्राणोऽक्ष्योश्वश्चः कर्ण-योः श्रोत्रं बाहुवोर्बलमूरुवोरोजोऽरिष्टा विश्वान्यङ्गानि तनूरतनुवा मे सह नमस्ते अस्तु मा मा हिश्सीः , इति।

मे मदीया येथं वाक्सेयमासन्नास्ये मुखे सुस्थिता भवतु । नसोर्नासिका-छिद्रयोः प्राणः सुस्थितो भवतु । तथाऽक्षिगोलकयोश्रक्षुरिन्द्रियं, कर्णगो-लक्योः श्रोत्रेन्द्रियम् । वाह्वोर्नानाविधव्यापारसामर्थ्यम् । ऊर्वोर्गमनसाम-र्थम् । तथा विश्वान्यङ्गान्यरिष्टानि सर्वेऽप्यवयवा हिंसारहिता भवन्तु । तन्-रवयवीभूतं शरीरमपि हिंसारहितमस्तु । मे तनुवा मदीयेन शरीरेण सह ते तुभ्यं नमः साष्टाङ्गदण्डमणामोऽस्तु । अतो मा मां त्वं मा हिंसीः ॥

अथ जपविधिमुन्नयति—

अप वा एतस्मात्प्राणाः क्रामन्ति योऽभिं चिन्वत्रधिकामति वाङ्म आसत्रसोः प्राण इत्याह प्राणानेवाऽऽत्मन्धत्ते , इति ।

यो यजमानोऽध्वर्युर्वाऽप्रिचयनकाले चितमप्रिमधिरुह्य पादेनाऽऽक्रामित, एतस्मात्माणाः सर्वेऽप्यपक्रामिनत । अतः प्राणानां धारणाय मन्ने वगादीनां स्वस्थानावस्थितिरुच्यते । तस्मादिमं मन्नं जपेदिति विधिरभ्युन्नेयः । यदा त्वाहेतिपदमेव ब्र्यादितिलिङ्ग्यं ब्रूते तदा प्रत्यक्ष एव विधिः । एतंचाऽऽक्रमणे- एकाब्राह्मणाद्ध्वं द्रष्ट्व्यम् ॥

यदुक्तं सूत्रकारेण—'' यो रुद्रो अग्नाविति रौद्रं गावीधुकं चरुमेतेन यजुषा यस्यामिष्टकायां शतरुद्रीयं जुहोति तस्यां प्रतिष्ठापयति '' इति, तदिदं विधातुं मन्नमुत्पाद्यति—

यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवनाऽऽविवेश तस्मै रुद्राय नमी अस्तु, इति।

रुद्रदेवतारूपोऽग्निः । स च लौकिकेऽङ्गाररूपेऽग्नावुदकादिषु च प्रविश्य गृहो वर्तते, तस्मै नमोऽस्तु ॥ एतन्मन्नसाध्यं चरूपधानं विधत्ते —

आहुतिभागा वा अन्ये रुद्रा हविभीगा अन्ये शतरुद्रीय हुत्वा गावीधुकं चरुमेतेन यजुषा चरमायामिष्टकायां नि द्रध्याद्रागधेयेनेवेन इ शमयति तस्य त्वे शतरुद्रीय हुतमि-त्याहुर्यस्येतद्यो क्रियत इति , इति।

सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा इत्युक्तत्वात्सन्त्यनेके रुद्रास्तेषां मध्ये केचिदा-हुतिमेव भजन्ते तदर्थः शतरुद्रीयहोमः । अन्ये तु हिवर्भजन्ते तदर्थिममं गवी-धुकधान्येन निष्पादितं चरुं निद्ध्यात् । उपधाने सित हिवर्भाजमाग्नें स्वभा-गेन शान्तं करोति । यस्य यजमानस्य चयने तिददं चरूपधानं क्रियते तस्यैव शतरुद्रीयहोमः सफलो भवति। अन्यथा शतरुद्रीयं हुतमप्यफलं स्यादि-त्यभिज्ञा आहुः । एतच रुद्रो वा एप यदिग्नित्यनुवाके द्रष्ट्व्यम् ॥

यदुक्तं सूत्रकारेण—'' वसवस्त्वा रुद्रैः पुरस्तात्पान्त्वित यथालिङ्गं संचितमित्रमाज्येन प्रोक्षति मध्य उत्तमेन पाङ्मुखः '' इति, तदिदं विधातुं मन्नानुत्पादयति—

> वसवस्त्वा रुद्रैः पुरस्तात्पान्त पितरस्त्वा यम-राजानः पितृभिर्दक्षिणतः पान्त्वादित्यास्त्वा विश्वेदेवैः पश्चात्पान्तु युतानस्त्वा मारुतो मरुद्रिरुत्तरतः पातु देवास्त्वेन्द्रज्येष्ठा वरुण-राजानोऽधस्ताञ्चोपरिष्टाञ्च पान्तु , इति।

य एतेऽष्टौ वसवः सन्ति ते रुद्दैरेकादशिभः सह हेऽग्ने त्वां पूर्व-स्यां दिशि रक्षन्तु । यमो राजा येषां पितृणां ते यमराजानस्तादृशाः पितरोऽ-न्यैः पितृभिः सार्धं दक्षिणस्यां दिशि पान्तु । ये द्वादशाऽऽदित्यास्ते विश्वेदेंवैः सार्धं पश्चात्पान्तु । यो द्युताननामकोऽधिकप्रकाशवान्कश्चिन्मरुतां स्वामी स सर्वैर्मरुद्गणैः सहोत्तरस्यां दिशि पातु । इन्द्रो ज्येष्ठो वयोगुणाभ्यामधिको येषां देवानां त इन्द्रज्येष्ठाः । वरुणो राजा येषामन्येषां देवानां ते वरुणरा-जानः । ते चोभयविधा देवा उध्वीधोदिशोः पान्तु ॥ अथ विधत्ते-

न वा एतेन पूतो न मेध्यो न प्रोक्षितो यदे-नमतः प्राचीनं प्रोक्षिति यत्संचितमाज्येन प्रो-श्वति तेन पूतस्तेन मेध्यस्तेन प्रोक्षितः॥, इति॥

अतोऽस्मादाज्यमोक्षणात्माचीनं पूर्वमेव यदि सहस्रस्य ममा असीत्यादिमन्नेण हिरण्यशकलैः मोक्षेत्, तदानीमेतेन मोक्षणेन नायमिः पूर्तो नापि यश्चयोग्यो भवति । किं बहुना मोक्षित एव न भवति । यदि संचितमिश्ममाज्यद्रव्येणोक्ति मन्नेण मोक्षेत्, इदानीं तेनैवाऽऽज्यमोक्षणेनािः पूर्तो भवति, यश्चयोग्यश्च भविते । सम्यक्मोक्षितश्च भवति । एतच साहस्रवता मोक्षतीित ब्राह्मणात्पूर्व द्रष्ट्व्यम् ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविराचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदी-यतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये पञ्चमकाण्डे पञ्चमप्रपाठके नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥

( अथ पञ्चमाष्टके पञ्चमप्रपाठके दशमोऽनुवाकः ।)

समीची नामांसि प्राची दिक्तस्यांस्तेऽग्निरः धिंपतिरिसतो रक्षिता यश्चाधिंपतिर्यश्च गोष्ठा ताभ्यां नमस्तौ नो मृडयतां ते यं द्विष्मो यश्च नो देष्टि तं वां जम्भे द्वाम्योजस्विनी नामांसि दक्षिणा दिक्तस्यांस्त इन्द्रोऽधिंपतिः ए-दांकुः प्राची नामांसि प्रतीची दिक्तस्यांस्ते (१) सोमोऽधिंपतिः स्वजोऽवस्थावा नामास्यदीची दिक्तस्यांस्ते वस्णोऽधिंपतिस्तर-

श्र्वंराजिरधिंपत्नी नामांसि बृहती दिक्तस्यांस्ते बृहस्पतिरिधंपतिः श्वित्रो विश्वनी नामां-सीयं दिकस्यांस्ते यमोऽधिंपतिः कल्माषं-मीवो रक्षिता यश्चाधिपतिर्यश्च गोप्ता ताभ्यां नमस्तौ नों मृडयतां ते यं दिष्मो यश्चं (२) नो देष्टि तं वां जम्भे द्धाम्येता वै देवतां अग्निं चितः रंक्षन्ति ताभ्यो यदाहुंतीर्न जुंहुयादंध्वर्यु च यजंमानं च ध्यायेयुर्यदेता आहुंतीर्जुहोतिं भागधेयेनैवैनां-ञ्छमयाति नाऽऽर्तिमाछित्यध्वर्धुन यर्जमानो हेत-यो नामं स्थ तेषां वः प्ररो गृहा अग्निर्व इषं-वः सिंछिं निष्ठिम्पा नामं (३) स्थ तेषां वो दक्षिणा ग्रहाः पितरो व इषंवः सर्गरो विजिणो नामं स्थ तेषां वः पश्चाद्रग्रहाः स्वप्नीं व इषेवी गर्ह्वरीऽवस्थावांनी नामं स्थ तेषां व उत्तराद्गृहा आपी व इषवः समु-द्रोऽधिपतयो नामं स्थ तेषां व उपरि गृहा वर्षे व इषवोऽवंस्वान्क्रव्यां नामं स्थ पार्थिन वास्तेषां व इह गृहाः (४) अन्ने व इषं-वो निमिषो वांतनामं तेभ्यों वो नमस्ते नीं

मुडयत ते यं दिष्मी यश्र्व नो देष्टि तं वो जम्भे दधामि हुतादो वा अन्ये देवा अंहुतादोऽन्ये तानं ग्रिचिदेवोअयांन्प्रीणाति द्रधा मंधुमिश्रेणैता आहुंतीर्जुहोति आगधेयेनैवै-नान्प्रीणात्यथो खल्वां हुरिष्टंका वै देवा अंहु-ताद इति (५) अनुपरिक्रामं जुहोत्यपंरिवर्ग-मेवैन निप्रीणातीम स्तनमूर्ज स्वन्तं घयापां प्र-प्यांतममे सरिरस्य मध्ये । उत्सं जुषस्व मधु-मन्तमूर्व समुद्रियः सद्नमा विशस्व । यो वा अप्तिं प्रयुज्य न विमुञ्जति यथाऽश्वी युक्तोऽ-विमुच्यमानः क्षुध्यंन्पराभवंत्येवमंस्याग्निः परां भवति तं पंराभवंन्तं यजंमानोऽनु परा भवति सोऽग्निं चित्वा लूक्षः (६) अवतीमः स्तन-मूर्जस्वन्तं धयापामित्याज्यंस्य पूर्णाः सुचं जुहो-रयेष वा अग्नेविंमोको विमुच्येवास्मा अन्नमपिं द्धाति तस्मादाहुर्यश्चेवं वेद यश्च न सुधार्यः ह वै वाजी सुहितो द्धातीत्यमिर्वाव वाजी तमेव तस्प्रीणाति स एंनं प्रीतः प्रीणाति वसीं-यान्भवति (७)॥

प्रपा॰ ९ अनु॰ १०] कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता। ( सर्पांहुत्यायभिधानम् )

( प्रतीची दिक्तस्य स्ते द्विष्मी यश्चं निष्टिम्पा नामेह गुहा इति खूक्षो वसी यान्मवति । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके पश्चमप्रपाठके दशमोऽनुवाकः ॥ १०॥

( अथ पञ्चमाष्टके पञ्चमप्रपाठके दशमोऽनुवाक: ।)

समीची । नामं । असि । प्राची । दिक् । तस्याः । ते । आग्नः । अधिपतिरियधि-पतिः । असितः। रक्षिता। यः। च। अधिपतिरित्यधि— पतिः। यः। च। गोप्ता। ताभ्यांम्। नमंः। तौ। नः। मृडयताम् । ते । यम् । द्विष्मः । यः । च । नः । द्देष्टिं। तम् । वाम् । जम्भें । दथामि । ओजस्विनीं । नामं। असि । दक्षिणा। दिक्। तस्याः। ते। इन्द्रंः । अधिपतिरित्यधि-पतिः । एदांकः । प्राची । नामं । असि । प्रतीचीं । दिक् । तस्याः । ते (१)। सोमंः । अधिपतिरित्यधि-पतिः । स्वज इति स्व-जः । अवस्थावेत्यंव-स्थावां । नामं । आसि । उदींची । दिक् । तस्याः । ते । वर्रणः । अधिप-तिरित्यधि-पतिः। तिरश्चंराजिरिति तिरश्चं-राजिः। अधिपत्नीत्यधिं-पत्नी । नामं । असि । बृहती । दिक् । तस्याः । ते । बृहस्पतिः । अधिपतिरित्य-

धि-पतिः। श्वित्रः। विश्वनीं। नामं। असि। इयम् । दिक् । तस्याः । ते । यमः । अधि-पतिरियधि-पतिः । कल्माषेत्रीव इतिं कल्मा-षं-ग्रीवः । रक्षिता । यः । च । अधिप-तिरित्यधि-पतिः। यः। च। गोप्ता। ताभ्यांम्। नमं । तो । नः । मृहयताम् । ते । यम् । द्विष्मः । यः।च(२)।नः। द्वेष्टिं।तम्। वाम्। ज-म्भे । द्धामि । एताः । वै । देवताः । अग्निम् । चितम् । रक्षन्ति । ताभ्यंः । यत् । आहुंतीरित्या-हुतीः । न । जुहुयात् । अध्वर्युम् । च । यर्जमानम्। च । ध्यायेयुः । यव । एताः । आहुंतीरित्या— हुतीः । जुहोति । भागधेयेनेति भाग-धेयेन । एव । एनान्। शमयति। न। आतिं म्। एति । ऋ॰ च्छति । अध्वर्युः । न । यर्जमानः । हेतर्यः । नामं । स्थ । तेषांम् । वः । पुरः । गृहाः । अग्निः । वः । इषंवः। स्छिछः। निछिम्पा इति नि—छिम्पाः। नामं (३)। स्थ। तेषांम् । वः । दक्षिणा । गृहाः । पितरंः । वः । इषंवः । सगरः । वज्रिणंः । नामं। स्थ । तेषाम् । वः । पश्चात् । गृहाः । स्वप्नः । वः। इषवः। गह्नरः। अवस्थावान इत्यंव-स्थावानः।

नामं । स्थ । तेषांम् । वः । उत्तरादित्युंत्—तराव् । गृहाः । आर्षः । वः । इषंवः । समुद्रः । अधिपतय इत्यधि-पतयः। नामं। स्थ । तेषाम् । वः। उपरिं। गृहाः। वर्षम्। वः। इषवः। अर्वस्वान्। क्रव्याः । नामं । स्थ । पार्थिवाः । तेषाम् । वः । इह । गृहाः । (४) । अर्त्रम् । वः । इषवः । निमिष इति नि-मिषः। वातनाममिति वात-नामम्। तेभ्यः। वः। नमः। ते। नः। मृडयत। ते। यम्। द्विष्मः। यः। च । नः। द्वेष्टिं। तम्। वः। जम्भे । दुधामि । हुताद् इति हुत-अदः । वै । अन्ये । देवाः । अहुताद् इत्यंहुत—अदंः । अन्ये । तान् । अग्निचिद्रियंग्नि—चित् । एव । उभयान् । प्रीणाति । दुन्ना । मधुमिश्रेणेति मधु—मिश्रेणे । एताः । बाहुंतीरित्या—हुतीः । जुहोति । आगधे-येनेति भाग-धेयेन । एव । एनान् । प्रीणाति । अथो इति । खर्छ । आहुः । इष्टकाः । वै । देवाः । अहुताद इत्यंहुत—अदंः । इति (५) । अनुपरिक्राम-मित्यंनु —परिक्रामंम्। जुहोति । अपंरिवर्गमित्यपंरि — वर्गेम् । एव । एनान् । प्रीणाति । इमम् । स्तर्भम् । र्डर्जस्वन्तम्।धय। अपाम् । प्रप्यांतमिति प्र—

प्यातम् । अग्ने । सरिरस्यं । मध्ये । उत्संम् । जुषस्व । मधुमन्तामिति मधुं—मन्तम्। उर्व । समुद्रियंम् । सर्-नम्। एति । विशस्व । यः। वै । अग्निम्। प्रयु-ज्येति प्र-युज्यं। न। विमुञ्जतीति वि-मुञ्जति । यथां। अर्थः। युक्तः । अविंमुच्यमान इत्यविं-मुच्यमानः । क्षुध्यंन् । पराभवतीति परा— भवंति । एवम् । अस्य । अग्निः । परेतिं । भवति । तम् । पराभवंन्तमितिं परा-भवंन्तम् । यर्जमानः । अनु । परेति । भवति । सः । अग्निम् । चित्वा । लूक्षः (६)। अवति । इमम् । स्तनंम् । ऊर्जस्व-न्तम्। धय। अपाम्। इति । आज्यंस्य। पूर्णाम् । सुचम्। जुहोति। एषः। वै। अग्नेः। विमोक इति वि—मोकः। विमुच्येति वि—मुच्यं। एव । अस्मै। अत्रंप् । अपीति । द्धाति । तस्मांद । आहुः । यः। च। एवम् । वेदं। यः। च। न । सुधाय-मिति सु—धार्यम्। ह। वै। वाजी । सुहित इति सु—हितः । द्धाति । इति । अग्निः । वाव । वाजी । तम्। एव। तव्। प्रीणाति। सः। एनम्। प्रीतः। प्रीणाति । वसीयान् । भवति (७) ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पञ्चमाष्टके पञ्चमप्रपाठके दशमोऽनुवाकः ॥ १०॥

## प्रपा॰ ९ अनु ० १०] कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता। (सर्पाहु याद्यभिधानम् )

( अथ पञ्चमकाण्डे पञ्चमप्रपाठके दशमोऽनुवाकः । )

आज्याहुतीः(तिः) पोक्षणं चेत्यादिकं नवमे श्रुतम् । अथ दशमे सर्पाहुत्यादिकमुच्यते ।

यदुक्तं सूत्रकारेण—'' समीची नामासि प्राची दिगिति दध्ना मधुमिश्रेण षद्सपीहुतीरनुपरिचारम् '' इति, तदेतद्विधातुं मन्नानुत्पादयति—

> समीची नामासि प्राची दिक्तस्यास्तेऽग्निर-धिपतिरसितो रक्षिता यश्चाधिपतिर्यश्च गोप्ता ताभ्यां नमस्तो नो मृडयतां ते यं दिष्मो यश्च नो देष्टि तं वां जम्भे द्धाम्यो-जस्विनी नामासि दक्षिणा दिक्तस्यास्त इन्द्रोऽधिपतिः पृदाकुः प्राची नामासि प्रतीची दिक्तस्यास्ते सोमोऽधिपतिः स्वजोऽ-वस्थावा नामास्युदीची दिक्तस्यास्ते वरुणोऽ-धिपतिस्तिरश्चराजिरधिपताः वित्रो व-धिपतिस्तिरश्चराजिरधिपताः वित्रो व-शिनी नामासीयं दिक्तस्यास्ते यमोऽधिपतिः कल्माषप्रीवो रक्षिता यश्चाधिपतिर्यश्च गोप्ता ताभ्यां नमस्तो नो मृडयतां ते यं द्विष्मो यश्च नो देष्टि तं वां जम्भे द्धामि, इति।

येयं प्राची दिक्तस्याः समीचीति नामधेयं, सम्यगञ्जतीति प्रातःकालानुष्ठानार्थं प्रवर्तत इति व्युत्पत्तेः । हे प्राची(चि) त्वं समीच्यभिधाऽसि ।
तस्यास्तादृश्या अग्निर्देवः स्वामी । असितः कृष्णसर्पः । स च तव रक्षिता ।
ताभ्यामधिपतिरक्षितृभ्यां नमोऽस्तु । तावुभौ नोऽस्मान्मृडयतां सुखयताम् ।
ते सुखिनो वयं यं पुरुषमस्मानिहिसतुं प्रवर्तमानं द्विष्मः, यश्च शत्रुरस्मानुदासीनानिष देष्टि तं द्विविधं शत्रुं वां युवयोरिधपतिरक्षित्रोर्जनमे विदारितास्ये
देषामि स्थापयामि । एवमुत्तरत्रापि योज्यम् । ओजस्विनी वलवतीति दाक्षि-

णिद्शो नाम । पृदाकुरजगरः सर्पः । राक्षितेत्यादिशेषोऽनुषज्यते । प्रकर्षेणाञ्चतीति सायंसंध्याद्यनुष्ठानाय प्रवर्तत इति पश्चिमदिशः प्राचीति नामधेयम् ।
स्वस्मिञ्जायत इति स्वजः स्वाधीनवलः सर्पः । मनुष्यानवस्थापयतीति न्युत्पः
स्वाऽवस्थावेत्युद्गिदशो नाम । तिरश्चीनाः कटकवल्रयाकारा राजयो रेला
यस्य सर्पस्यासौ तिरश्चराजिः । अधिपालयतीति न्युत्पत्त्याऽधिपत्नीत्यूर्ध्वः
दिशो नाम । पौढत्वाद्बृहती । श्वित्रो यस्य सर्पस्य श्वासधारणेन स्वश्चरीर
उच्छूनता भवति । दशनेन मनुष्यश्चरिरेऽप्युच्छूनता भवति सोऽयं श्वितः ।
वशः प्राणिनामवस्थातुं स्वाधीनताऽस्यामस्तीति वशिनी । एतच्च भूमिक्षपाया
अधोदिशो नाम । कल्माषाः कृष्णविन्दवो ग्रीवायां यस्य सर्पस्य सोऽयं कः
ल्माषग्रीवः । रक्षितेत्यादेः सर्पस्य वाचकेभ्यः शब्देभ्य अध्वीमनुषङ्गद्योतनायाः
नितममन्त्रे पुनः पाठः ॥

एतन्मन्नसाध्या आहुतीर्विधत्ते —

एता वै देवता अग्निं चितः रक्षन्ति ताभ्यो यदाहुतीनं जुहुयादध्वर्धं च यजमानं च ध्या-येयुर्यदेता आहुतीर्जुहोति भागधेयेनेवैनाञ्छ-मयति नाऽऽर्तिमार्छत्यध्वर्युनं यजमानः, इति।

एता अमीन्द्राद्यधिपतिरूपा असितादिसप्रूपाश्च देवता इष्टकाभिश्चितमप्ति रक्षन्ति अतश्चाऽऽसां शान्त्यै जुहुयात् ॥

यदुक्तं सूत्रकारेण '' हेतयो नाम स्थाति षण्महाहुतीर्थथा सपीहुतीः '' इति, तदेतद्विधातुं मन्नानुत्पाद्यति—

हेतयो नाम स्थ तेषां वः पुरो गृहा अग्निर्व इषवः सिळेलो निळिम्पा नाम स्थ तेषां वो दक्षिणा गृहाः पितरो व इषवः सगरो विज्ञणो नाम स्थ तेषां वः पश्चाद्गृहाः स्वमो व इषवो गह्वरोऽवस्थावा-नो नाम स्थ तेषां व उत्तराद्गृहा आपो व इषवः समुद्रोऽधिपतयो नाम स्थ तेषां व उपारे गृहा वर्ष व इषवोऽवस्वा- न्क्रव्या नाम स्थ पार्थिवास्तेषां व इह गृहा अत्रं व इषवो निमिषो वातनामं तेश्यो वो नमस्ते नो मृडयत ते यं दिष्मो यश्च नो देष्टि तं वो जम्मे द्यामि , इति।

हेतयः शत्रूणां ग( ह )न्तारो हे गन्धर्वविशेषा यूयं होतिनामकाः स्थ । तेषां युष्माकं पूर्वस्यां दिशि गृहा वर्तन्ते । अग्निर्युष्माकिमपत्रोऽग्निसमाना इत्यर्थः । सिललो वायुविशेषः । चरमपत्रे पठितं वातनामित्यादिकं सर्वेष्विप पत्रेष्व-ष्वनुष्वयते । पूर्वस्यां दिशि संचरतो वायोः सिलल इति नामधेयम् । तेभ्यो वो नम इत्यादिकं विस्पष्टम् । नितरां चन्दनेनानुलिप्ता ये गन्धर्वास्तेषां निलिम्पा इति नामधेयम् । पितरः पितृसमानाः । सगर इति तत्र स्थितस्य नामधेयम् । वज्रं येषामस्तीति विज्ञणः । तदेतद्गन्धर्वनाम । स्वमः स्वमसमानाः । यथा स्वमे किचिद्प्यसाध्यं नास्त्येवमेतासामिष्णामित्यर्थः । गहर इति वायोर्नाम । अवस्था स्थितिरवस्थानभेषामस्तीत्यवस्थावानः । तदेतद्गन्धर्वनाम । आप चदकसमानाः । जलवत्सर्वदा प्रसरन्तीत्यर्थः । समुद्र इति वायोर्नाम । अधिकं पालयन्तीत्यधिपतयः । वर्षे दृष्टिसमाना निरन्तरं पतन्तीत्यर्थः । अव•स्थानिति वायोर्नाम । कव्या मांसप्रियाः । तदेतद्गन्धर्वनाम । ते च पार्थिवाः पृथिव्यां वर्तन्ते । इह भूमौ । अन्नमन्नहेतवः । निभिष इति वायोर्नाम ॥

एतैर्भन्नैः साध्यं होमं विधत्ते--

हुतादों वा अन्य देवा अहुतादोऽन्ये तानिम-चिदेवोभयान्प्रीणाति द्रघ्ना मधुमिश्रेणैता आहु-तीर्जुहोति भागधेयेनैवैनान्प्रीणात्यथो ख-ल्वाहुरिष्टका वै देवा अहुताद इसनु-परिक्रामं जुहोत्यपरिवर्गमेवैनान्प्रीणाति, इति।

पूर्व तृषदे विद्यानुवाके दध्ना मधुमिश्रेणावोक्षणमहुतमक्षकदेवपीत्यर्थमुक्तम् । इह तु हुतभक्षकदेवपीत्यर्थे तेनैव द्रव्येण होम उच्यते । आपि चैकेऽभिज्ञा एवमाहुः—इष्टका एवाहुतादो देवास्तत्र होमेन हुतभक्षकाणां प्रीताविष्येतासामिष्टकानां प्रीत्यर्थे होमकालेऽनुक्रमेण परितः क्रमणीयं, तेनैव परिक्रमणेन कमिप देवमवर्जीयत्वा सर्वानप्येतावतो देवान्प्रीणाति । तदेवं होमे-

नानुपरिक्रमणेन च हुतादामहुतादां च सर्वेषां प्रीतिरुपपद्यते। तदिदं सर्पा-हुतिमहाहुतिब्राह्मणं वातनामैहोमब्राह्मणादूध्वे द्रष्टव्यम् ॥

यदुक्तं सूत्रकारेण—'' अनूबन्ध्यावपायां हुतायामोदुम्बरीं सूर्चं घृतस्य पूरियत्वेम १ स्तनमूर्जस्वन्तं धयापामित्यग्नेर्विमोकं सुहोति '' इति, तदिदं विधातुं मन्नमुत्पादयति—

इमः स्तनमूर्जस्वन्तं धयापां प्रप्यातममे सरिरस्य मध्ये । उत्सं जुषस्व मधुमन्त-मूर्व समुद्रियः सदनमा विशस्व । , इति ।

हेऽम इमं स्नुच्यवस्थितं द्रव्यविशेषं धय पिव । कीदृशमपां मातृस्थानी-यानां स्तनं स्तनस्थानीयं, घृतस्य गोद्वारोदककार्यत्वात्तदीयस्तनत्वोपचारः । ऊर्जस्वन्तं रसवन्तं, प्रपातमितपृद्धं सिर्रस्य मध्ये यथा जलस्य मध्य उत्सं प्रवाहशक्तिस्तथा प्रभूतं घृतं, मधुमन्तं माधुर्योपेतं जुषस्व सेवस्व । हे ऊर्व विस्तृतामे समुद्रियं समुद्रसंविध सदनं तदीयस्थानमाविशस्व प्रविश ॥

एतेन मन्नेण साध्यं होमं विधत्ते —

यो वा अभि प्रयुच्य न विमुञ्जति यथाऽश्वो युक्तोऽविमुच्यमानः क्षुध्यन्पराभव-त्येवमस्याभिः परा भवति तं पराभवन्तं यजमानोऽनु परा भवति सोऽभिं चित्वा छूक्षो भवतीमः स्तनमूर्जस्वन्तं धयापामि-याज्यस्य पूर्णाः सुचं जहोत्येष वा अमेर्वि-मोको विमुच्येवास्मा अन्नमपि द्धाति, इति।

यो यजमानोऽाग्नें युनज्मीत्यादिभिर्मत्रैरेतमिं कर्मणि प्रयुज्य न विमुश्चे-दस्य यजमानस्याग्निः पराभवति विनञ्चति । यथा लोकेऽश्वो रथे युज्यमान-श्चिरमविमुच्यमानः क्षुधाक्रान्तः पराभूतः पीडितो भवति तद्दिग्निपराभवमनु यजमानोऽपि पराभवति । ताद्दशोऽग्निं चित्वा लूक्षः सर्वदा रूक्षो दाहोपेतो भवत्यतो जुहुयात् । एष च होमोऽग्नेविमोकः । ततोऽग्निं विमुच्यास्मा अनं समर्पितवान्भवति ॥

९ ख. च. <sup>°</sup>मत्रा<sup>°</sup>। २ क. ख. घ. ङ. अनुव<sup>°</sup> ३ ख. घ. ङ. च. <sup>°</sup>चं पू<sup>°</sup>।

पुनः प्रकारान्तरेण प्रशंसति —

तस्मादाहुर्यश्चेवं वेद यश्च न सुधायः ह वे वाजी सुहितो दघातीत्यग्नि-र्वाव वाजी तमेव तस्पीणाति स एनं प्रीतः प्रीणाति वसीयान्भवति॥, इति॥

यस्मादत्राप्तिं विमुच्यात्रं पदीयते तस्मात्कारणाञ्चोके यश्च पुरुष एन(व)मित्रद्वचान्तं जानाति, यश्च न जानाति, ताद्दशाः सर्वेऽप्येवमाद्धः सुद्दितः सुष्ठु
खाद्यादिना तृप्तो वाजी सुधायं स्वस्योपिर धारणीयं पुरुषं पुनः पुनर्धारियत्वा
गन्तव्यस्थले नीत्वा दधाति स्थापयतीति । अत्र हशब्द आवालगोपालपसिद्धिं दर्शयति । एवं लौकिकोक्तौ सत्यामत्राप्यिप्तरेव वाजस्थानीयः । तमेवाप्तिं तत्तेन विमोकहोमेन पीणाति । स च पीतोऽप्तिरेनं यजमानं पीणयति ।
स च यजमानोऽतिश्वयेन धनवानभवति । एतस्य च ब्राह्मणस्याऽऽम्नातेष्वनुवाकेष्वन्तर्भावासंभवादन्ते निवेशः । एवमन्यस्यापि ताद्दशस्य द्रष्टव्यम् ॥

अत्र मीमांसा।

एकादशाध्यायस्य तृतीयपादे नवमाधिकरणे चिन्तितम् — किमियमोकः सर्वान्ते मुख्यान्ते वाऽग्रिमो यतः। योगे सर्वार्थता मैवं मुख्यार्थोऽसौ तदन्तिमः॥

अग्निचयने योगिविमोकावग्नेः श्रूयेते । अग्निं युनज्मिति मत्रहोमो योगः । इमं स्तनिमिति मत्रहोमो विमोकः । स च साङ्गमधानविषयसर्वप्रयोगानते कर्तव्यः । कुतः । योगस्य सर्वार्थत्वेन मध्ये तिद्वमोकासंभवादिति प्राप्ते ब्रूपः – पश्चिमिर्युनिक्ति पाङ्को यज्ञो यावानेव यज्ञस्तमामोतीत्यनेनै योजने यज्ञपाप्ति- वचनेन योगस्य प्रधानार्थत्वावगमात्प्रधानकर्मणो उन्ते विमोकं कुर्यात् ॥

तत्रैव वार्तिककारमतेन चिन्तितम्

व्यत्यस्तौ तावुभौ पक्षावुत्पत्तावविशेषतः ॥ सर्वार्थत्वं गुणे भाति सर्वान्ते तद्विमोचनम् ।

मधानान्ते विमोक इति यो भाष्ये सिद्धान्तः स एवात्र पूर्वः पक्षः । अप्ति युजिन श्वसा घृतेनेति जुहोत्यग्निमेव तद्यनक्तीत्योगस्योत्पत्तिवाक्यम् । पश्चभिर्युनक्तीति गुणविधिः । तत्र न तावदुत्पत्तौ प्रधानगामी योग इत्यस्या-

९ क. घ. ड. ेह्यार्थह्य तदाप्तितः। अं। २ ख. घ. ड. ेन ये। ३ च. मोचने।

( अश्वमेधशेषमूतप्रथमपशुसंघविधि: ।)

र्थस्य गमको विशेषोऽस्ति । गुणविधिशेषेऽपि यज्ञशब्दो न प्रधानमात्रमाच्छे, किंतु साङ्गम् । तस्माद्यागस्य सर्वार्थत्वाद्विमोकोऽपि सर्वान्ते कर्तव्य इति ॥ इति श्रीमत्सायणाचार्थविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकारो कृष्णयजुर्वेदीयतै-

तिरीयसंहिताभाष्ये पञ्चमकाण्डे पञ्चमप्रपाठके

दशमोऽनुवाकः ॥ १० ॥

( अय पञ्चमाष्टके पञ्चमप्रपाठक एकादशोऽनुवाकः । )

इन्द्रांय राज्ञे सूकरो वर्रुणाय राज्ञे कृष्णीं यमाय राज्ञ ऋश्यं ऋषभाय राज्ञें गवयः शांर्टूलाय राज्ञे गौरः पंरुषराजायं मर्कटः क्षिपश्येनस्य वर्तिका नीलंङोः क्रिमिः सोमंस्य राज्ञीः कुछुङ्गः सिन्धीः शिश्शुमारी हिमवेती हस्ती (१)॥

( इन्द्रांयाष्टाविर्श्रातिः । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके पश्चमप्रपाठक एकाद्शोऽनुवाकः ॥ ११ ॥

( अथ पञ्चमाष्टके पञ्चमप्रपाटक एकाद्शोऽनुवाकः ।)

इन्द्रांय । राज्ञें । सूकरः । वर्रुणाय । राज्ञें । कृष्णंः । यमार्य । राज्ञें । ऋश्यंः । ऋषभायं । राज्ञें । गवयः । शार्दूछायं । राज्ञें । गौरः । प्रस्वराजायेति पुरुष-राजायं । मर्कटंः । क्षिप्रश्येनस्येति क्षिप-श्येनस्यं । वर्तिका । नीलंङोः । क्रिमिः । सीमंस्य ।

राज्ञाः । कुछुङ्गः । सिन्धाः । शिश्शुमारंः । हिमवंत् इति हिम—वतः । हस्ती (१)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पश्चमाएके पश्चमप्रपाठक एकादशोऽनुवाकः ॥ ११ ॥

( अथ पञ्चमकाण्डे पञ्चमप्रपाठक एकादशोऽनुवाकः । )

सर्पाहुतिर्महाहोमो मोकश्च दशमे श्रुताः। अथाग्निशेषमवस्थाप्याश्वमेघशेषभूता एकादशिनः पश्चवो विधीयन्ते। एकादशानां पश्चनां समूह एकादशिनी।सा चैकैकस्मिन्ननुवाक एकैका विधीयते। तत्र प्रथमामेकादशिनीमाह—

> इन्द्राय राज्ञे सूकरो वरुणाय राज्ञे कृष्णो यमाय राज्ञ ऋश्य ऋषभाय राज्ञे गव-यः शार्द्रलाय राज्ञे गौरः पुरुषराजाय मर्कटः क्षिप्रश्येनस्य वर्तिका नीलक्षोः क्रिमिः सोमस्य राज्ञः कुलुक्षः सिन्धोः शिष्शुमारो हिमवतो हस्ती ॥ , इति ॥

अत्र चतुथ्यी षष्ठचा ति तेन च देवतासंबन्धः प्रतिपाद्यते। इद्राय देवानां राज्ञे सूकरो वराह आलभ्यते। वरुणायापां राज्ञे कृष्णः कृष्णमृगः। यपाय धर्माणां राज्ञ ऋश्यो मृगविशेषः। ऋषभाय गवां राज्ञे गवयो गोसद्द्यः सास्ना-रिहतः। शार्दूलायाऽऽरण्यानां राज्ञे गौरो गौरमृगः, रक्त इत्येके, शुक्क इत्यन्ये। पुरुषाणां राज्ञे प्रधानाय मर्कटो वानरः। क्षिप्रश्येनस्य क्षिप्रगतेः शकुनिराजस्य श्येनविशेषस्य वर्तिका चटकासद्दशी। नीलङ्गोनीलप्रभस्य सर्पविशेषस्य सरीसृपाणां राज्ञे किमिर्गोपयिण्डकारी। सोमस्यौषधीनां राज्ञः कुलुङ्गश्चित्रकः कटुकस्वरः। सिन्धोः समुद्रस्य शिशुमारो ग्राहः। हिम्वतः पर्वतानां राज्ञो हस्ती गजः॥

इति श्रीमत्तायणाचार्यविराचिते माधवीये वेदार्थप्रकारो कृष्णयजुर्वेदी• यतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये पञ्चमकाण्डे पञ्चमप्रपाठक एकादशोऽनुवाकः ॥ ११ ॥ ( अश्वमेधशेषभूतद्वितीयपशुसंघिवाधिः।) ( अथ पश्वमाष्टके पश्चमप्रपाठके द्वादशोऽनुवाकः । )

मुयुः प्रांजापुरय ऊली हलीक्ष्णी हषद्ः-शस्ते धातुः सरंस्वत्ये शारिः श्येता श्रंरुषवाकस-रंस्वते शुक्तः श्येतः प्रंरुषवागारण्योऽजो नंकुलः शका ते पौष्णा वाचे क्रीञ्चः (१)॥

( मयुस्त्रयोविश्शतिः । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके पञ्चमप्रपाठके द्वादशोऽनुवाकः॥ १२॥

( अथ पद्ममाष्टके पद्ममप्रपाठके द्वादशोऽनुवाकः ।)

मयुः । प्राजापत्य इति प्राजा—पत्यः । ईलः । हलीक्षणः । वृषद्श्शः । ते । धातुः । सर्रस्वत्ये । शारिः । श्येता । पुरुषवागिति पुरुष—वाक् । सरं-स्वते । शुक्रं । श्येतः । पुरुषवागिति पुरुष—वाक् । आरण्यः । अजः । नकुलः । शकां । ते । पौष्णाः । वाचे । कौञ्चः (१) ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पञ्चमाष्टके पश्चमप्रपाठके द्वादशोऽनुवाकः॥ १२॥

( अथ पञ्चमकाण्डे पञ्चमप्रपाठके द्वादशोऽनुवाकः । )

अथात्र दशिनीमाइ—

मयुः प्राजापत्य ऊलो हलीक्ष्णो वृषद् शस्ते

धातुः सरस्वत्यै शारिः श्येता पुरुषवाक्सरस्वते शुकः श्येतः पुरुषवागारण्योऽजो नकुलः शका ते पौष्णा वाचे क्रोञ्चः॥, इति॥

मयुः किंपुरुष इत्येके। अरण्यमयूर इत्यपरे। स प्राजापत्यः। ऊलादय-स्रयो धातुः। ऊलः काकः। उल्लूक इत्यन्ये। दिव्यकर्ण इत्यपरे। इलिक्ष्ण-स्तृणाहिंसक इत्येके। हरितचटक इत्यन्ये। वृषदंशो पार्जारः। तत्सदृश इत्येके। सरस्वत्ये शारिः शुकस्त्री। कीदृशी, श्येतांऽऽरक्तवर्णा। पुनश्च विशेष्यते— पुरुषवाकपुरुषवद्वदितुं समर्था। सरस्वते शुकः श्येतः पुरुषवाक्। पूर्ववद्या-ख्येयम्। आरण्याजादयस्त्रयः पौष्णाः। आरण्योऽजः शरभः। नकुलः प्रसिद्धः। शका मिसकेत्येके। दीर्घकर्णो मृगविशेष इत्यन्ये। वाचे वाग्देवताये क्रीश्चो दारुणस्वनः पिक्षविशेषः॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकारो कृष्णयजुर्वेदीयतै-त्तिरीयसंहिताभाष्ये पञ्चमकाण्डे पञ्चमप्रपाठके द्वादशोऽनुवाकः ॥ १२ ॥

( अथ पञ्चमाष्टके पञ्चमप्रपाउके त्रयोदशोऽनुवाकः । )

अपां नप्त्रं ज्यो नाको मर्करः कुळीकयः स्तेऽकूपारस्य वाचे पेक्रराजो भगांय कुषीतंक आती वहसो दिवेदा ते वायव्यां दिग्भ्यश्रं-क्रवाकः (१)॥

( अपामेकान्नवि श्रातिः । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पञ्चमाष्टके पञ्चमप्रपाठके त्रयोदशोऽनुवाकः ॥ १३ ॥ ( अथ पञ्चमाष्टके पञ्चमप्रपाठके त्रयोदशोऽनुवाकः । )

अपाम् । नप्त्रं । ज्ञषः । नाकः । मक्षरः । कुली-कयंः । ते । अकूपारस्य । वाचे । पेङ्गराज इति पेङ्ग— राजः । अगांय । कुषीतंकः । आती । वाहसः । द्विंदा । ते । वायव्याः । दिग्भ्य इति दिक्—भ्यः । चक्रवाकः (१) ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पश्चमाष्टके पश्चमप्रपाठके त्रयोदशोऽनुवाकः ॥ १३ ॥

( अथ पञ्चमकाण्डे पञ्चमप्रपाठके त्रयोदशोऽनुवाकः।)

द्वयोरनुवाकयोरेकादशिनी दशिनी चेति द्वौ संघावुक्तौ । एवपुत्तरत्रापि यथायोगं द्रष्टव्यम् ॥

अथ तृतीयं संघमाह-

अपां नप्त्रे जषो नाको मकरः कुळीकयस्तेऽकूपारस्य वाचे पैक्नराजी भगाय कुषीतक आती वाहसो दर्विदा ते वायव्या दिग्भ्यश्चकवाकः । , इति ॥

अपां नप्त्रेऽपामितनाशियत्रे देवितशेषाय जषो जषवत्तुण्डो मकरः।
नाक्रादयस्त्रयोऽकूपारस्य समुद्रस्य। नाक्रो दीर्घतुण्डो ग्राहः । दीर्घपुच्छो
मत्स्यितशेष इत्येके । मकरः पर्यस्ततुण्डः । कुलीकयो बहुपान्मत्स्यितिशेषः ।
वाचे पैक्षराजो रक्ताक्षो भरद्वाजः । समुद्रतरक्षेचारी महापक्षीत्यन्ये । चकोर
इत्यपरे । भगाय कुषीतकः समुद्रकाकः । आत्यादयस्त्रयो वायव्याः । आती
कुरक्षी । चाष इत्यन्ये । वाहसः पृष्ठे क्षुल्लशङ्खवाही जन्तुः । दिवदा जलपक्षी । द्वमकुकुट इत्येके । दिग्भ्यो दिग्देवताभ्यः । चक्रवाकः प्रसिद्धः ॥
इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतै-

त्तिरीयसंहिताभाष्ये पञ्चमकाण्डे पञ्चमप्रपाठके

त्रयोदशोऽनुवाकः ॥ १३ ॥

### प्रपा० (अनु० १४] कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता। (अथमेधरोषम्तचतुर्थपशुसंघविधिः।)

( अथ पञ्चमाष्टके पञ्चमप्रपाठके चतुर्दशोऽनुवाकः । )

बलांयाजग्र आखुः संज्ञया श्वण्डंकस्ते मैत्रा मृत्यवेऽसितो मन्यवे स्वजः कुंम्भीनसंः पुष्करसादो लेहिताहिस्ते त्वाष्ट्राः प्रतिश्चत्कांये वाहसः (१)॥

( बलांयाष्टादंश । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके पश्चमप्रपाठके चतुर्दशोऽनुवाकः ॥ १४ ॥

( अथ पत्रमाष्टके पत्रमप्रपाठके चतुर्दशोऽनुवाकः । )

बलाय । अजगरः । आखुः । सजया । शय-ण्डंकः । ते । मैत्राः । मृत्यवे । असितः । मन्यवे । स्वज इति स्व—जः । कुम्भीनस इति कुम्भी— नर्सः । पुष्करसाद इति पुष्कर—सादः । लोहिता-हिरिति लोहित—अहिः । ते । त्वाष्ट्राः । प्रतिश्चरकाया इति प्रति—श्चरकाये । वाहसः (१) ॥ इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पश्चमाष्टके पश्चमप्रपाठके चतुर्दशोऽनुवाकः ॥ १४ ॥

( अथ पञ्चमकाण्डे पञ्चमप्रपाठके चतुर्दशोऽनुवाकः । )

अथ चतुर्थसंघमाह— बलायाजगर आखुः सजया शयण्ड- कस्ते मैत्रा मृत्यवेऽिसतो मन्यवे स्वजः कुम्भीनसः पुष्करसादो छोहिताहिस्ते त्वाष्ट्राः प्रतिश्चत्कायै वाहसः॥, इति॥

बलाय बलाख्याय देवायाजगरो महोरगः । आख्वादयस्त्रयो मैत्राः । आखुः प्रसिद्धः । सृजया नीलमिक्षका । शुक्तसर्प इत्येके । नीलमिह्य इत्य- परे । श्रयण्डकः कुकलासः । मृत्यवेऽसितः कृष्णः सर्पः। मन्यवे स्वजः सर्पविश्वेषो बिलादिषु यः स्वयमेव जायते । कुम्भीनसादयस्त्रयस्त्वाष्ट्राः । कुम्भीनसः स्वापशीलः सर्पविशेषः । पुष्करसादः पुष्करसर्पः । भ्रमर इत्येके । लोहिताहिः श्वेतलोहितसर्पः । प्रतिश्चत्कायै प्रतिश्चत्यै वाहसः क(सोऽ)ल्पप्रमाणसर्पः ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकारो कृष्णयजुर्वेदीयतै-त्तिरीयसंहितामाष्ये पञ्चमकाण्डे पञ्चमप्रपाठके चतुर्दशोऽनुवाकः ॥ १४॥

( अथ पत्रमाष्टके पत्रमप्रपाठके पत्रदशोऽनुवाकः । )

पुरुषमृगश्चन्द्रमंसे गोधा कार्छका दार्वा-घाटस्ते वनस्पतीनामेण्यह्ने कृष्णो रात्रिये पिकः क्ष्विङ्का नीर्छशीष्णीं तेऽर्यम्णे धातुः केरकटः (१)॥

( पुरुषमृगे। ऽष्टादैश । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैतिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके पश्चमप्रपाठके पश्चदशोऽनुवाकः ॥ १५ ॥

( अथ पत्रमाष्टके पत्रमप्रपाठके पत्रदशोऽनुवाक: । )

पुरुषमुग इति पुरुष—मृगः । चुन्द्रमंसे । गोधा । कार्छका । दार्वाघाट इति दारु—आघातः । ते । वनस्पतीनाम् । एणी । अह्ने । कृष्णेः । रात्रिये । पिकः । क्षिवङ्कां । नीलंशीष्णीति नीलं—शी-ष्णीं । ते । अर्थम्णे । धातुः । कृत्कटः (१) ॥ इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पश्चमाष्टके पश्चमप्रपाठके पश्चदशोऽनुवाकः ॥ १५ ॥

( अथ पञ्चमकाण्डे पञ्चमप्रपाठके पञ्चदशोऽनुवाकः । )

अथ पश्चमं संघमाह—

पुरुषमृगश्चन्द्रमसे गोधा कालका दार्वाघाटस्ते वनस्पतीनामेण्यह्ने कृष्णो रात्रिये पिकः क्ष्विङ्का
नीलशिष्णी तेऽयम्णे धातुः कत्कटः ॥ , इति ॥
पुरुषमृगो नरमुखो मृगविशेषश्चन्द्रमसे । गोधादयस्त्रयो वनस्पतीनाम् ।
गोधा मुसलिका । महागोधेत्येके । कालका सरटा । दार्वाघाटो दुनकुँद्रकः ।
एणी मृगी । अहे । कृष्णः कृष्णमृगो रात्रिये । पिकादयस्त्रयोऽर्यम्णे । पिकः

कोकिलः । क्ष्विङ्का रक्तमुखी वानरी । नीलशीष्णी कृष्णशिरस्का । धातुः कत्कटो बिलवासी कर्कटः ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माघवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदी-यतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये पञ्चमकाण्डे पञ्चमप्रपाठके पञ्चदशोऽनुवाकः ॥ १५ ॥

( अथ पञ्चमाष्टके पञ्चमप्रपाठके षोडशोऽनुवाकः । )

सौरी बुळाकश्यों मुयूरं श्येनस्ते गंन्ध-वीणां वस्नुनां कृपिञ्जेलो स्द्राणां तितिरी रोहित्कुंण्ड्ऋणाची गोलतिका ता अप्सरसा-मरंण्याय समरः (१)।

( सौर्यष्टादंश । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके पश्चमप्रपाठके षोडशोऽनुवाकः ॥ १६॥

( अथ पत्रमाष्टके पत्रमप्रपाठके षोडशोऽनुवाकः ।)

सौरी । बलाकां । ऋश्यः । मयूरः । श्येनः । ते । गुन्धर्वाणांम् । वसूनाम् । कृपिञ्जेलः । स्द्राणांम् । तित्तिरिः । रोहित । कुण्डुणाचीं । गोलित्तंका । ताः । अप्सरसांम् । अरंण्याय । समरः ( १ ) ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पञ्चमाष्टके पञ्चमप्रपाठके षोडशोऽनुवाकः॥ १६॥

( अथ पञ्चमकाण्डे पञ्चमप्रपाठके पोडशोऽनुवाकः । )

अथ पष्ठं संघमाह—

सौरी बलाकश्यों मयूरः श्येनस्ते गन्ध-र्वाणां वसूनां किपञ्जलो रुद्राणां ति-तिरी रोहित्कुण्डुणाची गोलत्तिका ता अप्सरसामरण्याय समरः ॥ , इति ॥

सौरी बलाका प्रसिद्धा । ऋक्याद्यस्त्रयो गन्धर्वाणाम् । ते तु प्रसिद्धाः । वसूनां क्रिविक्तलोऽधोनिपाती । रुद्राणां तित्तिरिः पुरुषस्वरः । रोहितादयः स्तिस्रोऽप्सरसाम् । रोहिद्दयस्ति । कुण्डुणाची गृहगोधिका । गोलित्तका खड़ा-रीटका । पीत्रमुक्तेति केचित् । अरण्यायारण्यनामकाय समरश्रमरः ॥ इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदी-यतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये पञ्चमकाण्डे पञ्चमवापाने

यतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये पञ्चमकाण्डे पञ्चमप्रपाठके षोडशोऽनुवाकः ॥ १६ ॥

( अथ पञ्चमाष्टके पञ्चमप्रपाठके सप्तदशोऽनुवाकः । )

पृषतो वैश्वदेवः पित्वो न्यङ्कुः कश्वस्तेऽ-नुंमत्या अन्यवापिऽर्धमासानां मासां कश्यपः क्वियाः कुटरुद्दियौहस्ते सिनीवाल्ये बृह्स्प-तंथे शिरपुटः (१)॥

( पृषते। ऽष्टादंश । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके पञ्चमप्रपाठके सप्तदशोऽनुवाकः॥ १७॥

( अथ पश्चमाष्टके पश्चमप्रपाठके सप्तदशोऽनुवाक: ।)

पृषतः । वैश्वदेव इति वैश्व—देवः । पित्वः । न्यङ्कुः । कशः । ते । अनुंमत्या इत्यनुं—मृत्ये । अन्यवाप इत्यन्य—वापः । अर्धमासानामित्यंर्ध—मासानांम् । मासाम् । कृश्यपः । क्वियः । कुटरुः । दात्योहः । ते । सिनीवाल्ये । जुहस्पतंये । शित्पुटः (१)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पश्चमाष्टके पश्चमप्रपाठके सप्तदशोऽनुवाकः ॥ १७ ॥

( अश्वमेषशेषभूताष्टमपशुसंघविषिः । )

( अथ पञ्चमकाण्डे पञ्चमप्रपाठके सप्तद्शोऽनुवाकः । )

अथ सप्तमं संघमाह—

प्रवतो वैश्वदेवः पित्वो न्यङ्कुः कशस्तेऽनुमत्या अन्यवापोऽर्धमासानां मासां कश्यपः क्वयिः कुटरुर्द्दात्यौहस्ते सिनीवाल्ये बृहस्पत्ये शित्पुटः॥, इति ॥

पृषतः श्वेतिबिन्दुशवलाङ्गो मृगः। पित्वादयस्त्रयोऽनुमत्ये। पित्वो व्याघः। न्यङ्कुईरिणः। ऋक्ष इत्येके। कशान्यवापकश्यपक्षियकुटरवो मृगविशेषाः। दान्त्यौदः कालकण्ठ इत्येके। पुष्करिणीवसितिरित्यन्ये। बृहस्पतये शित्पुटो मार्जान्सस्यो जातिविशेषः।।

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकारो कृष्णयजुर्वेदी-यतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये पञ्चमकाण्डे पञ्चमप्रपाठके सप्तदशोऽनुवाकः ॥ १७ ॥

( अथ पत्रमाष्टके पत्रमप्रपाठकेऽ हादशोऽनुवाकः । )

शको मौमी पान्त्रः कशो मान्धीछव्स्ते पितृणामृतूनां जहंका संवत्सराय छोपां कपोत उर्छूकः शशस्ते नैऋताः कृंकवाकुंः सावित्रः(१)॥

( शकाऽष्टादेश । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके पश्चमप्रपाठकेऽष्टादशोऽनुवाकः ॥ १८ ॥

( अथ पश्चमाष्टके पञ्चमप्रपाठकेऽष्टादशोऽनुवाकः । )

शकां । भौमी । पान्त्रः । कर्शः । मान्थीलवंः ।

ते । पितृणाम् । ऋतूनाम् । जहंका । संवत्सरायेति सं—वत्सरायं। छोपां। कपोतः। उल्रूकः। शशः। ते। नैर्ऋता इति नैः - ऋताः। कृकवाकुः। सा-वित्रः (१)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पश्चमाष्टके पश्चमप्रपाठकेऽष्टादशोऽनुवाकः ॥ १८॥

( अथ पञ्चमकाण्डे पञ्चमप्रपाठकेऽष्टादशोऽनुवाकः।)

अथाष्ट्रमं संघमाह —

शका भौमी पान्त्रः कशो मान्थील-वस्ते पितृणामृतूनां जहका संवत्सराय लोपा कपोत उल्लकः शशस्ते नै-र्ऋताः कुकवाकुः सावित्रः ॥ , इति ॥

शका मिसका । भौमी भूमिरेव । पात्रादयस्त्रयः पितृणाम् । पात्रकशौ प-क्षिविशेषौ । मान्थीलवो जलकुकुटः । ऋतूनां जहका विलवासी कोष्टा । संव-त्सराय लोपा वनशानशकुनिः। कपोतादयस्त्रयो नैर्ऋताः। ते च प्रसिद्धाः। क्रकवाकुररण्यकुक्टः ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकारो कृष्णयजुर्वेदी-यतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये पञ्चमकाण्डे पञ्चमप्रपाठकेऽ-

ष्टादशोऽनुवाकः ॥ १८॥

( अथ पञ्चमाष्टके पञ्चमप्रपाठक एकोनविंशोऽनुवाक: । )

रुरूं रोद्रः कृंकलासः शकुनिः पिप्पंका ते

शंरव्यांये हिरणो मांहतो ब्रह्मणे शार्गस्त-रक्षुः कृष्णः श्वा चंतुरक्षो गंद्भस्त इंतरजनानां-मग्नये धूङ्क्ष्णां (१)॥

( रुर्हविं शातिः। )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके पश्चमप्रपाठक एकोनविंशोऽनुवाकः॥ १९॥

( अथ पश्चमाष्टके पश्चमप्रपाठक एकोनविंशोऽनुवाकः । )

हरुः । रोद्रः । कृकलासः । शकुनिः । पिष्पंका ।
ते । श्रव्याये । हरिणः । मारुतः । ब्रह्मणे । शार्गः ।
त्रक्षुः । कृष्णः । श्वा । चतुरक्ष इतिं चतुः—अक्षः ।
गर्दभः । ते । इतरजनानामितीतर—जनानाम् ।
अग्नये । धूङ्क्षणां (१)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पश्चमाष्टके पश्चमप्रपाठक एकोनविंशोऽनुवाकः ॥ १९ ॥

( अथ पञ्चमकाण्डे पञ्चमप्रपाठक एकोनविंशोऽनुवाकः । )

नवमं संघमाह-

रुरू रौद्रः कृकलासः शकुनिः पिप्प-का ते शरव्याये हरिणो मारुतो ब्रह्मणे शार्गस्तरक्षुः कृष्णः श्वा चतुरक्षो गर्दभ-स्त इतरजनानामग्रये धूङ्क्ष्णा ॥, इति ॥ (अश्वमेधरोषभृतदशमपशुसंघविधिः)

रुर्ह्मगविद्योषः । कुकलासादयस्त्रयः शर्व्यायै । शर्व्या वाणधारिणी देव-ता । क्रुक्तलासः कामक्ष्पी । शकुनिः काकः । पिप्पका पक्षिविशेषः । इरिणः प्रसिद्धः। शार्गं आरण्यचटकः । तरक्ष्वादयस्त्रय इतरजनानाम् । तरक्षुव्यीघ्रवि-बोषो गर्दभाकारः । कृष्णवर्णश्रतुरक्षः श्वा । अक्ष्णोरुपरि विन्दुद्यवांश्रतु-रक्षः । धूङ्क्णा श्वेतकाकी ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदी-यते। तिरायसांहिताभाष्ये पश्चमकाण्डे पञ्चमप्रपाठक एकोनर्विशोऽनुवाकः ॥ १९ ॥

( अय पष्पमाष्टके पश्चमप्रपाठके विशोऽनुवाकः ।)

अलज आंन्तरिक्ष उद्रो मद्गुः प्रवस्तेंऽपा-मिद्ये हश्ससाचिरिन्द्राण्ये कीशी ग्रघं शिति-कक्षी वांर्घाणसस्ते दिव्या द्यांवाष्ट्रीयव्यां श्वावित् (१)॥

( अल्जे। ऽष्टादंश । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैतिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके पश्चमप्रपाठके विंशोऽनुवाकः ॥ २०॥

( अथ पश्रमाष्टके पश्रमप्रपाठके विशोऽनुवाकः । )

अलजः । आन्तरिक्षः । उद्रः । मद्गुः । प्रवः । ते। अपाम्। अदिये। हश्ससाचिरिति हश्स— साचिः । इन्द्राण्ये । कीशीं । युर्धः । शितिकक्षीति शिति - कक्षी । वार्घाणसः । ते । दिव्याः

द्यावापृथिव्येति द्यावा—पृथिव्यां । श्वाविदिति श्वि—वित (१)॥
इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपावे पश्चमाष्टके
पश्चमप्रपावके विंशोऽनुवाकः ॥ २०॥

( अथ पञ्चमकाण्डे पञ्चमप्रपाठके विंशोऽनुवाकः।)

दशमं संघमाह—
अलज आन्तरिक्ष उद्रो मद्गुः प्रवस्तेऽपामदिसै
हःससाचिरिद्राण्ये कीशी युधः शितिकक्षी
वार्धाणसस्ते दिव्या द्यावाप्रथिव्या श्वावित् ॥ , इति॥

अल्रजो भासः । आन्तिरक्षः प्रसिद्धः । उद्रादयस्त्रयोऽपाम् । उद्रो जल्वि-हालः । महुर्जलकाकः । प्रवस्तस्यवावान्तरजातिविशेषः । हंससाचिः सर्व-श्वेतो हंसः । कीर्शा कुलाली शकुनिका । युधादयस्त्रयो दिव्याः । युधः प्र-सिद्धः । शितिकक्षी पाण्डरोदरो युधः । वार्धाणसः खङ्गमृगः । श्वाविच्छ-कली सूचीरोमा ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदी-यतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये पञ्चमकाण्डे पञ्चमप्रपाठके

विंशोऽनुवाकः ॥ २० ॥

( अथ पञ्चमाष्टके पञ्चमप्रपाठक एकविशोऽनुवाकः । )

सुपर्णः पांर्जन्यो हुश्सो हकी हषदुश्शस्त पुन्द्रा अपामुद्रोऽर्यमणे छोपाशः सिश्हो नंकुछो व्याव्रस्ते भहेन्द्राय कामाय परंस्वान (१)॥

( सुपर्णे। ऽष्टादंश । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके पश्चमप्रपाठक एकविंशोऽनुवाकः ॥ २१ ॥

( अश्वमेधशेषभूतप्रथमप्राम्यपशुसंघविधिः )

( अथ पश्चमाष्टके पश्चमप्रपाठक एकविंशोऽनुवाक: । )

सुपर्ण इति सु—पर्णः । पार्जन्यः । हश्सः । व्रकः । वृषद्शाः । ते । पृन्द्राः । अपाम् । उद्रः । अर्यम्णे । छोपाशः । सिश्हः । नकुछः । व्याघः । ते । महे-न्द्रायेति महा—इन्द्राये । कामीय । परं-स्वान् (१)।

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पञ्चमाष्टके पश्चमप्रपाठक एकविंशोऽनुवाकः ॥ २१ ॥

( अथ पश्चमकाण्डे पश्चमप्रपाठक एकविंद्रो।ऽनुवाकः । )

अथैकादशं संघमाइ —

सुपर्णः पार्जन्यो हश्सो हको हषदश्शस्त ऐन्द्रा अपामुद्रोऽर्यम्णे छोपाशः सिश्हो नकुछो व्याघ्रस्ते महेन्द्राय कामाय परस्वान् ॥, इति ॥

सुपर्णः प्रसिद्धः । हंसादयस्त्रय ऐन्द्राः । वृकोऽरण्यश्वा । द्रषदंशो मार्जार-सद्द्याः । उद्दो जलविडालः । लोपाशः कोष्टा । सिंहादयस्त्रयो पहेन्द्राय । ते च मसिद्धाः । परस्वान्महिषः ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतै-त्तिरीयसंहिताभाष्ये पञ्चमकाण्डे पञ्चमप्रपाठक

एकर्विशोऽनुवाकः ॥ २१ ॥

( अथ पश्चमाष्टके पश्चमप्रपाठके द्वाविशोऽनुवाकः ।)

आग्नेयः कृष्णश्रीवः सारस्वती मेषी ब्रभुः सौम्यः पौष्णः श्यामः शितिष्टष्ठो बाहस्प्यः शिल्पो वैश्वदेव ऐन्द्रोऽरुणो मार्छतः कल्माषं ऐन्द्राग्नः संशहितोऽयोरांमः सावित्रो वांरुणः पेर्त्वः (१)।

( आग्नेयो द्वाविं श्वातिः। )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके पश्चमप्रपाठके द्वाविंशोऽनुवाकः ॥ २२ ॥

( अथ पश्चमाष्टके पश्चमप्रपाठके द्वाविंशोऽनुवाक: ।)

आग्नेयः । कृष्णग्रीव इति कृष्ण—ग्रीवः । सार-स्वती । मेषी । बश्चः । सौम्यः । पौष्णः । श्यामः । शितिष्ठष्ठ इति शिति—ष्टष्ठः । बाईस्पत्यः । शिल्पः । वैश्वदेव इति वैश्व—देवः । ऐन्द्रः । अरुणः । मारुतः । कल्माषः । ऐन्द्राग्न इत्येन्द्र—अग्नः । स्वहित इति सं—हितः । अधोराम इत्यधः—रामः । सावित्रः । वारुणः । पेरवैः (१) ।

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पश्चमाष्टके पश्चमप्रपाठके द्वाविशोऽनुवाकः ॥ २२ ॥

( अथ पश्चमकाण्डे पश्चमप्रपाठके द्वाविंशोऽनुवाकः । )

उक्ताः सर्व आरण्याः । अय ग्राम्यास्त्रयः संघाः । तत्र प्रथमं संघमाह आग्नेयः कृष्णग्रीवः सारस्वती मेषी बभुः सौम्यः पौष्णः श्यामः शितिष्ठशे बाईस्पत्यः शिल्पो वैश्वदेव ऐन्द्रोऽरुणो मारुतः कल्माष ऐन्द्राग्नः सश्हितोऽधोरामः सावित्रो वारुणः पेतवः॥ , इति॥

कुष्णो वर्णो ग्रीवायां यस्य च्छागस्यासौ कुष्णग्रीवः । बभ्रुः पिङ्गलवर्णः । शितिपृष्ठः श्वेतपृष्ठः । शिल्पो बहुरूपः । कल्माषः कृष्णविन्दुलाध्न्छितः । संहितः कृष्णः ( शुक्क ) कृष्णशवलः । अधोरामः श्वेतकृष्णोदरः । पेत्वो गलितरेतस्को मेषः ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकारो कृष्णयजुर्वेदीयतै-त्तिरीयसंहिताभाष्ये पञ्चमकाण्डे पञ्चमप्रपाठके द्वाविंशोऽनुवाकः ॥ २२ ॥

( अथ पद्यमाष्टके पश्चमप्रपाठके त्रयोविंशोऽनुवाकः । )

अर्थस्तूपरो गोमृगस्ते प्राजापत्या आंग्रेयौ कृष्णग्रीवी त्वाष्ट्री छोमशसक्थी शितिष्रष्ठी बार्हस्पत्यो धात्रे प्रेपोद्रः सौयां ब्लक्षः पेरवंः (१)॥

( अश्वः षोडंश । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके पञ्चमप्रपाठके त्रयोविंशोऽनुवाकः ॥ २३ ॥

( अथ पश्चमाष्टके पश्चमप्रपाठके त्रयोविंशोऽनुवाकः । )

अर्थः । तूपरः । गोमृग इति गो—मृगः । ते । प्राजापत्या इति प्राजा-पत्याः । आग्नेयौ । कृष्ण-श्रीवाविति कृष्ण—श्रीवौ । त्वाष्ट्रौ । लोमशसक्या-विति लोमश—सक्यौ। शितिप्रष्टाविति शिति—

पृष्ठौ । बाईस्पत्यौ । धात्रे । पृषोद्र इति एष— उद्रः । सौर्यः । बुलक्षः । पेत्वः (१)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पश्चमाष्टके पश्चमप्रपाठके त्रयोविशोऽनुवाकः ॥ २३ ॥

( अथ पञ्चमकाण्डे पञ्चमप्रपाठके त्रयोविंशोऽनुवाकः । )

अथ द्वितीयं संघमाह—

अश्वस्तूपरो गोमृगस्ते प्राजापत्या आ-ग्रेयो कृष्णग्रीवो त्वाष्ट्रो छोमशस-क्यो शितिष्ठष्ठो बाईस्पयौ धात्रे एषो-द्रः सौर्यो बलक्षः पेत्वः ॥ , इति ॥

अश्वादयस्त्रयः प्राजापत्याः । तूपरः शृङ्गदीनः । गोमृगो गोर्मृग्यामुत्पन्नः । सक्धनोर्छोमबहुलौ लोमशसक्यौ । पृषोद्ररः श्वेतविन्दुमदुद्रः । वलक्षः श्वेतः ।

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माघवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदियतै-त्तिरीयसंहितामाष्ये पञ्चमकाण्डे पञ्चमप्रपाठके त्रयोविंशोऽनुवाकः ॥ २३ ॥

( अथ पञ्चमाष्ट्रके पञ्चमप्रपाठके चतुर्विशोऽनुवाकः । )

अग्नयेऽनीकवते रोहिताञ्चिरनङ्घानधीरांमौ सावित्रौ पौष्णौ रंजतनांभी वैश्वदेवौ पिशक्रौं तूपरौ माह्तः कल्माषं आग्नेयः कृष्णोंऽजः सारस्वती मेषी वांरुणः कृष्ण एकंशिति-पात्पेरवंः (१)॥

# प्रपा॰ ९ अनु ॰ २४ ] कृष्णयजुर्नेदीयतैतिरीयसंहिता। ( अश्वमेधरोषभूततृतीयमाम्यपशुसंघिवधिः ) ( अग्नयेऽनीकवेते द्वाविं श्रातिः । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके पश्चमप्रपाठके चतुर्विशोऽनुवाकः ॥ २४ ॥

यदेकेन मुजापंतिः मेणाऽनु यज्जुवाऽऽपे। विश्वकर्माऽम आ यांहि सुवर्गाय वज्ञो गायत्रेणामं उदधे समीचीन्द्रांय मुयुर्पां वलाय पुरुषमुगः सौरी पृषतः शक्ता रुकंरलजः सुंपूर्ण आंग्रेयोऽश्वोऽमयेऽनीकवते चतुर्विश्वतिः ॥ २४ ॥ यदेकेन स पार्पायानेतदा अग्नेः शिरो धनुस्तद्देवास्त्वेन्द्रंज्येष्ठा अपां नप्तेऽश्वंस्तूपरो द्विषंष्ठिः ॥ ६२ ॥

हीरं: ॐ । इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पञ्चमाष्टके पञ्चमः प्रपाठकः ॥ ५ ॥

( अथ पश्चमाष्टके पश्चमप्रपाठके चतुर्विशोऽनुवाकः । )

अग्नये। अनीकवत इत्यनीक—वते। रोहिताञ्चिरिति रोहित—अञ्जिः। अनुद्वान्। अधीरीमावित्यधः—रामौ । सावित्रौ । पौष्णौ । रजतनीमी इति
रजत—नाभी। वैश्वदेवाविति वैश्व—देवौ । पिशक्रौं।
तूपरो । मारुतः। कल्माषः । आग्नयः। कृष्णः।
अजः। सारस्वती। भेषी। वारुणः। कृष्णः। एकंशितिपादित्येकं—शितिपाद। पेत्वंः (१)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापद्पावे पश्चमाप्टके पश्चमप्रपावके चतुर्विशोऽनुवाकः ॥ २४ ॥ हिर्रः ॐ।

#### इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पश्चमाष्टके पञ्चमः प्रपाठकः ॥ ५ ॥

( अथ पश्चमकाण्डे पश्चमप्रपाठके चतुर्विशोऽनुवाकः । )

वृतीयं संघमाइ-

अग्नयेऽनिकवते रोहिताञ्चिरनड्वानधोरामौ सा-वित्रौ पौष्णौ रजतनाभी वैश्वदेवौ पिशक्नौ तूपरी मारुतः कल्माष आग्नेयः कृष्णोऽजः सारस्वती मेषी वारुणः कृष्ण एकशितिपारपेरवः ॥ , इति॥

रोहिताञ्चिलोहितलिङ्गः । अधोरामौ व्याख्यातौ। रजतनाभी शुक्रनाभी। पिशङ्गो गोरोचनवर्णो । तूपरौ शृङ्गहीनौ । कल्माष उक्तः । एकशितिपाच्छेव-तैकपादः । पेत्वो गलितमुख्को मेषः ।

अत्रास्य प्रपाठकस्य विनियोगसंग्रहः-

औपानुवाक्ये ये मन्ना आम्नातास्तानथ मुवे।
आग्नेयीत्रिष्टुभौ होते विद्याद्वायुमतीद्वयम् ॥ १ ॥
पीवोन्नामि(नि)ति विज्ञेयं हिरण्येति चतुर्थकम् ।
प्रजापतिस्त्वा भूस्पर्शे ह्यमे युक्ष्वाद्वयाहुतिः ॥ २ ॥
चित्रं देवेति सौरी स्याद्यास्ते या वोयजुर्द्वयम् ।
चित्रं जुहोमीति होमः स्पृशेचित्तिमचित्तितः ॥ ३ ॥
मन्ना हिरण्येष्टकानां विश्वकर्मेति पश्च हि ।
प्राजापत्यादिपदतो मन्नभेदोऽवगम्यताम् ॥ ४ ॥
इष्टकाः स्वयमातृण्णा निद्ध्याद्याहृतित्रयात् ।
पुनर्दिश्च चतस्रस्ताः प्राणायेति चतुष्ट्यात् ॥ ५ ॥
पदभेदान्मन्नभेदास्त्वा चित्र्वत्यनुष्ठयते ।
अहां इपाणीष्टकाः स्युरम्न आ याहिपञ्चकात् ॥ ६ ॥
कोकं पृणेतिमन्नस्य नान्तरोऽनुचरो भवेत् ।
इन्द्रं विश्वा ऋगैन्द्री स्याद्यत्ते पञ्चोपतिष्ठते ॥ ७ ॥

( कुम्मेष्टकामन्त्रणार्थमन्त्राभिधानम् )

येऽप्रयो बहुभिर्मन्त्रैः प्रयास्यन्नुपतिष्ठते । सामनामानि गायत्रं बृहत्तद्वद्रथंतरम् ॥ ८ ॥ ऋतुस्थायज्ञायज्ञियं वारवन्तीयकं तथा। इयैतं प्रजापतेर्ह्च पृष्ठं स्तोत्रार्थसाम हि ॥ ९ ॥ पक्ष्याकारं चितं विद्वं तैक्क्तैरुपतिष्रते। आत्मेष्ठका उपद्ध्यात्माच्या त्वेत्यादिपञ्चभिः ॥ १० ॥ अमे होमः पञ्चाभिः स्यादुः श्राचैर्मन्त्रभेदनम् । चित्यारोहे जपेद्वाङ्मे यो रुद्रो निक्षिपेचरुम् ॥ १२ ॥ वसवस्त्वापश्चमन्त्रैः प्रोक्षेदाज्येन संचितम् । समीची सर्पहोमः स्याद्रक्षितेत्यनुपज्यते ॥ १३ ॥ हेतयस्तु महाहोमो वातनामानुषज्यते। इमं स्तनं पूर्णहोम इति मन्त्रा इहेरिताः ॥ १४ ॥ इन्द्राय राज्ञ इत्युक्ता एकाद्यिनीनामकाः। दिशन्याख्याश्च पश्चनस्ते सर्वेऽप्यश्वमेधकाः ॥ १५ ॥ इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतै-त्तिरीयसंहिताभाष्ये पञ्चमकाण्डे पञ्चमप्रपाठके

चतुर्विशोऽनुवाकः ॥ २४ ॥

वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हार्दं निवारयन्। पुमर्थीश्रतुरो देयाद्विद्यातीर्थमहेश्वरः ॥ १॥ इति श्रीमद्विद्यातीर्थमहेश्वरापरावतारस्य श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरस्य श्रीवीरबुक्कमहाराजस्याऽऽज्ञापरिपालकेन माधवाचार्येण विर-चिते वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये पञ्चमकाण्डे पञ्चमः प्रपाठकः ॥ ५ ॥

( अथ पश्चमाष्ट्रके षष्ट्रः प्रपाठकः । )

( तत्र प्रथमोऽनुवाकः । )

हरिः ॐ।

हिरंण्यवणीः शुचंयः पावका यासुं जातः

कश्यपो यास्विन्द्रंः । अग्निं या गंभें दिधिरे विरूपास्ता न आपः शः स्योना भवन्तु । यासाः राजा वर्रणो याति मध्ये सत्यानृते अंवपश्यञ्जनांनाम् । मधुश्रुतः शुचयो याः पांव-कास्ता न आपः शः स्योना अवन्तु । यासी देवा दिवि कृण्वन्ति भक्षं या अन्तरिक्षे बहुधा भवंन्ति । याः प्रंथिवीं पर्यसीन्दन्ति (१) शुक्रास्ता न आपः शश स्योना भवन्तु । शिवेनं मा चक्षुंषा पश्यताऽऽपः शिवयां तनु-वोषं स्पृशत त्वचं मे । सर्वारं अग्नीररंप्सुषदें। हुवे वो मिय वर्चो बलमोजो नि धत्त । यददः संप्रयतीरहावनंदता हते। तस्मादा नद्यों नामं स्थ ता वो नामानि सिन्धवः । यत्प्रेषिता वर्रणेन ताः शीअई समवंलगत (२)। तदां-प्रोदिन्द्रों वो यतीस्तस्मादापी अनुं स्थन । अपकामः स्यन्द्रमाना अवीवरत वो हिक्नम् । इन्द्रीं वः शक्तिंभिर्देवीस्तरमादाणीमं वो हितम् । एको देवो अप्यंतिष्ठरस्यन्दंमाना यथावशम् । उदांनिषुर्महीरिति तस्मांदुदकमुं-च्यते । आपो भद्रा घतमिदापं आसुरम्भीषोमां

बिश्रत्याप इत्ताः । तीत्रो रसी मधुष्टचीम्
(३) अरंगम आ मां प्राणेनं सह वर्चसा
गन् । आदित्पंश्याम्युत वां शृणोम्या मा
घोषी गच्छति वाङ्नं आसाम् । मन्यं भेजानी
अमृतंस्य तिर्हे हिरंण्यवर्णा अतृषं यदा वंः ।
आपो हि ष्ठा मंयोभुवस्ता नं ऊर्जे दंधातन ।
महे रणाय चक्षंसे । यो वंः शिवतंमो रसस्तस्यं आजयतेह नंः । उज्ञतीरिव मातरंः ।
तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वंथ ।
आपो जनयंथा च नः । दिवि श्रंयस्वान्तरिक्षे यतस्व प्रथिव्या सं अव ब्रह्मवर्चसमिसि
ब्रह्मवर्चसायं त्वा (४)॥

( उन्दिन्ति समर्वरगत मधुष्टची मातरो द्वाविर्श्वतिश्व । ) इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके षष्ठप्रपाठके प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥

( अथ पश्चमाष्ट्रके पष्टः प्रपाठकः । )

(तत्र प्रथमोऽनुवाकः।)

हरिः ॐ।

हिरंण्यवर्णा इति हिरंण्य-वर्णाः । शुचंयः ।

पावकाः । यासुं । जातः । कश्यपः । यासुं । इन्द्रेः । अग्निम्। याः । गर्भेम् । दिधरे । विरूपा इति वि—रूपाः। ताः। नः। आपंः। शम्। स्योनाः। अवन्तु । यासाम् । राजां । वर्रुणः । याति । मध्ये । सत्यानृते इति सत्य-अनृते । अवपश्यन्नित्यंव-पश्यं-न्। जनानाम्। मधुश्रुत इति मधु श्रुतः। शुचं-यः। याः। पावकाः। ताः। नः। आपंः। शम्। स्योनाः । भवन्तु । यासाम् । देवाः । दिवि । कु-ण्वन्ति । अक्षम् । याः । अन्तरिक्षे । बहुधेति ब-हु—धा । भवंन्ति । याः । पृथिवीम् । पयंसा । उन्दन्ति (१)। शुकाः। ताः। नः। आपः। शम्। स्योनाः । अवन्तु । शिवेनं । मा । चक्षुंषा । पश्यत । आपः । शिवयां । तनुवां । उपेतिं । स्पृशत । त्व-चेम् । मे । सर्वान् । अग्नीन् । अप्सुषद् इत्यप्सु—सर्दः। हुवे । वः । मिये । वर्चः । बर्लम् । ओर्जः । नीति । थत्त । यत् । अदः । संप्रयतीरिति सं-प्रयतीः । अहां। अनंदत। हते। तस्मात्। एति । नुद्यः। नामं। स्थ । ता । वः । नामंनि । सिन्धवः। यत् । प्रोषिता इति प्र—इषिताः। वर्रुणेन । ताः। शीभंम्। समवं लगतेति सम् — अवं लगत (२)। तत् । आ- प्रोत् । इन्द्रंः । वः । यतीः । तस्मति । आपंः । अन्विति । स्थन । अपकाममित्यंप-कामम् । स्य-न्दंमानाः । अवीवरत । वः । हिकंम् । इन्द्रंः । वः । शक्तिंभिरिति शक्तिं-भिः। देवीः। तस्मांव । वाः। नामं। वः । हितम् । एकः। देवः। अपीतिं। अतिष्ठत् । स्यन्दंमानाः । यथावशमिति यथा— वशम् । उदिति । आनिषुः । महीः । इति । तस्मांत् । उदकम् । उच्यते । आपंः । अद्राः । घृतम् । इत् । आपंः । आसुः । अग्नीषोमाविसमी— सोमैं। बिश्वति। आपंः। इव । ताः। तीवः। रसंः। मधुप्रचामितिं मधु-प्रचाम् (३)। अरंगम इसंरं-गमः। एति । मा । प्राणेनेति प्र-अनेन । सह । वर्चेसा । गन् । आत् । इत् । पश्यामि । उत । वा । शृणोमि । एति । मा । घोषंः । गच्छति । वाक् । नः । आसाम् । मन्ये । भेजानः । अमृतंस्य । तर्हि'। हिरंण्यवर्णा इति हिरंण्य-वर्णाः । अर्तृपम् । यदा । वः । आपंः । हि । स्थ । मयोभुव इति मयः - भुवंः । ताः । नः । ऊर्जे । द्धातन । महे । रणाय । चक्षंसे । यः । वः । शिवतंम इति शिव— तमः। रसंः । तस्यं । भाजयत । इह। नः । उशतीः। इव। मातरः। तस्मैं। अरंम्। गमाम। वः। यस्यं। क्षयांय। जिन्वंथ। आपः। जन-यथ। च। नः। दिवि। श्रयस्व। अन्तरिक्षे। यतस्व। पृथिव्या। समितिं। भव। ब्रह्मवर्चस-मितिं ब्रह्म—वर्चसम्। असि। ब्रह्मवर्चसायेतिं ब्रह्म—वर्चसायं। त्वा(४)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पश्चमाष्टके षष्टप्रपाठके प्रथमोऽनुवाकः ॥ १॥

( अथ पञ्चमकाण्डे षष्ठः प्रपाठकः । )

( तत्र प्रथमोऽनुवाकः । )

यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्। निर्ममे तमइं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम् ॥ १॥ उक्ता वायव्यपश्वाद्याः पञ्चमे हि प्रपाठके। कुम्भेष्टकामञ्जणादि षष्टे मञ्जैकदीर्यते॥ २॥

यदुक्तं सूत्रकारेण '' हिरण्यवर्णा इत्युपहिता अभिमन्नयते " इति, तत्र सुम्भेष्टकाभिमन्नणार्थानां त्रयोदशानामृचां मध्ये प्रथमामाह—

हिरण्यवर्णाः शुचयः पावका यासु जातः कश्य-पो यास्विन्द्रः । अग्निं या गर्भे दिधिरे विरूपा-स्ता न आपः शक्ष स्योना अवन्तु । , इति ।

आपस्तावनिर्मलत्वेन भास्वरत्वाद्धिरण्यसदृशवणींपेताः । तथा शुचयः स्वयं शुद्धाः पावकाः स्नानादिना शरीरादिशुद्धिहेतवश्च । यास्वप्सु कश्य-पार्च्यः प्रजापतिरुत्पन्नः । यास्विष्ट्वन्द्रोऽप्युत्पन्नः । अग्निं च या आपो गर्भत्वेन दिथरे । तदेतत्रयं शाखान्तरगतेभ्योऽर्थवादेभ्यो द्रष्ट्व्यम् । अत्रा-

(क्मनेष्टकामन्त्रणार्थमन्त्राभिधानम्)

प्यप्ने गर्भो अपामसीति चतुर्थकाण्डे मन्नान्तरं समाम्नातम् । ईदृश्यो या आपस्ताः स्योनाः सुखकारिण्यो नोऽस्माञ्शं भवन्तु सुखं प्रापयन्तु ॥ अथ द्वितीयामाह-

> यासा राजा वरुणी याति मध्ये सत्यानृते अवपश्यञ्जनानाम् । मधुश्चतः शुचयो याः पावकास्ता न आपः शः स्योना भवन्तु।, इति।

वरुणाख्यो राजाऽपामधिपतियीसामपां मध्ये याति गूढः संचरति । कि कुर्वन, जनानां सत्यानृते अवपदयन्स्नानपानादौ यो यथाशास्त्रमाचरति तत्सर्वमवपद्यन् । ताश्राऽऽपो मधुररसं श्रोतन्ति सार्यन्तीति मधुश्चतः । शुचय इत्यादि पूर्ववत् ॥

अथ तृतीयामाइ-

यासां देवा दिवि कृण्वन्ति भक्षं या अन्त-रिक्षे बहुधा भवन्ति। याः पृथिवीं पयसीन्दन्ति शुक्रास्ता न आपः श स्योना भवन्तु । , इति ।

दिवि घुलोके देवा यासामपां संवन्धि सारं भक्षं कृण्वन्ति स्वभोज्यं कुर्वन्ति । पीयूषं हि देवैः सेव्यते, तचापां सारभूतम् । याश्चाऽऽपोऽन्तिरिक्षे दृष्टिघारारूपेण बहुमकारा भवन्ति । याश्वाऽऽपः पृथिवीं सर्वो पयसा स्वकी-येन द्रवेणोन्दन्ति क्रेदयन्ति । शुक्रा निर्मलाः । ता न आप इत्यादि पूर्ववत् ॥ अथ चतुर्थीमाह-

> शिवेन मा चक्षुषा पश्यताऽऽपः शिवया तनु-वोप स्प्रशत खचं मे । सर्वाः अग्नीः रप्सुषदो हुवे वो मयि वचीं बलमोजो नि धत्त।, इति।

है आपो यूयं शिवेन चक्षुषा शान्तया दृष्या मा पश्यत मामवलोकयत तथा शिवया तनुवा शान्तेन युष्मदीयशरीरेण मे त्वचमुपस्पृशत । अहमप्य-प्मुषदो जलेषु स्थितान्सर्वानप्ययीन्हुवे जुहोमि होमेन तर्पयामि। वो युष्मदीयं यद्रचीः कान्तिर्यच बलं यद्प्योजो बलहेतुरष्टमो धातुस्तत्सर्वे मि निधत्त स्थापयत ॥

अथ पश्चमीमाह—

यददः संप्रयतीरहावनदता हते । तस्मादा नद्यो नाम स्थ ता वो नामानि सिन्धवः । , इति ।

यद्यस्मात्कारणाददो द्युलोकस्थानात्संपयतीः सम्यवपकर्षेण गच्छन्त्यो हे आपो यूयम् । अहिशब्दो मेघनामधेयम् । यस्मिन्हते युष्माभिस्ताहिते सत्यनदत नादं कृतवत्यः । प्रवाहगतपाषाणेष्विव मेघेषु जलाघातेन शब्दो जायते । यस्मान्नादं कृतवत्यस्तस्मादा समन्तात्सर्वेष्विप स्थानेषु नद्यो नाम स्थ नदीति नामधेयं प्राप्ताः । हे सिन्धवः स्यन्दनशीला आपो वो युष्माकं ता नामानि तादृशानि निर्वचनसाध्यानि नामानि विद्यन्ते ॥

अथ षष्टीमाह—

्यत्प्रेषिता वरुणेन ताः शीभः सम-वलगत । तदाप्रोदिन्द्रो वो यती-स्तस्मादापो अनु स्थन । , इति ।

हे आपो यद्यस्मात्कारणाद्वरुणेन प्रेषितास्ता यूयं शीभं समवल्गत शुभं यथा भवति तथा सम्यग्वलगनवत्रृतं हर्षेण कृतवत्यस्तत्तदानीं यतीः प्रसर-न्तीर्वो युष्मानिन्द्र उत्सुकः सन्द्रष्टुमामोत्तस्मात्कारणादाप्यन्त इति व्युत्प-त्त्याऽऽप इति नामधेयं प्राप्यानुस्थन सर्वेषामनुक्लाः स्थ ॥

अथ सप्तमीमाइ—

अपकामः स्यन्द्रमाना अवीवरत वो हिकम् । इन्द्रो वः शक्तिभिर्दे-वीस्तस्माद्वाणीम वो हितम् ।, इति ।

देवीर्हे आपो देव्योऽपकामं स्यन्दमानाः प्रयोजनिवशेषमनपेक्ष्य स्वभावत एव प्रवहन्तीर्वो युष्मानिन्द्रः परितोषाद्वीवरत वृतवान् । स्यन्दनेऽपि युष्माकं न साधनान्तरापेक्षा किं तु वः शक्तिभिर्युष्मदीयशक्तिवशादेव स्यन्दनं, हिक-मित्यव्ययं प्रसिद्धिवाचकम्। उदकस्य स्वशक्त्येव स्यन्दनं सर्वलोकप्रसिद्धिम-त्यर्थः । यस्मादिन्द्रेण वृतास्तस्माद्दो युष्माकं वारित्येतन्नाम हितं संपन्नम् ॥

अथाष्ट्रमीमाह—

एको देवो अप्यतिष्ठतस्यन्दमाना यथावशम् । उदानिषुर्महीरिति तस्मादुदकमुच्यते । , इति । ( कुम्मेष्टकामन्त्रणार्थमन्त्राभिधानम् )

यथावशं स्वेच्छयेव स्यन्दमाना अप एको देव इन्द्रोऽप्यतिष्ठद्ध्यतिष्ठतस्त्रा-धीनाः कृतवान् । इन्द्रेणाधिष्ठितास्ता आपो महीर्महत्यः प्रभूताः सत्य उदा-निषुष्ठत्कर्षेण चेष्टितवत्यः । तस्मादुदानादुदकमिति नामोच्यते ॥

अथ नवमीमाह—

आपो भद्रा घतिमदाप आसुरग्नीषोमौ बिभ्रत्याप इत्ताः । तीत्रो रसो मधुप्रचामरं-गम आ मा प्राणेन सह वर्चसा गन् । , इति ।

एता आपो भद्राः कल्याणरूपा आप इदाप एव घृतमासुर्गोशरीरद्वारा घृतरूपेण परिणताः । ता आप इत्ताहश्य आप एवाग्रीषोमौ देवौ विभ्रति धारयन्ति । आग्नं या गर्भमित्यग्निधारणं पूर्वमेवोक्तम् । सोमधारणमप्यमृत-कारणद्वारा द्रष्ट्व्यम् । मधुपृचां माधुर्ययुक्तानामपां रसः सारांशस्तीत्रोऽ-त्यन्तस्वादुररंगमोऽलं संपूर्णं यथा भवति तथा गच्छति प्रामोति सर्वजनपृष्टि-कारीत्यर्थः । ताहशो रसः प्राणेन श्वासवायुना वर्चसा वलेन सह मा मां प्रत्यागन्नागच्छतु यावदपां रसोऽन्नादिरूपेण शरीरे तिष्ठति तावत्पाणो नाति-गच्छति वलं च न विनश्यति ॥

अथ दशमीमाइ-

आदित्पश्याम्युत वा शृणोम्या मा घोषो ग-च्छति वाङ्न आसाम् । मन्ये भेजानो अमृ-तस्य तर्हि हिरण्यवर्णा अतृपं यदा वः।, इति ।

आदिदनन्तरमेव पश्चामि अपां रसे मच्छरीरमागते सति तदानीमेव चक्षुषा द्रष्टुं शक्तोऽस्मि । उत वा शृणोमि अपि च श्रोतुमिप शक्तोऽस्मि । आसामपां घोषो नाद आगच्छिति मच्छरीरे वर्तते । स एव घोषो नोऽस्माकं वाक् । हे हिरण्यवर्णास्तेजस्विन्य आपो यदा वो युष्माकं सेवयाऽतृपमहं तृप्तोऽभवं तर्हि तस्मिन्काछेऽमृतस्य भेजानो मन्ये पीयूषं सेवितवानस्मीति तर्कये ॥

अथैकाद्शीमाह—

आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्जे द्धातन । महे रणाय चक्षसे । , इति ।

हिशब्द एवकारार्थः प्रसिध्द्यर्थो वा । आपो यूयमेव मयोभुवः स्थ सुख-

यित्रयो भवत । स्नानपानादिहेतुत्वेन सुखोत्पादकत्वं प्रसिद्धम् । तास्ताद्दश्यो यूयं नोऽस्मानूर्जे रसाय भवदीयरसानुभवार्थं द्धातन स्थापयत । किंच महे महते रणाय रमणीयाय चक्षसे दर्शनाय द्धातनास्मान्परतस्वसाक्षा-त्कारयोग्यान्कुरुतेत्यर्थः ॥

अथ द्वादशीमाइ—

यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः। उशतीरिव मातरः।, इति।

वो युष्पाकं शिवतमः शान्ततमः सुर्लैकहेतुर्यो रसोऽस्ति । इहास्मिन्कर्मणि नोऽस्मान् । तस्य भाजयत तं रसं प्रापयत । तत्र दृष्टान्तः — उश्वतीरिव माः तरः कामयमानाः प्रीतियुक्ता मातरो यथा स्वकीयस्तन्यरसं शिशुं पाययन्ति तद्वत् ॥

अथ त्रयोदशीमाह—

## तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ । आपो जनयथा च नः । , इति ।

यस्य रसस्य क्षयाय क्षयेण निवासेन जिन्वथ यूयं मीता भवथ तस्मै रसाय वो युष्मानरं गमामालं भृशं प्राप्नुमः । किंच हे आपो यूयं नोऽस्माञ्ज-नयथ प्रजोत्पादकान्कुरुत ।।

करपः—" दिवि श्रयस्वेति वाईस्पत्यं नैवारं पयसि चरुं मध्ये कुम्भेष्टका-नामुपद्धाति " इति । पाठस्तु —

#### दिवि श्रयस्वान्तरिक्षे यतस्व पृथिव्या सं अव ब्रह्मवर्चसमसि ब्रह्मवर्चसाय त्वा ॥ , इति ॥

हे नैवारचरो दिवि श्रयस्व द्युळोक आश्रितो भव । अन्तरिक्षेऽपि यतस्व प्रयत्नवान्भव । पृथिव्या संभव संयुक्तो भव । ब्रह्मवर्चसमिस तत्साधनत्वाः त्रदूपमिस । अतो ब्रह्मवर्चसाय त्वामत्रोपदधामि ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकारो कृष्णयजुर्वेदीयतै-तिरीयसंहितामाण्ये पश्चमकाण्डे षष्ठप्रपाठके

प्रथमोऽनुत्राकः ॥ १ ॥

( अथ पद्ममाष्टके षष्ठप्रपाठके द्वितीयोऽनुवाक: । )

अपां ग्रहान्यहासेतद्दाव राजसूयं यदेते ग्रहाः सवे।ऽग्निवेरुणसवा राजसूर्यमग्निसवश्चि-त्यस्ताभ्यमिव सूयतेऽथी उभावेव लोकावभि जंयति यश्चं राजसूयेनेजानस्य यश्चांमिचित आपी मवन्त्यापो वा अग्नेर्आतृंवया यदपींऽ-ग्रेरधस्तांदुपद्धांति भ्रातृंव्याभिभूत्ये भवंत्या-रमना परांऽस्य भ्रातृंव्यो भवत्यमृतंम (१) वा आपस्तस्मांदद्भिरवंतान्तमभि षिञ्चन्ति नाऽऽर्तिमार्छिति सर्वमायुरिति यस्यैता उपधी-यन्ते य उं चैना एवं वेदान्नं वा आपंः पशव आपोऽत्रं पशवोंऽत्रादः पंशुमान्भंवति यस्यैता उपधीयन्ते य उ चैना एवं वेद द्वादंश भव-न्ति द्वादंश मासांः संवत्सरः संवत्सरेण-वास्मै (२) अन्नमवं रुन्धे पात्राणि अवन्ति पात्रे वा अत्रंमद्यते सयोन्येवात्रमवं रुन्ध आ द्वांदशात्प्ररुंषादन्नंमत्त्यथो पात्रात्र छिंद्यते यस्यैता उंपधीयन्ते य उं चैना एवं वेदं कुम्भाश्चं कुम्भीश्चं मिथुनानि भवन्ति मिथु-

( कुम्भेष्टकोपधानविधि: )

नस्य प्रजात्ये प प्रजयां पशुभिर्मिथुनैजीयते यस्यैता उंपधीयन्ते य उं (३) चैना एवं वेद शुग्वा अग्निः सेऽध्वर्धु यर्जमानं प्रजाः शुचाऽपीयति यद्प उंपद्धांति शुचंमेवास्यं शमयति नाऽऽर्तिमाछित्यध्वर्युर्ने यजीमानः शाम्यंन्ति प्रजा यत्रैता उपधीयन्तेऽपां वा एतानि हुद्यानि यदेता आपो यदेता अप उपद्याति दिव्याभिरेवैनाः सः स्टंजित वर्षुकः पर्जन्यः (४) अवति यो वा एतासांमाय-तंनं क्लिपि वेदाऽऽयतंनवान्भवति कल्पंतेऽ-स्मा अनुसीतमुपं द्धारयेतदा आंसामायतंन-मेषा क्लिपियं एवं वेदाऽऽयतंनवान्भवति कल्पं-तेऽसमै दंदमन्या उपं द्धाति चतंस्रो मध्ये ध्रया अनं वा इष्टंका एतत्खळु वे साक्षादनं यदेष चरुर्यदेतं चरुमुंपद्धांति साक्षात् (५) एवास्मा अन्नमवं रुन्धे मध्यत उपं द्धाति मध्यत एवास्मा अने द्धाति तस्मान्मध्यतोऽ-त्रंमद्यते बाईस्पत्यो भंवति ब्रह्म वै देवानां बृहस्पतिर्वह्मणैवास्मा अन्नमर्च रुन्धे ब्रह्मवर्च-समंसि ब्रह्मवर्चसाय खेत्यांह तेजस्वी ब्रह्म-

वर्चसी भवति यस्यैष उपधीयते य उ चैन-

( अमृतंमस्मै जायते यस्यैता उंपधीयन्ते य उं पुर्जन्यं उपद्याति साक्षात्सप्तचंत्वारि श्राच । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके षष्टप्रपाठके दितीयोऽनुवाकः॥ २॥

( अथ पश्चमाष्टके षष्ठप्रपाठके द्वितीयोऽनुवाक: ।)

अपाम् । ग्रहान् । गृह्णाति । एतत् । वाव । राजस्यमिति राज—सूर्यम् । यव । एते । ब्रहाः । सवः। अग्निः। वरुणसव इति वरुण-सवः। राज-स्यमिति राज-सूर्यम् । अग्निसव इत्यंत्रि-सवः । चित्यंः। ताभ्याम्। एव । स्रुयते। अथो इति । उभौ। एव। छोकौ। अभीति। जयति। यः। च । राजसूयेनेति राज—सूयेन । ईजानस्य । यः । च । अग्निचित इयंग्नि—चितंः । आपंः । अवन्ति । आर्षः। वै। अग्नेः । भ्रातृंग्याः । यत्। अपः। अग्नेः । अधस्तांत् । उपद्धातीत्युंप—द्धांति । भ्रातृंव्याभिभूया इति भ्रातृंव्य—अभिभूये । भवंति । जात्मना । परेति । अस्य । भ्रातृंव्यः । भवति । अमृतंम् (१)। वै । आपंः । तस्मांत् ।

अद्गिरिसंत्—भिः। अवंतान्तमिस्यवं—तान्तम् अभीति । सिञ्चन्ति । न । आर्ति न । एति । ऋच्छिति। सर्वेम् । आर्युः । एति । यस्यं । एताः । उपधीयन्त इत्युप-धीयन्ते । यः । उ । च । एनाः । एवम् । वेदं। अनंम्। वै। आपंः। प्रावंः। आपंः। अन्नम् । प्रावंः । अन्नाद इत्यंत्र—अदः । पशुमानि-ति पशु—मान् । भवति । यस्यं । एताः । उपधी-यन्त इत्युंप-धीयन्ते । यः । उ । च । एनाः । एवम् । वेदं । द्वादंश । अवन्ति । द्वादंश । मासाः । संवत्सर इति सं—वत्सरः । संवत्सरेणेति सं—वत्स-रेणे। एव। अस्मै (२)। अन्नम्। अवेति । रुन्धे। पात्राणि । भवन्ति । पात्रं । वै । अत्रंम् । अद्यते । सयोनीति स-योनि । एव । अन्नम् । अवेति । रुन्धे । एति । द्वाद्शाव् । प्रहंषाव् । अन्नम् । अति । अथो इति । पात्रांत् । न । छिद्यते । यस्यं । एताः। उपधीयन्त इत्युप-धीयन्ते । यः । उ । च । एनाः। एवम् । वेदं । कुम्भाः । च । कुम्भीः । च । मिथु-नानि । अवन्ति । मिथुनस्यं । प्रजांत्या इति प्र-जात्यै । प्रेति । प्रजयेति प्र—जया । पशुभितिति पशु-भिः। मिथुनैः। जायते। यस्यं। एताः। उप-

धीयन्त इत्युंप-धीयन्ते । यः । उ (३)। च । एनाः । एवम् । वेदं । शुक् । वे । अग्निः । सः । अध्वर्युम् । यर्जमानम् । प्रजा इति प—जाः । शुचा । अर्पयति । यत् । अपः । उपद्धातीरयुप-द्धांति । शुचंम्। एव। अस्य। शमयति। न। आर्तिंम् । एति । ऋच्छति । अध्वर्युः। न । यर्जमानः । शाम्यं-न्ति । प्रजा इति प्र—जाः । यत्रं । एताः । उपधी-यन्त इत्युंप-धीयन्ते । अपास् । वै । एतानि । हुद्-यानि । यत् । एताः । आपः । यत् । एताः । अपः । उपद्धातीत्युप-द्धांति । दिव्याभिः । एव । एनाः । समितिं । सृजति । वर्षुकः । पर्जन्यः (४)। भवति । यः । वै । एतासाम् । आयतंनिमयां— यतंनम् । क्रृप्तिम् । वेदं । आयतंनवानित्यायतंन--वान् । भवति । कल्पंते । अस्मै । अनुसीतिमित्यं-नु—सीतम् । उपेति । द्धाति । एतत् । वै । आसाम् । आयतंनमियां—यतंनम् । एषा । ऋ प्तिः । यः । एवम् । वेदं । आयतंनवानित्यायतंन—वान् । भवति । कल्पंते । अस्मै । दंदमिति दं – द्रम् । अन्याः । उपेतिं । द्धाति । चतंस्रः । मध्यं । धृत्यै। अन्नम् । वै। इष्टं काः । एतव । खर्छ ।

वै। साक्षादिति स-अक्षात्। अन्नम्। यत्। एषः। चरुः। यत् । एतम् । चरुम् । उपद्धातीत्युंप— द्धांति। साक्षादिति स-अक्षाद (५)। एव। अस्मै । अत्रंम् । अवेति । रुन्धे । मध्यतः । उपेति । द्धाति । मध्यतः । एव । अस्मै । अन्नम् । द्धाति । तस्मात् । मध्यतः । अन्नम् । अद्यते । बार्हस्पत्यः। अवति । ब्रह्मं। वै । देवानांम् । बृह-स्पतिः । ब्रह्मणा । एव । अस्मै । अन्नम् । अवेति । रुन्धे । ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्म-वर्चसम् । असि । ब्रह्मवर्चसायेति ब्रह्म-वर्चसायं । त्वा । इति । आह । तेजस्वी । ब्रह्मवर्चसीति ब्रह्म-वर्चसी । अवाति। यस्य । एषः । उपधीयत इत्युप-धीयते । यः । उ । च। एनम्। एवम्। वेदं (६)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पश्चमाष्टके षष्ठप्रपाठके द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥

( अथ पश्चमकाण्डे षष्ठप्रपाठके द्वितीयोऽनुवाकः । )

कुम्भेष्टकामच्चणार्था मच्चाः पथम ईरिताः ॥

अथ दितीये तदिष्टकोपधानं विधत्ते । यदुक्तं सूत्रकारेण " कुम्भं कुम्भीं चाद्भिः पूरियत्वा शर्म च स्थ वर्म च स्थ देवस्य वः सवितुः प्रसर्वे मधुमतीः सादयामीति पुरस्तादनुसीतमुपधाय ज्योतिषे वामिति हिरण्यशस्त्रौ मत्यं स्येत्येवमुर्तरा उत्तरेभिन्नैः प्रतिदिशमनुसीतं चतस्रो मध्ये " इति, तदि-दमुपधानं विधत्ते—

अपां ग्रहान्ग्रह्मात्येतद्दाव राजसूयं यदेते ग्रहाः सवोऽग्निर्वरुणसवो राजसूयमग्निसविश्वयस्ता-भ्यामव सूयतेऽथो उभावेव छोकावभिजय-ति यश्च राजसूयेनेजानस्य यश्चाग्निचितः, इति।

गृह्यन्त आप एष्विति ग्रहा जलाधाराः कुम्भाः कुम्भयश्च । ते चाद्धिः पूरितत्वादपां ग्रहास्तान्कुम्भकुम्भीरूपान्गृह्णाति । ग्रहणेनोपधानमुपल्रक्ष्यते । यस्यैता जपधीयन्त इत्युपसंहारात् । राजसूये ग्रहसद्धावात्तत्साम्यमापादियतु-मिह ग्रहिधातुना व्यवहारः । य एते कुम्भकुम्भीरूपा अपां ग्रहा एतदेव राजसूयस्वरूपं, फलेन तत्सदशत्वात् । योऽयं चीयमानोऽग्निः सोऽयं सवः सूयतेऽभिषिच्यते यजमानोऽत्रेत्यभिषेकयुक्तो यज्ञः सवस्तत्सदशोऽयमिष्नः । यदेतद्राजसूयाख्यं कर्म सोऽयं वर्षणसवः । वर्षणो हि कदाचिद्राजसूयं कृत्वा तत्राभिषिक्तः । यस्तु चित्यः सोऽयमिष्नसवः । अस्मिन्नप्यग्नवभिषेको विद्यते । अतः कुम्भीष्टकोपधाने सित ताभ्यां वर्षणसवाग्निसवाम्यामुभाभ्यां सूयतेऽयं यजमानोऽनुष्ठितवान्भवति । अपि च राजसूयेनेष्टवतो यो लोकोऽग्नि-चितश्च यो लोकस्तावुमौ लोकावेतदिष्टकोपधानेनाभिजयत्येव ॥

कुम्भेषु कुम्भीषु च जलस्थापनं विधत्ते—

आपो भवन्यापो वा अग्नेभ्रीतृव्या यद्पोऽग्ने-रघस्तादुपद्घाति भ्रातृव्याभिभृत्ये भवत्या-त्मना पराऽस्य भ्रातृव्यो भवत्यमृतं वा आपस्तस्मादद्विरवतान्तमभि विश्वन्ति , इति ।

जलेनाग्निशान्तेरपामग्निशत्रुत्वम् । अतश्रीयमानस्याग्नेरधस्ताङ्क्रमौ कुम्भ-कुम्भीगतानामपामुपधाने सति भ्रातृव्याभिभृतिर्भवति । उपधाता स्वयमैश्व-पवान्भवति । भ्रातृव्यः पराभवति । किंचैता आपोऽमृतमेवात्र तस्योदकजन्य-त्वात् । यस्मादमृतं तस्मादवतान्तमत्यन्तग्लानिमापन्नं मूर्छितं मूर्छानिवारणाय श्रीतलाभिरिद्धरभिषिश्चन्ति ॥

एतदुपधानं तद्देदनं च पशंसित— नाऽऽर्तिमार्छति सर्वमायुरेति यस्यैता उपधीयन्ते य उ चैना एवं वेद, इति ॥

मकारान्तरेणापः प्रशंसति—

अतं वा आपः पशव आपोऽतं पश-वोऽत्रादः पशुमान्भवति यस्यैता उप-धीयन्ते य उ चैना एवं वेद , इति।

अन्नस्योदकजन्यत्वात्पशूनां चोदकपोष्यत्वादब्र्पत्वं च । क्षीराद्यन्नहेतुत्वा-त्पशूनामप्यन्नत्वम् । अतोऽपामुपधाता वेदिता चान्नवान्पशुमांश्च भवति ॥

जलपात्राणां संख्यां विधत्ते--

हादश भवन्ति हादश मासाः संवत्सरः संवत्सरेणैवास्मा अन्नमव रुन्धे , इति ॥ उपधेयानामपामाधारान्विधत्ते—

पात्राणि भवन्ति पात्रे वा अन्नमद्यते सयोन्येवान्नमव रुन्ध आ द्वाद्शास्प्र-रुषाद्वनमत्त्रयथो पात्रान्न छिद्यते यस्येता उपधीयन्ते य उ चैना एवं वेद , इति।

पात्राणि कुम्भकुम्भीक्ष्पाणि । पात्रे कांस्यादिमये जनैरत्नं भक्ष्यते पच्यते च । अतः पात्रस्यात्रयोनित्वात्तत्सिहतमेवात्रमाप्त्रोति । किंचोपधाता वेदिता च पात्रसंख्यया स्वात्मपुत्रपौत्रादेद्दीद्रशपुरुषपर्यन्तादत्रसमृद्धो भवति । अपि च पात्राद्रहोपकरणसंघातात्कदाचिद्गि न विच्छिद्यते ॥

पात्राणां परिमाणविशेषं विधत्ते—

कुम्भाश्च कुम्भीश्च मिथुनानि भव-न्ति मिथुनस्य प्रजात्ये प्र प्रजया पशु-भिर्मिथुनेर्जायते यस्येता उपधीय-न्ते य उ चैना एवं वेद , इति।

कुम्भाः पुरुषसद्द्याः मौढा घटाः । कुम्भ्यो योषित्समाना अल्पाः।

( कुम्भेष्टकोपधानविधिः )

अतो मिथुनसंपत्त्या प्रजोत्पादनाय भैवति । उपधात्वेदितारौ मिथुनस्पाः प्रजा उत्पाद्यतः ॥

प्रकारान्तरेण तदुपधानं प्रशंसति-

शुग्वा अग्निः सोऽध्वर्यु यजमानं प्रजाः शुचाऽपेयति यद्प उपद्धाति शुचमेवास्य शमयति नाऽऽर्तिमार्छस्यध्वर्युने यजमानः शाम्यन्ति प्रजा यत्रैता उपधीयन्ते , इति ।

अयमिः शुग्वै संतापहेतुरेव । अतः सोऽग्निरध्वर्युप्रभृतीन्संतापेन योज-यति । अपामुपधानेनाग्नेः संतापहेतुत्वं शमयति । यस्मिन्कर्मण्येता उपधीयन्ते न तत्राध्वर्युर्भ्रियते नापि यजमानः । प्रजाश्च सर्वबाधोपश्चमयुक्ता भवन्ति ॥

पुनः प्रकारान्तरेण प्रशंसति--

अपां वा एतानि हृदयानि यदेता आपो यदेता अप उपद्धाति दिव्याभिरेवैनाः सः सजति वर्षुकः पर्जन्यो भवति, इति।

एताः पात्रगता या आप एतान्यब्देवतानां हृदयस्थानानि । अत एवाऽऽ-सामुपधातेष्टकारूपोपेता अपो दिच्याभिरद्भिः संयोजयति । ततः पर्जन्यो वर्षणशीलो भवति।।

अथोपधानस्थानं विधत्ते —

यो वा एतासामायतनं ऋ मिं वेदाऽऽयत-नवान्भवति कल्पतेऽस्मा अनुसीतमुप द-धात्येतदा आसामायतनमेषा ऋतिः , इति ।

आयतनं स्थानम् । ऋृप्तिः सामर्थ्यम् । तदुभयं यो वेद स मौढगृहाद्या-, यतनवान्भवति । एतदर्थं च सर्वे भोग्यजातं समृद्धं भवति । अतोऽभिज्ञोऽ-नुसीतमुपदध्यात्, एकैकस्यां दिशि या लाङ्गलपद्वतयस्ता अनुसत्योपदध्यात्। एतृत्सीतासमीपमेवैतासां कुम्भेष्टकानां स्थानम् । तत्रावस्थितिरेवैतासां साम-ध्र्यमुक्तम् ॥

वेदनफलमुपसंहरति—

य एवं वेदाऽऽयतनवान्भवति कल्पतेऽस्मै , इति ॥

जपधाने प्रकारविशेषं विधत्ते—

द्वंद्वमन्या उप द्धाति चतस्रो मध्ये धृत्ये, इति।

पूर्वदिग्वर्तिनीषु तिस्रषु सीतासुं कुम्भं कुम्भीं चेति द्वंद्वम् । एवं दिगनतरेष्वि। तदिदमुच्यते—द्वंद्वमन्या इति। द्वादशानां मध्ये दिवचतुष्टयेऽष्टौ
गताः। अथावशिष्टाश्चतस्रो मध्ये स्थापयेत्। तच धृत्ये दाढ्यीय भवति॥

अथ दिवि श्रयस्वेतिमन्नसाध्यं चरूपधानं विधत्ते—

अतं वा इष्टका एतत्खछ वै साक्षा-दत्रं यदेष चरुर्यदेतं चरुमुपद्धाति साक्षादेवास्मा अत्रमव रुन्धे , इति ॥

इष्टका अन्नहेतुत्वादनं, चरुः साक्षादेवान्नमतश्रक्षपथानेन व्यवधानं विनैव मुख्यमनं प्रामोति ॥

उपधानस्थानं विधत्ते —

मध्यत उप द्धाति मध्यत एवास्मा अतं द्धाति तस्मान्मध्यतोऽन्नमद्यते, इति ।

इष्टकानां मध्ये चरुस्थापनं यत्तद्यजमानस्य मध्य उद्रेऽतं स्थापितं भवति । मध्यमे वयसि भूयिष्ठमन्नमद्यते ॥

चरोर्देवतां विधत्ते —

बाईस्पत्यो भवति ब्रह्म वै देवानां बृह-स्पतिर्ब्रह्मणैवास्मा अन्नमव रुन्धे, इति । ब्रह्मणैव ब्राह्मणरुन्यैव याजनादिना न तु सेवादिनेत्यर्थः॥ मन्त्रे ब्रह्मवर्चसशब्दद्वयस्य तात्पर्यं दर्शयति—

> ब्रह्मवर्चसमसि ब्रह्मवर्चसाय त्वेत्याह तेजस्वी ब्रह्मवर्चसी भवाति यस्यैष उप-धीयते य उ चैनमेवं वेद ॥ , इति ॥

तेजः कान्तिः । ब्रह्मवर्चसमध्ययनादिसंपत्तिः ॥

2006

प्रपा० ६ अनु० ३ ] कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता। ( भूतेष्टकाद्यभिधानम् )

अत्र मीमांसा।

द्वितीयाध्यायस्य तृतीयपादे सप्तमाधिकरणे चिन्तितम्-

चरुर्भवति नैवार उपधत्ते चरुं त्विति । यामः स्यादुपधानं वा यागः शेषोक्तदेवतः ॥ यागैत्वानिश्वये शेषो नापेक्ष्योऽतो यजिः कुतः । किं तूपधानमात्रत्वं यावदुक्तं चरोः स्थितम् ॥

अग्नौ श्रृयते-"नैवारश्ररुर्भवति " इति, " चरुमुपद्याति " इति च। तत्र नीवारचरुद्रव्यको यागो विधीयते । न चात्र देवताया अभावः । " बृह-स्पतेर्वा एतदत्रं यत्रीवाराः " इति वाक्यशेषेण देवतासिद्धेः । उपधानं तु यागोपयुक्तस्य मतिपत्तिः स्विष्टक्रद्वदिति माप्ते बूमः —यागविधौ निश्चिते सति पश्चादेवतायामपेक्षितायां वाक्यशेषवलादेवताक्रृप्तिः । इह तु देवताकल्पनेन यागविधित्वनिश्रय इत्यन्योन्याश्रयः । तस्मादिहोपधानमात्रं विधीयते ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदी-यतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये पश्चमकाण्डे षष्ठप्रपाठके द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥

(अथ पद्ममाष्टके षष्ठप्रपाठके त्तियोऽनुवाकः ।)

मूतेष्टका उपं द्धारयत्रांत्र वे मृत्युजीयते यत्रंयत्रेव मृत्युर्जायंते ततं एवैनमवं यजते तस्माद्गिचित्सर्वमायुरिति सर्वे ह्यस्य मृत्य-वोऽवंष्टास्तस्मांदग्निचिन्नाभिचंरितवै प्रत्यगेन-मभिचारः स्तृंणुते सूयते वा एष ये।ऽभि चिनुते देवसुवामेतानि हवी १ षि भवन्त्येता-वंन्तों वे देवाना समास्त एव (१) अस्मै

सवान्प्र यंच्छन्ति त एंनः सुवन्ते सवें।ऽग्नि-विंरुणसवी रांजसूयं ब्रह्मसविश्वित्यों देवस्य त्वा सवितुः प्रंसव इत्यांह सवितृषंसूत ब्रह्मणा देवतांभिरभि षिञ्चत्यत्रंस्यानस्याभि-षिञ्चत्यन्नस्यानस्यावंरुद्ध्ये पुरस्तात्पत्यञ्चमभि-षिञ्चति पुरस्ताद्धि प्रतीचीनमन्नमद्यते शीर्ष-तें। अभि विश्वति शीर्षतो ह्यत्रं मद्यत आ मुखां-दन्ववंस्नावयति (२) मुखत एवास्मा अन्नाद्यं द्धात्यग्नेस्त्वा साम्रांच्येनाभि षिञ्चामीत्यांहैष वा अग्नेः सवस्तेनैवैनंमि षिञ्चति बृहस्प-तेंस्त्वा साम्रांज्येनाभि षिञ्चामीत्यां ह ब्रह्म वै देवानां बृहस्पतिर्ब्रह्मंणैवैनंमभि षिञ्चतीन्द्रंस्य त्वा साम्राज्येनाभि षिञ्चामीत्यहिन्द्रियमेवा-स्मिन्नपरिष्टाद्यात्येतव (३) वै राजसूयंस्य रूपं य एवं विद्यानियं चिनुत उभावेव छोका-विभ जयित यश्चे राजसूर्यनेजानस्य यश्चांमि-चित इन्द्रंस्य सुषुवाणस्यं दशधेन्द्रियं वींये परांऽपतत्तद्देवाः सीत्रामण्या समभरन्तसूयते वा एष योऽभिं चिनुतेऽभिं चित्वा सौत्राम-

ण्या यंजेतेन्द्रियमेव वीर्यर् संभृत्याऽऽत्मन्धं-त्ते (४)॥

(त एवान्ववंस्नावयत्येतदष्टाचंत्वारिश्राच ।)

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके षष्ठप्रपाठके तृतीयोऽनुवाकः॥ ३॥

( अथ पश्चमाष्टके षष्टप्रपाठके तृतीयोऽनुवाक: ।)

भूतेष्टका इति भूत-इष्टकाः । उपेति । द्धाति । अत्रात्रेत्यत्रं —अत्र । वै । मृत्युः । जायते । यत्रंयत्रेति थर्त्र-यत्र । एव । मृत्युः । जायंते । ततः । एव । एनम् । अवेति । यजते । तस्मीत् । अग्निचिदित्यं-मि—चित्। सर्वेष्। आयुः। एति। सर्वे। हि। अस्य । मृत्यर्वः । अवेष्टा इत्यवं - इष्टाः । तस्मात् । अग्निचिद्रित्यंग्नि—चित्। न । अभिचंरितवा इत्यभि— चरितवै । प्रत्यक् । एनम् । अभिचार इत्यंभि -चारः। स्तृणुते । सूयते । वै । एषः । यः । अग्निम् । चिनुते । देवसुवामिति देव-सुवाम् । एतानि । हवीः षि । भवन्ति । एतावन्तः । वै । देवानाम् । सवाः । ते । एव (१)। अस्मै। सवान्। प्रेतिं। यच्छन्ति। ते। एनम्। सुवन्ते। सवः। अग्निः। वरुणसव

इतिं वरुण-सवः । राजसूयमितिं राज-सूयंम्। ब्रह्मसव इति ब्रह्म-सवः । चित्यः । देवस्य । त्वा । सवितः। प्रसव इति प्र—सवे। इति । आह । सवि-तृपंसूत इति सवितृ-प्रसूतः। एव। एनम्। ब्रह्मणा। देवतांभिः । अभीतिं । सिच्चति । अन्नंस्यानस्येयन्नंस्य— अत्रस्य । अभीति । सिञ्चति । अत्रंस्यात्रस्येत्यत्रंस्य— अन्नस्य । अवंरुद्ध्या इत्यवं — रुद्ध्ये । पुरस्तीत् । प्रत्यर्श्वम् । अभीति । सिञ्चति । पुरस्तांव । हि । प्रतीचीनंम् । अत्रंम् । अद्यते । शीर्षतः । अभीति । सिञ्चति । शीर्षतः । हि । अत्रंम् । अद्येते । एति । मुखांत् । अन्ववंस्नावयतीत्यंनु — अवंस्नावयति (२)। मुखतः। एव । अस्मै । अन्नाद्यमित्यंत्र — अद्यं म् । द्धाति । अग्नेः । त्वा । साम्राज्येनेति साम्-राज्येन । अभीतिं । सिञ्चामि । इतिं । आह । एषः । वै । अग्नेः । सवः । तेनं । एव । एनम् । अभीति । सिञ्चति । बृहस्पतैः । त्वा । साम्राज्येनेति साम्-राज्येन । अभीति । सिञ्चामि । इति । आह । ब्रह्मं । वै । देवानां म् । बृह्स्पतिः । ब्रह्मगा। एव। एनम् । अभीति । सिञ्चति इन्द्रंस्य । त्वा । साम्राज्येनेति साम्—राज्येन

अभीति । सिञ्चामि । इति । आह । इन्द्रियम् । एव । अस्मिन् । उपरिंष्टाद । द्याति । एतद (३)। वै। राजसूयस्येतिं राज-सूर्यस्य । रूपम् । यः । एवम् । विद्वान् । अग्निम् । चिनुते । उभौ । एव । लोकौ । अभीति । जयति । यः । च । राजसूये-निति राज-सूर्यन। ईजानस्यं। यः। च। अग्नि-चित इत्यंग्नि—चितंः । इन्द्रंस्य । सुषुवाणस्यं । दशघेति दश—धा। इन्द्रियम् । वीर्यम् । परेति । अप्तत् । तत् । देवाः । सीत्रामण्या । समिति । अभरन् । सूयतें । वै । एषः । यः। अग्निम् । चिनुते । अग्निम् । चित्वा । सौत्रामण्या । यजेत । इन्द्रियम् । एव । वीर्थेम् । संभृयेति सं—भृयं । आत्मन् । धत्ते (४)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पश्चमाष्टके षष्ठप्रपाठके तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३॥

( अथ पञ्चमकाण्डे षष्ठप्रपाठके तृतीयोऽनुवाकः । )

कुम्भेष्टकाश्वरुश्चेति द्वितीये द्वयमीरितम् ॥

अथ तृतीय भूतेष्टकादिकमुच्यते । यदुक्तं सूत्रकारेण — "प्रसवाय त्वोपः यामाय त्वा काटाय त्वाऽर्णवाय त्वा धर्णसाय त्वा द्रविणाय त्वा सिन्धवे त्वा समुद्राय त्वा सरस्वते त्वा विश्वव्यचसे त्वा सभूताय त्वाऽन्तिरिक्षाय त्वेति द्वादश भूतेष्टकाः " इति । एते च मन्नाः शाखान्तरगताः । तत्साध्यमुप-धानं विधत्ते—

भूतेष्टका उप द्धायत्रात्र वे मृत्युजी-यते यत्रयत्रेव मृत्युजीयते तत एवेनमव यजते तस्माद्गिचित्सवमायुरेति सर्वे द्य-स्य मृत्यवोऽवेष्टास्तस्माद्गिचित्राभिच-रितवे प्रत्यगनमभिचारः स्तृणुते , इति।

देशकालिनिमत्तिविशेषानपेक्ष्यात्रात्रिति विष्सा। सर्पव्याघ्रचोराकुलदेशा मृत्युहेतवः। संध्यामध्यरात्रादिर्यक्षराक्षसादिमयुक्तमृत्युकालः। दुराहारभोजनादीनि
मृत्युनिमित्तानि। भूतेष्टकोपधानेन तत एव देशमयुक्तात्कालमयुक्तात्रिमित्तमयुकाच सर्वस्मादिप मृत्योरेनं यजमानमपनयति। तस्मादयमिशिचित्स्यस्य माप्तमायुः
सर्वमेव मामोति। यस्मादस्य सर्वेऽप्यपमृत्यवो विनाशिताः। किंचायमिशिचिदभिचारविषयोऽपि न भवति। एवं सति यो मूर्खोऽभिचरति एनं मूर्खं सोऽभिचारः मत्यद्भुखो भूत्वा हिनस्ति।।

यदुक्तं सूत्रकारेण-" अग्नीषोमीयस्य प्रजुपुरोडाश्रमष्टौ देवसुवां हवींष्यनु

निर्वपति समानं तु स्विष्टकृदिडम् '' इति, तदिदं विधत्ते-

स्यते वा एष योऽभिं चिनुते देवसु-वामेतानि हवीःषि भवन्येतावन्तो वै देवानाः सवास्त एवास्मे सवान्प्र यच्छन्ति त एनः सुवन्ते, इति।

यो यजमानोऽप्तिं चिनुते स एष देवैः सूयते प्रेयते । अतः पेरणाय हर्वाषि निर्वपेत् । अग्नये गृहपतये पुरोडाशमित्यादिराजसूयाम्नातानि देवसुनां हर्वाषि । तत्र श्रुता येऽग्न्याद्यो देवा एतावन्त एव देवानां मध्ये प्रेरकाः। त एव देवा अस्मै यजमानाय स्वकीयाः सर्वा अनुज्ञाः प्रयच्छन्ति । तेन चानुज्ञापदाने नैनं यजमानं पेरयन्ति ॥

यदुक्तं सूत्रकारेण—'' दक्षिणं प्रत्यपि पक्षमौदुम्बरीमासन्दीं प्रतिष्ठाप्य तस्यां कृष्णाजिनं प्राचीनग्रीवमुत्तरलोमाऽऽस्तीर्य तस्मिन्नासीनं यजमानमग्नि-मन्वारब्धं संपातरिभिषिश्चति '' इति, तदिदं विधातुं प्रस्तौति—

सवोऽग्निर्वरुणसवो राजसूयं ब्रह्मसवश्चित्यः , इति । अभिषेकयुक्तो यागः सव इति द्युक्तम् । स च द्विविधो वरुणसवो ब्रह्मः ( भतेष्ठकाद्यभिधानम् )

सवश्च। राजकर्तृ[क]त्वादाजसूयं वरुणसवः । वरुणो हि राजाभिमानी देवः । चित्योऽप्रिस्तु ब्राह्मणैरप्यनुष्ठेयत्वाद्वसमवः । अप्रिर्वाह्मणाभिमानी देवः । अतः सवत्वादयमभिषेकयोग्य इत्यर्थः ॥

मन्नपूर्वकमभिषेकं विधत्ते —

देवस्य त्वा सवितुः प्रसव इत्याह सवितृपसूत एवैनं ब्रह्मणा देवताभिराभि षिञ्चति , इति । ब्रह्मणा मन्नेण, प्रतिपाद्याभिरिति शेषः ॥ सर्वीषधिरसमभिषेकद्रव्यत्वेन विधत्ते —

अनस्यानस्याभि षिञ्चत्यनस्यानस्यावरुद्ध्ये , इति ॥ प्रकारविशेषं विधत्ते-

> पुरस्तात्प्रत्यञ्चमभि षिञ्चति पुरस्ता-द्धि प्रतीचीनमन्नमद्यते शीर्षतोऽभि षिञ्चति शीर्षतो स्वनमसते, इति ।

पूर्वस्यां दिशि पश्चिमाभिमुखोऽवस्थाय प्रत्यश्चं स्वाभिमुखं यजमानमभि-षिचेत् । लोके हि पुरस्तात्पात्रेऽवस्थितमत्रं स्वाभिमुखत्वेनाद्यते । शिर आर-भ्याभिषिश्चेत् । अन्नपपि शिरोदेशावस्थिते मुखे भुज्यते ॥ गुणान्तरं विधत्ते—

आ मुखादन्ववस्नावयति मुखत एवास्मा अन्नाद्यं द्धाति , इति । शिर आरभ्याऽऽनुलोम्येन मुखपर्यन्तमवस्नावयेन त्वधः ॥ मन्नेष्विग्रबृहस्पतीन्द्रशब्दतात्पर्यं व्याच्छे-

> अग्रेस्त्वा साम्राज्येनाभि षित्रामीत्याहैष वा अग्नेः सवस्तेनैवैनमभि षिञ्चति बृह-स्पतेस्त्वा साम्राज्येनाभि षिञ्चामीत्याह ब्रह्म वै देवानां बृहस्पतिर्ब्रह्मणैवैनमभि षिञ्चतीन्द्रस्य त्वा साम्राज्येनाभि षिञ्चामी-त्याहेन्द्रियमेवास्मित्रुपरिष्टाद्दधाति , इति ।

एष ओषधिरसोऽग्नेः सवोऽग्निना पेरितः । अतोऽग्निशंब्दमुचारयन्निग्नसं-वन्धेनै तेनैव रसेनाभिषिञ्चति । एष वै बृहस्पतेः सव एष वा इन्द्रस्य सव इत्यप्यनुसंधेयम् । एतेऽभिषेकमन्त्राः शाखान्तर आम्नाताः। इह ब्राह्मणेन व्याख्याताः ॥

राजसूयसाम्येनाभिषेकं प्रशंसति --

एतदे राजसूयस्य रूपं य एवं विद्वा-निमं चिनुत उभावेव लोकाविभ जयति यश्च राजसूयेनेजानस्य यश्चामिचितः, इति।

एतद्भिषेचनमेवाग्नेश्वित्यस्य राजसूयस्य स्वरूपम् । एवंविद्श्विन्वानस्यो-भयफ्छं भवति ॥

अतश्रयनाङ्गत्वेन सौत्रामणीं विधत्ते--

इन्द्रस्य सुषुवाणस्य दशधेन्द्रियं वीर्थे पराऽ-पतत्तद्देवाः सौत्रामण्या समभरन्तसूयते वा एष योऽभ्रिं चिनुतेऽभ्रिं चित्वा सौत्रामण्या यजे-तेन्द्रियमेव वीर्यः संभृत्याऽऽत्मन्धत्ते ॥ , इति ॥

सोममिषुतवत इन्द्रस्येन्द्रियं सोमोपद्रवपापेन दश्या भूत्वा पिततमभूत् । तदेतिदिन्द्रियं देवाः सोत्रामण्या स्वाद्वीं त्वेत्यादिग्रन्थप्रतिपाद्येन यागेन सम्यक्संपादितवन्तः। एवं सत्यत्रापि योऽप्तिं चिनुत एषोऽपि सोमाभिषवे प्रेयेते। तस्माद्यमपीन्द्रियसामर्थ्यसंपादनाय सौत्रामण्याख्यं यागमनुतिष्ठेत् । सौत्रामण्याश्रयनाङ्गत्वं न वोध्यते, किंतु कालविधिरयम्। तस्मादिदं वाक्यं प्रकरणादुत्त्रष्टृष्ट्यम्।।

## अथ मीमांसा।

चतुर्थाध्यायस्य तृतीयपादे विंशेऽधिकरणे चिन्तितम्—
अग्निं चित्वा यजेत्सौत्रामण्येत्यङ्गेष्टिरीहशी।
अङ्गिकाले स्वकाले वा स्यादाद्योऽन्याङ्गवन्मतः॥
निर्हत्ते चयनादौ तु कर्मान्तरिवधानतः।
स्वकाले चोदकप्राप्ते तदनुष्ठानमास्थितम्॥
अग्निं चित्वा सौत्रामण्या यजेत, वाजपेयेनेष्ट्वा बृहस्पितसवेन यजेतेत्यत्र

सौत्रामणीबृहस्पतिसवयोरङ्गत्वं पूर्वमुक्तम् । तचाङ्गमङ्गिकाछेऽङ्गिना सह प्रयो-क्तव्यमितरेषामङ्गानां तथा प्रयुज्यमानत्वादिति चेन्मैवम् । क्तवापत्ययेन पूर्व-कालवाचिना साङ्गे चयनादौ निर्दृत्ते सति पश्चात्कर्मान्तरत्वेन सौत्रामण्यादे-विहितत्वात् । यद्यङ्गिना सहैकप्रयोगः स्यात्तदा कत्वाप्रत्ययप्रापितः पूर्वोत्तर-कालविभागो वाध्येत। न हाक्तिना सह प्रयोक्तव्यानामुखासंभरणादीनां चयने निर्हत्ते पश्चाद्विधानं श्रुतम् । ततः पृथक्पयोगेऽवद्यंभाविनि सति स्वस्वचो-दकपापिते काले तदनुष्ठानं युक्तम् । सौत्रामण्या ईष्टिपकृतिकत्वात्पर्वकाल-श्रोदकपाप्तः । चयनेन सहैव प्रयोगे तु पर्वण्युखासंभरणादिविधानादन्यस्मि-न्दिने सौत्रामणी पसज्येत । तथा बृहस्पतिसवस्य ज्योतिष्टोमविकृतित्वाद्वस-न्तकालश्चोदकपाप्तः। वाजपेयेन सह प्रयोगैक्ये शरदि वाजपेयस्य विहि-तत्वाद्बृहस्पतिसवोऽपि शरदि प्रसज्येत । तस्माद्तिदिष्टे पर्वणि वसन्ते[च] तदनुष्ठानम् । ननु सर्वत्राङ्गापूर्वैः प्रधानापूर्वे जनियतव्यम् । इह तु पूर्वकाळीनेन साङ्गप्रधानानुष्ठानेन फलापूर्वस्य निष्पन्नत्वादुत्तरकालीनमङ्गं निरर्थकमिति चेत्र । तस्यैवापूर्वस्यानेनाङ्गेन प्रावल्यदशायाः कल्पनीयत्वात् । तस्मान्नाङ्गिनः कालेऽनुष्ठानं, किंतु स्वकाल इति स्थितम्। पूर्वानुवाकोक्तकुम्भेष्टकाचरूपधा-नस्य प्राणभृद्धोऽपानभृद्धश्रोध्वभावित्वादिदं ब्राह्मणमभिमञ्जणमञ्जसहितं पशुर्वा एष यदग्निरित्यनुवाकान्ते द्रष्टव्यम् । भूतेष्टकोपधानं तु वालखिल्यो-पथानादूर्ध्व भवति । अभिषेकस्त्वियवे देवानामिभिषिक्त इत्यस्मात्पूर्वे द्रष्टव्यः । सौत्रामणीब्राह्मणं तु कृत्स्नाद्वाह्मणादुर्ध्व द्रष्टव्यम् ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे ऋष्णयजुर्वेदी-यतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये पञ्चमकाण्डे षष्ठप्रपाठके तृतीयोऽनुवाक: ॥ ३ ॥

( अथ पञ्चमाष्टके षष्ठप्रपाठके चतुर्थोऽनुवाकः । )

सजूरबदोऽयांविभः सजूरुषा अर्थणिभः सजुः सूर्य एतंशेन सजोषांविश्वना दश्सोंभिः सजूरिभवेश्वानर इडांभिष्टतेन स्वाहां संवरसरो

वा अब्दो मासा अयांवा उषा अरुंणीः सूर्य एतंश इमे अश्विनां संवत्सरों ऽग्निवैश्वानरः पशव इडां पशवीं छतः संवत्सरं पशवीऽनु प्र जांय-न्ते संवत्सरेणैवास्में पश्चन्प्र जीनयति दर्भस्तम्बे जुहोति यद (१) वा अस्या अमृतं यद्दीये तद्दर्भास्तस्मिन्जुहोति प्रैव जांयतेऽन्नादो भवति यस्यैवं जुह्नं येता वै देवतां अग्नेः पुर-स्तांद्रागास्ता एव प्रीणायथो चक्षरेवाग्नेः पुर-स्तारप्रति द्धारयनेन्धो अवति य एवं वेदाऽऽ-पो वा इदमेग्रे सिळिलमांसीत्स प्रजापितिः पुष्करपणें वातीं भूतीं ऽछे छायत्सः (२) प्रति-ष्टां नाविन्दत स एतदपां कुलायंमपश्यत्तिमं-न्निमंचिनुत तिद्यमंभवत्ततो वै स प्रत्यंति-ष्टद्यां प्रस्तांदुपादंधात्ति च्छरां ऽभवत्सा प्राची दिग्यां दंक्षिणत उपादंचात्स दक्षिणः पक्षोंऽ-अवत्सा दंक्षिणा दिग्यां पश्चादुपादंघात्तत्य-च्छंमभवत्सा प्रतीची दिग्यामुंत्तरत उपादंधाव (३) स उत्तरः पक्षांऽभवत्सोदींची दिग्यामु-परिष्टादुपादंघात्तत्प्रष्ठमं अवत्सी ध्वी दिगियं वा अग्निः पञ्चेष्टकस्तरमा खदस्यां स्वनेन्त्यभीष्टंकां तृन्दन्यभि शर्करां सर्वा वा इयं वयोभ्यो नक्तं दृशे दीप्यते तस्मादिमां वयांशसि नक्तं नाध्यांसते य एवं विद्यानिमं चिनुते प्रत्येव (४) तिष्ठसभि दिशों जयत्याग्नेयो वै ब्रांह्म-णस्तरमाद्वाह्मणाय सर्वासु दिक्ष्वधिकः स्वामेव तिहशमन्वंयपां वा अग्निः कुलायं तस्मादा-पोऽग्निः हारुंकाः स्वामेव तद्योनिं प्र विंशन्ति (५)

( यदं छेछायत्म उत्तरत उपादं घादेव द्वत्रि रशज्ञ । ) इति कृष्णयजुर्वेदीयतैतिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके षष्ठप्रपाठके चतुर्थोऽनुवाकः॥ 🞖 ॥

( अथ पश्चमाष्टके षष्ठप्रपाठके चतुर्थोऽनुवाकः । )

सजूरिति स-जूः । अब्दंः । अयाविभिरित्ययां-व—भिः । सजूरितिं स—जूः । उषाः । अरुंणीभिः । सजूरिति स—जः। सूर्येः । एतंशेन । सजोषाविति स—जोषौ । अश्विनां । दश्सोंमिरिति दश्संः—भिः। सजूरिति स—जूः। अग्निः। वैश्वानरः । इडांभिः । घृतेन । स्वाहां । संवत्सर इति सं - वत्सरः । वै । अब्दंः। माप्ताः । अयांवाः। उषाः। अर्रुणी । सूर्यः। एतंशः । इमे इति । अश्विनां । संवरसर

इति सं वत्सरः । आग्नः । वैश्वानरः । पश्वः इडां। पशवंः। घृतम्। संवत्सरमितिं सं-वत्सरम्। पशवं: । अनुं । प्रेतिं । जायन्ते । संवत्सरेणेतिं सं— वत्सरेणं। एव । अस्मै। पशून् । प्रेतिं । जनयति । दर्भस्तम्ब इति दर्भ-स्तम्बे। जुहोति। यत् (१)। वै। अस्याः। अमृतंम् । यत् । वीर्यम्। तत् । दुर्भाः । तस्मिन् । जुहोति । प्रेति । एव । जायते । अन्नाद इत्यंन्न-अदः । भवति । यस्यं । एवम् । जुह्नीति । एताः । वै । देवताः । अग्नेः । पुरस्ताद्भागा इति पुरस्तां व्—भागाः । ताः । एव । प्रीणाति । अथो इति । चक्षः । एव । अग्नेः । पुरस्तात् । प्रतीति । द्धाति । अनंन्धः । अवति । यः । एवम् । वेदं। आपं:। वै। इदम् । अग्रं। सिळिलम्। आसीत्। सः। प्रजापंतिरिति प्रजा-पतिः। पुष्कः रपर्ण इति पुष्कर-पर्णे । वार्तः । भूतः । अलेला-यव। सः (२)। प्रतिष्ठामितिं प्रति—स्थाम्। न । अविन्दत । सः । एतव । अपाम् । कुलायंम् । अपश्यत् । तस्मिन् । अग्निम् । अचिनुत । तत्। इयम्। अभवत् । ततंः। वै । सः। प्रतीतिं । अति-ष्ट्रव । याम् । पुरस्तां त् । उपादं वादित्युंप-अदं धात् ।

तव । शिरंः । अभवव । सा । प्राचीं । दिक् । याम् । दक्षिणतः । उपादं बादित्युंप-अदं वात् । सः। दक्षिणः।पक्षः। अभवत्।सा।दक्षिणा। दिक्। याम् । पश्चाव । उपादं वादित्युप-अदं वाव । तव । पुच्छंम्। अभवव्। सा। प्रतीचीं। दिक्। याम्। उत्तरत इत्युंत्—तरतः । उपाद्धादित्युंप—अद्धाद (३)। सः। उत्तर इत्युव्—तरः। पक्षः। अभ-वत् । सा । उदींची । दिक् । याम् । उपरिंष्टात् । उपादंधादित्युंप-अदंधाव । तव । पृष्ठम् । अभवत् । सा। ऊर्ध्वा। दिक्। इयम् । वै। अग्निः। पञ्चे-ष्टक इति पर्श्व—इष्टकः । तस्मां व । यव । अस्याम् । खनीनित । अभीति । इष्टंकाम् । तृन्दन्ति । अभीति । शर्वराम् । सर्वा । वै । इयम् । वयोभ्य इति वयंः - भ्यः । नक्तम् । दशे । दीप्यते । तस्माव । इमाम् । वया श्रीति । नक्तम् । न । अधीति । आसते । यः । एवम् । विद्वान् । अग्निम् । चिनुते । प्रतीतिं । एव (४)। तिष्ठति । अभीति । दिशः । जयति । आग्नेयः। वै। ब्राह्मणः । तस्मां व । ब्राह्मणायं। सर्वासु । दिक्षु । अर्धुकम् । स्वाम् । एव । तत् । दिशंम् । अन्विति । एति । अपाम् । वै । अग्निः। कुछायंम्। तस्मांत्। आपंः। अग्निम्। हार्रकाः। स्वाम्। एव। तत् । योनिम्। प्रेतिं। विशन्ति (५)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पश्चमाष्टके षष्ठप्रपाठके चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४ ॥

( अथ पञ्चमकाण्डे षष्ठप्रपाठके चतुर्थोऽनुवाकः । )

भूतेष्टकाभिषेकादि तृतीये समुदीरितम् ॥

अथ चतुर्थे होमो विधीयते । यदुक्तं सूत्रकारेण-" सज़्रब्दोऽयावभिरिति दर्भस्तम्बे पञ्चाऽऽहुतीर्जुहोति " इति, तिममं विधातुं मत्रानुत्पादयति—

> सजूरब्दोऽयावभिः सजूरुषा अरुणीभिः सजूः सूर्य एतशेन सजोषाविश्वना दश्सोभिः सजूर्गप्रविश्वानर इडाभिर्घतेन स्वाहा, इति।

अब्दः संवत्सरः । अयावा मासाः । स च संवत्सरस्तैर्मासैः सह समानप्रीतिः । अत्र सर्वेषु मन्नेषु घृतेन स्वाहेत्यनुष्ठयते । तस्मै माससहिताय संवत्सराय घृतेन द्रव्येण स्वाहा जुहोमि । उषा येयमुषःकालदेवता सेयम्प्रणीभी
रक्तवर्णाभिः प्रभाभिः सज्रः समानप्रीतिः । तामुद्दिश्य घृतेन स्वाहा जुहोमि ।
सूर्यो देव एतशेन स्वकीयाश्वेन सज्ञः समानप्रीतिः । तमुद्दिश्य घृतेन स्वाहा
जुहोमि । अश्विना यावेतावश्विनौ तौ दंसोभिर्दश्वैव्यिधिनिराकरणव्यापारैः
सजोषौ परस्परं समानप्रीती । ताबुद्दिश्य घृतेन जुहोमि । वैश्वानरः सर्वमनुष्यप्रियो योऽग्निः स इडाभिः पशुभिः सज्ञः समानप्रीतिः । तमुद्दिश्य घृतेन
जुहोमि ।।

मत्रान्व्याचष्टे-

संवत्सरो वा अब्दो मासा अयावा उषा अरुणीः सूर्य एतश इमे अश्विना संवत्स-त्सरोऽग्निवैश्वानरः पशव इडा पशवी

( होमाभिधानम् )

घतः संवत्सरं पशवोऽनु प्र जायन्ते संवत्सरेणेवारुमे पश्चन्प्र जनयति , इति।

मन्त्रागतस्याब्दशब्दस्य संवत्तर एवार्थः । अयावशब्देन मासा अभिधी-यन्ते । उपःशब्दादयश्रत्वारः मसिद्धाः । इमे द्यावापृथिव्याविश्वशब्देन विवक्षिते । अग्निर्वेश्वानर इत्यनेन संवत्सरी विवक्षितः । इडाज्ञब्देन प्राची विवक्षिताः । घृतश्रब्देनापि तत्कारणत्वात्पश्चव एव विवक्षिताः । तात्पर्या-र्थस्तु गर्भभूताः पश्चनः संवत्सरमनुसृत्य प्रजायन्ते । अत एतन्मश्चपाठेनास्मै यजमानाय संवत्सरकालेन पशुनुत्पादयति ॥

अथ होमं विधत्ते—

द्रभस्तम्बे जहोति यहा अस्या अमृतं य-द्यीर्थ तद्दर्भास्तस्मिन्जुहोति प्रैव जाय-तेऽन्नादो भवति यस्यैवं जुह्नसेता वै देवता अग्नेः पुरस्ताद्रागास्ता एव प्रीणात्यथी चक्षुरेवाग्नेः पुरस्तात्प्रति द्याति , इति ।

अस्याः पृथिव्याः संबन्धि यदमृतं स्वादुद्रव्यं, यच तत्संबन्धि वीर्थ सामर्थ्य तदुभयमेवैते दर्भाः । अतस्तिस्मित्रमृते वीर्ये दर्भरूपे द्वतवान्भवति । तेन होमेन पजा उत्पादयत्येव । यस्य यजमानस्य कर्मण्येवं जुहति स यज-मानो न केवळं प्रजोत्पादकः किं त्वन्नादश्च भवति । एता एव मन्नोक्ताः संव-त्सरमासाद्यः सर्वा देवता अग्नेरि पूर्वभागिनोऽतस्ताः पीणयत्येव । किं च पूर्वकाळीनेन होमेनाग्नेश्रक्षुरेव संपादयति । तदेवं दर्भस्तम्बहोमो देवताः कालश्च पशस्ताः ॥

अथ वेदनं प्रशंसति—

अनन्धी अवति य एवं वेद , इति॥ अथ चितियोग्या भूमिर्बहुधा स्त्यते, तत्र तावदादौ भूमिनिष्पत्तिपकारं

दर्शयति-

आपो वा इदमश्रे सिळ्ळमासीत्स प्रजापतिः पुष्करपणे वातो भूतोऽछेछायत्स प्रतिष्ठां नाविन्दत स एतदपां कुलायमपश्यत्तास्मित्र-

## ग्निमचिनुत तिद्यमभवत्ततो वै स प्रत्यतिष्ठव , इति ।

यदिदं जगदिदानीं दृश्यते तच्च सर्वमुत्पत्तेः पूर्वमाप एवाऽऽसीन्न तु देवमनुष्यादिकम् । तस्मिन्न(तास्व)प्मु पृथिव्यादिभूतान्तरमेलनं वारियतुं सलिलमिति विशेष्यते । शुद्धजलमेवाऽऽसीदित्यर्थः । तदानीं प्रजापतिः स्वश्रिमबस्थापियतुं मूर्तस्य कस्यचिदाधारस्याभावात्स्वयं वायुरूपोऽभूत्तदुदकमध्यवतिनि कस्मिश्चित्पद्मपत्रे समाश्रितः । तस्य चलत्वात्स्वयं च वायुरूपत्वादलेलाः
यदितस्ततो ढोला(ल)पमानोऽभूत् । तादृशः कुत्रापि स्थिरां स्थितिं नालभत ।
स पुनराधारं पर्यालोचयन्नपां मध्ये कुलायं शैवालमपश्यत् । तस्मिन्दशैवालेऽगिमिष्टकाभिश्चितवान् । सोऽयमिष्टकाचितोऽग्निरियं दृश्यमाना भूमिरभवत् ।
तत वर्ध्वं स प्रजापतिस्तस्यां भूगौ प्रतिष्ठितोऽभूत् ।।

चयनेन भृम्युत्पत्तिप्रकारं प्रपश्चयति -

यां पुरस्तादुपाद्धात्ति चिर्रोऽभवत्सा प्राची दिग्यां दक्षिणत उपाद्धात्स दक्षिणः पक्षोऽ-भवत्सा दक्षिणा दिग्यां पश्चादुपाद्धात्तत्पु-च्छमभवत्सा प्रतीची दिग्यामुत्तरत उपाद-धात्स उत्तरः पक्षोऽभवत्सोदीची दिग्यामुप-रिष्टादुपाद्धात्तत्प्रष्टमभवत्सोध्वी दिक्,इति।

स प्रजापतिर्यो प्रौढामिष्टकां स्वस्य पुरस्तादुपादधात्तिदृष्टकाद्भपं चीयमा-नस्याग्नेः शिरस्थानमभवत् । लोके तु भूम्येकदेशरूपा पूर्वा दिक्संपन्ना । एवं दक्षिणाद्युर्ध्वन्तिषु योजयितव्यम् ॥

भूमेश्वित्याग्निक्षपत्वं शास्त्रीयलौकिदृष्टिभ्यां दृढी करोति—

इयं वा अग्निः पञ्चेष्टकस्तरमाद्यद्स्यां खन-न्त्यभीष्टकां तृन्दन्त्यभि शर्कशः सर्वा वा इयं वयोभ्यो नक्तं हशे दीप्यते तस्मा-दिमां वयाः सि नक्तं नाध्यासते , इति।

येयं भूमिरस्ति सेयमेव यः पश्चिमिरिष्टकाभिश्चितोऽग्निः। तस्माद्भित्वाद्य-

द्यनभिज्ञाः प्राणिनोऽस्यां भूमौ कचित्खनित तदानीं ते मूर्खाः प्रजापतिनो-पिहतामिष्टकामिभतो हिंसन्ति चूर्णी कुर्वन्ति । तथा येयं शर्करा तेनोपहिता तामप्यभितन्दिन्त सर्वतश्चर्णयन्ति, तथाविधः प्रत्यवायस्तेषां भवतीत्यर्थः । सेयं शास्त्रीयदृष्टिः । अथ लौकिकदृष्टिरुच्यते—वयोभ्यो दृशे पक्षिणां दृष्टौ भूमिः सर्वाऽपि रात्राविश्वदिश्ता भवति । यस्मादेवं तस्माद्रात्रौ पक्षिणो भूमिं नाऽऽश्रयन्ति, किंतु दृक्षाग्राण्याश्रयन्ति । तस्माच्छास्त्रीयलौकिकदृष्टिभ्यामियं भूमिरिश्वरेव ॥

प्तद्वेदनं प्रशंसति—

य एवं विद्वानामें चिनुते प्रत्येव तिष्ठत्यिमि दिशो जयित , इति। अथ बाह्मणद्वारा सर्वदिगुपेताया भूमेरियत्वं द्रहयित—

> आग्नेयो वै ब्राह्मणस्तस्माद्वाह्मणाय सर्वासु दिक्ष्वर्धुकः स्वामेव तद्दिशमन्वेति , इति ।

अग्निवाह्मणयोः प्रजापितमुखजत्वसंवन्धेन व्राह्मण आग्नेयः। यस्मादयम-ग्निसंबन्धस्तस्मादिशिरूपभूम्यवयवद्भपासु सर्वास्विप दिक्षु व्राह्मणस्य समृद्धि-शीलं जीवनं भवति । स्वदेश इव परदेशेष्विप देवदत्तः शास्त्राभिन्नः पूज्यते । अयं हि स्वकीयां दिशमनु गच्छति । तस्माद्यक्तमेतत् ॥

इदानी लौकिकजलद्वारा पुनरप्यित्वं द्रवयति— अपां वा अग्निः कुलायं तस्मादापीऽग्निः हा-

रुकाः स्वामेव तद्योनि प्र विशन्ति ॥ , इति ॥

योऽयं भूमिरूपोऽग्निः सोऽयं नदीकृपादिगतानामपां कुलायं स्थानम् । भूमाववस्थितत्वाद्योनिश्वापां भूमिरूपोऽग्निरेव । यस्मादिग्नकार्या आपस्त-स्मान्महतो गृहादिदाहिनोऽग्नेरपहरणाय मनुष्यैः सेचिता आपस्तमिमपह-रन्तः स्वयमपि शुष्यन्ति । यस्मादेवाग्निरूपां स्वयोनिं प्रविश्वन्ति । तस्मा-दवगम्यते जलकारणाग्निरूपेयं भूमिरिति । अत्रोक्तस्य होमस्य वेदिविमाना-रपूर्वभावित्वात्पुरुषमात्रेणेत्यनुवाकात्पूर्वमिदं ब्राह्मणं द्रष्ट्व्यम् ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदी-यतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये पञ्चमकाण्डे षष्ठप्रपाठके

चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४ ॥

( अथ पत्रमाष्टके षष्ठप्रपाठके पत्रमोऽनुवाक: । )

संवत्सरमुख्यं भृत्वा द्वितीयं संवत्सर आंग्ने-यमष्टाकंपाछं निधेपेदैन्द्रमेकांदशकपाछं वैश्व-देवं हादंशकपाछं बाहस्पत्यं चरुं वैष्णवं त्रिकपाळं तृतीये संवरसरेऽभिजितां यजेत यद्ष्टाकंपाली अवंत्यष्टाक्षरा गायव्यामयं गां-यत्रं प्रांतःसवनं प्रांतःसवनमेव तेनं दाधार गायत्रीं छन्दो यदेक|दशकपालो अवत्येक|-द्शाक्षरा त्रिष्टुगैन्द्रं त्रेष्टुंभं माध्यंदिनः सर्वनं माध्यंदिनमेव सर्वनं तेनं दाधार त्रिष्टुभं (१) छन्दो यद्दादंशकपालो अवंति दादंशाक्षरा जर्गती वैश्वदेवं जार्गतं तृतीयसवनं तृतीयस-वनमेव तेनं दाधार जगंतीं छन्दो यद्वाहिस्प-सश्चर्भवंति ब्रह्म वै देवानां बृहस्पतिर्ब्रह्मेव तेनं दाधार यहैं ज्विश्विकपाली भवंति यज्ञी वै विष्णुर्यज्ञमेव तेनं दाधार यत्तृतीये संवत्स-रें ऽभिजिता यजंते ऽभिजित्ये यत्संवत्सरमुख्यं बिभर्तीममेव (२) तेनं लोकः स्प्रंणोति यद्दितीये संवत्से रेऽभिं चिनुतेंऽन्तरिक्षमेव तेने स्प्रणोति यनृतीये संवत्सरे यजंतेऽमुमेव तेनं छोकः स्प्रंणीत्येतं वै परं आट्णारः कक्षीवाः औशिजो वीतहंव्यः श्रायसस्रसदंस्युः पौरु-कुत्स्यः प्रजाकांमा अचिन्वत् ततो वै ते सह-स्रः सहस्रं प्रतानंविन्दन्त प्रथंते प्रजयां पृशु-भिस्तां मात्रांमाप्रोति यां तेऽगंच्छन्य एवं विद्वानेतम्भिं चिनुते (३)।

( दाधार त्रिष्टुभंगिमभेवैवं चत्वारिं च । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके षष्टप्रपाठके पश्चमोऽनुवाकः॥ ५॥

( अथ पञ्चमाष्टके षष्टप्रपाठके पञ्चमोऽनुवाक: ।)

संवत्सरिमिति सं—वत्सरम् । उत्त्यम् । भृत्वा । द्वितीये । संवत्सर इति सं—वत्सरे । आग्नेयम् । अष्टाक्षपाल्यमित्यष्टा—कपालम् । निरिति । वपेत् । प्रेन्द्रम् । एकदिशकपालमित्येकदिश—कपालम् । वैश्वदेविमिति वैश्व—देवम् । द्वादंशकपालमिति द्वादंश्कपालमिति द्वादंश्चिमाति विश्व—देवम् । द्वादंशकपालमिति द्वादंश्चिमाति विश्व—देवम् । च्हम् । वैष्णवम् । त्रिकपालमिति वि—कपालम् । त्रृतीये । संवत्सर् इति सं—वत्सरे । अभिजितियंभि—जितां । यजेत् । यत्रे । अष्टाक्षपाल इत्यष्टा—कपालः । स्यति । यत्रे । अष्टाक्षरत्यष्टा—अक्षरा । गायत्री । आग्नेयम् । गाय-

त्रम्। प्रातःसवनमिति प्रातः सवनम्। प्रातःसवन-मिति प्रातः - सवनम् । एव । तेनं । दाघार । गाय-त्रीम्। छन्देः । यत् । एकांदशकपाल इत्येकांद-श-कपाछः । अवंति । एकदिशाक्षरेत्येकांदश-अक्षरा । त्रिष्टुक् । ऐन्द्रम् । त्रेष्टुअम् । माध्यंदिनम् । सर्वनम् । माध्यंदिनम् । एव । सर्वनम् । तेनं दाधार। त्रिष्टुर्भम् (१)। छन्दंः। यव । हादंशकपाल इति हार्दश—कपालः। भवंति। हार्दशाक्षरेति हार्दश— अक्षरा। जर्गती। वैश्वदेविमिति वैश्व—देवम् । जार्ग-तम्। तृतीयसवनमितिं तृतीय—सवनम् । तृतीय-सवनिमितिं तृतीय—सवनम् । एव । तेनं । दाधार । जगंतीम् । छन्दंः । यत् । बाईस्पयः । चरः । अवंति । ब्रह्मं । वै । देवानांम् । बृहस्पतिः । ब्रह्मं । एव । तेनं । दाधार । यत् । वैष्णवः । त्रिकपाल इति त्रि—कपालः । भवति । यज्ञः । वै । विष्णुः। यज्ञम् । एव । तेनं । दाधार । यत् । तृतीयं । संव-रसर इति सं—वरसरे। अभिजितेयंभि—जितां। यर्जते। अभिनित्या इत्यभि—नित्यै । यव । संवत्सरमिति सं—वत्सरम् । उरव्यंम् । बिभातं । इमम् । एव । (२)। तेनं। छोकम्। स्प्रणोति। यत्। द्वितीयं।

संवत्सर इति सं—वत्सरे । अग्निम् । चिनुते । अन्तरिं-क्षम्। एव। तेनं। स्प्रणोति । यद् । तृतीयं। संवत्सर इति सं-वत्सरे । यर्जते । अमुम् । एव । तेनं। छोकम्। स्प्रणोति। एतम्। वै। परंः। आ-ट्णारः । कक्षीवानितिं कक्षी-वान् । औशिजः । वीतहंव्य इति वीत-हव्यः । श्रायसः । त्रसद्स्युः । पौरुकुत्स्य इति पौरु-कुत्स्यः । प्रजाकांमा इति प्रजा-कामाः । अचिन्वत । ततः । वै । ते । सह-स्र सहस्रमिति सहस्रं—सहस्रम् । प्रतान् । अवि-न्दन्त । प्रथंते । प्रजयेतिं प्र—जयां । पशुभिरितिं पशु-भिः। ताम्। मात्रांम्। आप्नोति। याम्। ते। अगंच्छन्। यः। एवम् । विद्वान्। एतम् । अग्निम्। चिनुते (३)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पश्चमाष्टके षष्टप्रपाठके पश्चमोऽनुवाकः ॥ ५॥

( अथ पञ्चमकाण्डे षष्ठप्रपाठके पञ्चमो उनुवाकः । )

क्षेत्रमानात्पुरा होमश्रतुर्थे समुदीरितः ॥

अथ पश्चमे कानिचिद्धवींषि विधीयन्ते । पूर्वस्मिन्प्रपाठके संवत्सर्ज्यहष-हरद्दादशाहाग्निधारणपक्षाश्चत्वारोऽभिहिताः। तत्र तापश्चितामयनारूयस्य संव-त्सरसत्रस्याङ्गभूते चयने संवत्सरमुख्यधारणं नियतम् । अत एव सूत्रकार आह—'' तापश्चितेऽग्नौ संवत्सरं दीक्षा संवत्सर्मुपः सदं: पुरस्तादुपसदामाग्नेयमष्टाकपालमिति पश्च '' इति, तदिदं सूत्रोक्तहिवः। पश्चकं विधत्ते—

संवत्सरमुख्यं मृत्वा हितीये संवत्सर आग्नेयमष्टाकपाछं निवेपेदैन्द्रमेकादश-कपाछं वैश्वदेवं हादशकपाछं बाहे-स्पत्यं चहं वैष्णवं जिकपाछम् , इति ॥

यदप्युक्तं सूत्रकारेण—" वृतीय संवत्सरेऽभिजिता विश्वजिता वा यजेत सर्ववेदसं ददाति " इति, तत्राऽऽद्यं पक्षं विधत्ते—

तृतीये संवरसरेऽभिजिता यजेत, इति।

अभिजिदिति सोमयागिवशेषः ॥ तत्र पश्चमु हविःषु प्रथमह्विः प्रशंसति—

यद्ष्टाकपालो अवत्यष्टाक्षरा गायज्या-ग्नेयं गायत्रं प्रातःसवनं प्रातःसवन-मेव तेन दाधार गायत्रीं छन्दः , इति।

गायत्रीपादस्याष्टाक्षरत्वं प्रसिद्धम् । प्रातःसवनं च गायत्रीछन्दसा निष्पाः चत्वाद्गायत्रम् । गायत्र्या सहाग्रेरुत्पन्नत्वात्तदाग्रेयमपि । अतस्तेन हविषा प्रातःसवनफळं गायत्रीछन्दोदेवतां च प्रामोति ॥

इतराणि चत्वारि हवीं व्यभिजिदाख्यं सोमयागं च ऋमेण प्रशंसति—

यदेकादशकपालो भवरयेकादशाक्षरा त्रिष्ट-गैन्द्रं त्रेष्टुमं माध्यंदिन सवनं माध्यंदिन-मेव सवनं तेन दाधार त्रिष्टुमं छन्दो यद्द्रा-दशकपालो भवति हादशाक्षरा जगती वैश्वदेवं जागतं तृतीयसवनं तृतीयसवनमेव तेन दाधार जगतीं छन्दो यहाहस्पत्यश्व-रुभवति ब्रह्म वै देवानां बृहस्पतिर्बन- ह्मैव तेन दाधार यहैष्णवस्त्रिकपाछी भवति यज्ञी वै विष्णुर्यज्ञमेव तेन दाधार यन्तृतीये संवत्सरेऽभिजिता यजतेऽभिजित्ये, इति।

अत्र सर्वत्र हिवष्पशंसा देवतापशंसाऽभिजिद्यागपशंसा च विस्पष्टा ॥ अथोष्ट्यधारणं पश्चहविर्युक्तचयनमभिजिदाख्यमेकाहं च क्रमेण प्रशं-सति—

> यत्संवत्सरमुख्यं बिभर्तीममेव तेन लोकः स्प्रणीति यद्दितीये संवत्सरेऽभिं चिनुतेऽ-न्तरिक्षमेव तेन स्प्रणीति यन्तिये संवत्सरे यजतेऽमुमेव तेन लोकः स्प्रणीति, इति।

यद्यप्यमभिजिदेकाहो न तु संवत्सरसाध्यमयनं तथाऽपि तापश्चितामय-नेऽङ्गभूतो योऽग्निस्तद्धर्मः संवत्सरोख्यधारणं संवत्सरोपसदर्श्वं, तेऽभिजिद-ङ्गेऽप्यतिदिक्यंन्ते । तस्माद्यमङ्गभूतोऽग्निर्धर्मातिदेशार्थं तापश्चित इत्युच्यते । पश्च हवीष्यभिजिदङ्गभूतेऽग्नौ विशिष्यन्ते ॥

तदिदं पश्चहविरुपेतं चयनं प्रकारान्तरेण प्रशंसति-

एतं वै पर आट्णारः कक्षीवाः औ-शिजो वीतहव्यः श्रायसस्रसद्स्युः पौरु-कुत्स्यः प्रजाकामा अचिन्वत ततो वै ते सहस्रः सहस्रं पुत्रानविन्दन्त , इति।

परशब्दाभिधेयः कश्चिद्दषिः। सोऽयमट्णारस्य पुत्रः। कक्षीवानन्य ऋषिः। स चोशिजः पुत्रः। वीतहव्योऽन्य ऋषिः। स च श्रयसः पुत्रः। त्रसदस्यु-रन्यः। स च पुरुकुत्सस्य पुत्रः। त एते प्रजाकामाः सन्तस्तमेतं संवत्सर-धारणेन पश्चहविभिश्चोपेतमित्रं चित्वा पत्येकं सहस्रं पुत्रानलभन्तः।।

अथैतस्य चयनस्य फलं दर्शयति—

प्रथते प्रजया पशुभिस्तां मात्रामाप्रोति यां तेऽगच्छन्य एवं विद्वानेतमाप्तें चिनुते॥, इति ॥

<sup>9</sup> ख. °श्च, सोऽमि°। घ. ङ. च. °श्च, साभि°। २ ख. ° इयते । त°।

पूर्वोक्ता महर्षयो यां मात्रां सहस्रपुत्रक्षपमैश्वर्यप्रमाणमगच्छन्, तां मात्रामः यमप्येतमित्रं चिन्वानः प्रामोति ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माघवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदी-यतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये पञ्चमकाण्डे षष्ठप्रपाठके पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥

( अथ पश्चमाष्टके षष्ठप्रपाठके षष्ठोऽनुवाकः । )

प्रजापंतिरग्निमंचिनुत स श्वरपंविर्म्तवाऽति-ष्ठतं देवा बिभ्यंतो नोपांऽऽयन्ते छन्दें।भिरा-त्मानं छाद्यित्वोपाऽऽयन्तच्छन्दंसां छन्दस्त्वं ब्रह्म वे छन्दा शिस ब्रह्मण एतद्र्षं यत्क्रं पा-जिनं काष्णी उपानहावुपंमुञ्जते छन्दों भि-रेवाऽऽत्मानं छाद्यित्वाऽग्निमुपं चरत्यात्मनोऽ-हिश्साये देवनिधिवी एष नि धीयते यदाग्नः (१) अन्ये वा वै निधिमगुप्तं विन्दन्ति न वा प्रति प्र जांनात्युखामा क्रांमत्यात्मानंमेवा-धिपां कुंरुते गुप्त्या अथो खल्बांहुर्नाऽऽक्र-म्येति नैर्ऋत्यंखा यदाकामे त्रिर्ऋया आत्मान-मपि दध्यात्तस्मात्राऽऽक्रम्यां पुरुषशीर्षमुपंद-धाति गुप्त्या अथो यथां ब्रूयादेतन्मं गोपा-योति ताद्दगेव तत् (२) प्रजापितिर्वा अर्थ-वीऽग्निरेव दध्यङ्ङांथर्वणस्तस्येष्टंका अस्थान्ये-

तः ह वाव तद्दिष्रभ्यनूवाचेन्द्रे। द्धीचो अस्थ-भिरिति यदिष्टंकाभिरिप्नं चिनोति सारमानमे-वाभिं चिनुते सात्माऽमुिं महाके भवति य एवं वेद शरीरं वा एतदमेर्यचियं आत्मा वैश्वानरो यचिते वैश्वानरं जुहोति शरीरमेव स स्कत्यं ( ३ ) अभ्यारीहति शरीरं वा एत-द्यर्जमानः सर स्कुरुते यद्भिं चिनुते यचिते वैश्वानरं जुहोति शरीरमेव सःस्कृत्याऽऽत्मनाऽ-भ्यारोहिति तस्मात्तस्य नावं द्यन्ति जीवंत्रेव देवानप्येति वैश्वानर्यची प्रशिषमुपं द्धातीयं वा अभिवैश्वानरस्तस्येषा चितिर्यत्प्रशेषम्मि मेव वैश्वानरं चिनुत एषा वा अग्नेः प्रिया तन्-र्यद्वैश्वानरः प्रियामेवास्यं तनुवमवं रुन्धे (४)॥

( अग्निस्तत्स श्रुकृत्या भेर्द्शं च । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके षष्टप्रपाठके षष्टोऽनुवाकः॥ ६॥

( अथ पश्चमाष्टके षष्टप्रपाठके षष्टोऽनुवाकः ।)

प्रजापंतिरितिं प्रजा—पतिः । अग्निम् । अचि-चुत् । सः । श्वरपंविरितिं श्वर—पविः । भूत्वा । अति-ष्ठत् । तम् । देवाः । बिभ्यंतः । न । उपेतिं । आ- यन् । ते । छन्दें भिरिति छन्दं - भिः । आत्मानं म्। छाद्यित्वा । उपेति । आयन् । तव् । छन्दंसाम् । छन्द्रस्विमितिं छन्दः-स्वम् । ब्रह्मं ।वै । छन्दांशसि । ब्रह्मणः। एतव । रूपम्। यव । कृष्णाजिनमिति कृष्ण—अजिनम् । काष्णीं इति । उपानहीं । उपेति । मुञ्जते । छन्दें।भिरिति छन्दंः—भिः । एव । आत्मा-नंम्। छादयित्वा । आग्निम्। उपेति । चरति। आत्मनंः । अहिं इसायै । देवनिधिरितिं देव-निधिः। वै। एषः । नीति । धीयते । यव । अग्निः (१)। अन्ये। वा। वै। निधिमितिं नि-धिम्। अग्रंप्तम्। विन्दन्ति । न । वा । प्रति । प्रेति । जानाति । उखाम् । एति । क्रामति । आत्मानंम् । एव । अधि-पामित्यंघि-पाम् । कुरुते । गुप्तेयं । अथो इति । खर्छ । आहुः । न । आक्रम्येयां — क्रम्यं । इति । नैर्ऋतीति नैः—ऋती। उखा। यव । आकामेदि-त्यां - क्रामेंत् । निर्ह्रीत्या इति निः - ऋत्ये । आ-रमानंम् । अपीति । दृध्याव् । तस्मीव् । न । आक्रम्येत्यां —क्रम्यं । पुरुषशीर्षमितिं पुरुष — शीर्षम् । उपेति । द्याति । गुप्तेयं । अथो इति । यथां । ब्याद । एतद । मे । गोपाय । इति ।

तादृक्। एव। तव (२)। प्रजापंतिरितिं प्रजा— पतिः। वै। अर्थवी। अग्निः। एव । दध्यङ्। आथर्वणः। तस्यं। इष्टंकाः। अस्थानिं। एतम्। ह। वाव। तत्। ऋषिः। अभ्यनूवाचेत्रंभि— अर्नुवाच । इन्द्रंः । द्धीचः । अस्थभिरित्यस्थ-भिः। इति । यव । इष्टंकाभिः । अग्निम् । चिनोति । सा-त्मानिमिति स-आत्मानम् । एव । अग्निम् । चिनु-ते। सात्मेति स-आत्मा। अमुर्धिमन् । छोके। अवति । यः । एवम् । वेदं । शरीरम् । वै । एतत् । अग्नेः। यत् । चित्यंः। आत्मा । वैश्वानरः। यत् । चिते । वैश्वानरम् । जुहोतिं । शरीरम् । एव । सःस्कृत्यं (३)। अभ्यारेहितीत्यंभि—आरोहिति। शरीरम् । वै । एतद । यर्जमानः । समिति । कुरुते । यत् । अग्निम् । चिनुते । यत् । चिते । वैश्वा-नरम्। जुहोति । शरीरम्। एव। सःस्कृत्यं। आत्मनां। अभ्यारें। हतीयंभि—आरोहति। तस्मांव। तस्यं। न। अवेतिं। द्यन्ति। जीवंन्। एव। देवान्। अपीति । एति । वैश्वानर्या । ऋचा । प्रीषम् । उपेति । द्याति । इयम् । वै । अग्निः । वैश्वानरः । तस्यं। एषा । चितिः । यद । प्रशंषम् । अग्निम् । एव । वैश्वानरम् । चिनुते । एषा । वे । अग्नेः । प्रिया । तन्ः । यत् । वैश्वानरः । प्रियाम् । एव । अस्य । तनुवंम् । अवेतिं । रुन्धे (४)॥ इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पञ्चमाष्टके षष्ठप्रपाठके षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६॥

( अथ पञ्चमकाण्डे षष्ठप्रपाठके षष्ठोऽनुवाकः । )

पश्चमेऽभिजितोऽङ्गं यचयने तद्विशेषितम् ॥
अस्य च ब्राह्मणस्य पूर्वशेषत्वाभावाच तत्रान्तभीवः, किं त्वन्ते निवेशः।
अथ षष्ठे पूर्वपकरणोक्तानेव विधीन्कानिचि(न्कांश्वि)दन् य प्रशंसति।
तत्राद्ममूर्जीमिति परिषिश्चतीत्यनुवाके कार्णी उपानहावुप मुश्चत इति यद्वि-

हितं तस्य प्रशंसां दर्शयति—

प्रजापितरिमिमचिनुत स क्षरपिवर्मत्वाऽतिष्ठतं देवा बिभ्यतो नोपायन्ते छन्दोभिरात्मानं छा-द्यित्वोपाऽऽयन्तच्छन्दसां छन्द्रस्वं ब्रह्म वे छ-न्दाश्सि ब्रह्मण एतद्र्षं यत्कृष्णाजिनं काष्णीं उपानहावुप मुञ्जते छन्दोभिरेवाऽऽत्मानं छाद-यित्वाऽमिमुप चरत्यात्मनोऽहिश्साये , इति।

यदा प्रजापितराप्तें चितवांस्तदा सोऽियः क्षुरपिवर्भूत्वा केनाप्यगम्योऽितष्ठत् । क्षुरधारासमानधारा यस्य वज्रस्य सोऽयं वज्रः क्षुरपिवः । तथाविधवज्ञवदत्युप्र इत्यर्थः।तं तादशमित्रं दृष्टा देवा भीताः सन्तस्तत्समीपं न प्राप्ताः।
ततः प्रतीकारं विचार्य च्छन्दोयुक्तैमेत्रैः स्वश्ररीरमाच्छाद्य मन्त्रजपेन रक्षां
कृत्वा विक्षसमीपमागताः । छादयन्त्येभिरिति च्युत्पन्त्या छन्दस्त्वं संपन्नम् ।
तेषां च च्छन्दसां वेदेऽन्तर्भूतत्वाद्देद एव तद्भूपम् । कृष्णाजिनं च वेदस्य
स्वरूपम् । ऋक्सामे वे देवेभ्यो यज्ञायातिष्ठमाने कृष्णो द्भपं कृत्वेत्युक्तत्वात् ।
तस्मात्कृष्णाजिनिर्विते उपानदावुपमुश्चेत । तथा सित च्छन्दोभिरेव स्वश्ररीन

रमाच्छाचाग्रेरुपचरणात्स्वस्य हिंसा न भवति । यद्यपि मृत्युर्वी एष यदिमिर्न-ह्मण एतद्र्षं यत्कुष्णाजिनमिति प्रशंसाऽपि तत्रैव कृता, तथाऽपि तस्या एवायं प्रपश्च इत्यविरोधः ॥

एषां वा एतछोकानामित्यनुवाके यदिहितं मध्ये पुरुषशीर्षमुप दधाति सवीर्यत्वायोखायामपि दधातीति, तदेतत्पूर्वीत्तरपक्षाभ्यां प्रशंसितुं पूर्वपक्षं तावद्दर्शयति—

देवनिधिर्वा एष नि धीयते यद्मि-रन्ये वा वे निधिमगुप्तं विन्दन्ति न वा प्रति प्र जानात्युखामा क्राम-त्यात्मानमेवाधिपां कुरुते गुप्ये , इति।

पोऽयं चीयमानोऽग्निः सोऽयं देवानां निधिस्थानीयः। एवं सित छोके यो निधिरगुप्तो भवति तं निधिमन्ये वा विरोधिनो छभन्ते। स्वयं वा कदा-चित्तदीयस्थानविस्मरणेन तं निधिं न प्रजानाति। अतो दोषद्वयपिरहाराय पूर्वमुपिहतामुखां स्वपादेनाऽऽक्रामेत्। तथा सित यजमानः स्वात्मानमेव निधेरिधकं पाछकं करोति। तच्च रक्षणाय भवति। आक्रमणेन स्वबुद्धौ हृदीकृतत्वान कदाचिद्धिस्मरित। स्वेन रिक्षतत्वादेव वैरिणोऽपि तं निर्धि न छभन्ते।।

अथ सिद्धान्तं दर्शयति —

अथो खल्वाहुर्नाऽऽक्रम्येति नैर्ऋत्युखा यदा-क्रामेन्निर्ऋत्या आत्मानमपि दृध्यात्तस्मान्नाऽऽ-क्रम्या प्ररुषशीर्षमुप द्धाति गुप्त्या अथो यथा बूयादेतन्मे गोपायेति ताद्दगेव तद्द, इति।

अभिज्ञाः खळु तं पक्षमनादृत्यैत्रमादुः—पादेन सेयमुखा नाऽऽक्रम्येति । तत्रायं हेतुः—इयमुखा राक्षसदेवताया निर्ऋतेः संबन्धिनी अत उखाया आक्रमणे निर्ऋत्ये स्वग्रीरं समर्पयेत् । तस्मात्सर्वथा नाऽऽक्रमणीया । यदि निधेर्गुप्तिरपेक्षिता तर्हि पुरुषशीर्षमुखायामुपि स्थापयेत् । तथा सति यथा स्रोके कंचित्पुरुषं रक्षकं निधिसमीपेऽवस्थाप्य मदीयमेतद्रृष्ट्यं गोपायेति स्वामी ब्रूयात्तादृगेव तत्पुरुषश्चिरःस्थापनं द्रष्ट्यम् ॥

पश्चममपाठके य एवं विद्वानिमं चिनुत ऋध्नोत्येवेति यश्चयनविधिषक्तस्तं

पुनः पशंसति—

प्रजापतिर्वा अथवीऽग्निरेव दृध्यङ्ङाथर्वणस्त-स्येष्टका अस्थान्येतः ह वाव तद्दिषरभ्यनूवा-चेन्द्रो द्धीचो अस्थभिरिति यदिष्टकाभिरिग्न चिनोति सारमानमेवाग्निं चिनुते, इति।

अत्र किंचिद्र्पकं परिकल्पते । अस्ति कश्चिदथर्बोख्य ऋषिः । तस्य च पुत्रो दध्यङ्नामा । दधीचोऽस्थीनि कचिच्छत्रहननायाऽऽयुधत्वं पाप्तानि । तत्सर्वमत्र संपाद्यते । योऽयमग्नेश्चेता प्रजापतिः स एवाथर्वा । चीयमानश्चाग्नि-स्तत्पुत्रो दध्यङ् । इष्टकाश्चास्थीनि । तमेतमेवार्थमभिमेत्य कश्चिद्दिर्पन्त्रस्तत्स-र्वमनुवद्गति । मन्नस्य च प्रतीकमिदमिन्द्रो दधीचो अस्थिभिरिति । स च मन्नोऽन्यत्रैवमाम्नातः—"इन्द्रो दधीचो अस्थिभः। द्यत्राण्यप्रतिष्कुतः । जधान नवतीर्नव " इति । तदेविमष्टकानामस्थित्वात्ताभिश्चयने सति सद्यरीरोऽग्नि-श्चितो भवति ॥

वेदनं पशंसति—

सारमाऽमु िमँ हो के अवित य एवं वेद , इति ।।

प्राचीपनु पदिशं पेहि विद्वानित्याहेत्यनुवाके यद्विहितं द्वादशकपाछो वैश्वानरो भवतीति तत्प्रशंसति—

शरीरं वा एतद्ग्रेयिचित्य आत्मा वैश्वा-नरो यचिते वैश्वानरं जुहोति शरी-रमेव सःस्कृत्याभ्यारोहति , इति।

यश्चितिनिष्पाद्योऽग्निस्तिदिवपग्निदेवतायाः शरीरम् । वैश्वानरश्च शरीराः विस्थितो जीवात्मा । तथा सित चितेऽग्नौ वैश्वानरं पुरोडाशं जुहोतीति यत्ते- नाग्निदेवतायाः शरीरमेव संस्कृत्य पश्चादाद्धढो भवति ॥ तस्यैतस्य वैश्वानरपुरोडाशस्य चोदकपाप्तमवदानं निषेधति—

शरीरं वा एतद्यजमानः सश्स्कुरुते यद्भिं चिनुते यचिते वैश्वानरं जुहोति शरीरमेव

## नाव द्यन्ति जीवन्नेव देवानप्येति , इति ।

यजमानोऽप्तिं चिनुत इति यत्तेनासौ स्वशरीरमेव संस्करोति । एवं सित चितेऽग्रौ वैश्वानरपुरोडाशं जुहोतीति यत्तेन स्वशरीरमेव संस्कृत्य तस्मिश्शरीरे जीवक्रवेणाऽऽरूढो भवति । तस्मात्तस्य जीवात्मस्थानीयस्य पुरोढाश्चस्याय-दानं न कुर्यात्। तदकरणे च स्वयं जीवन्नेव देवान्प्रामोति॥

यावती वै पृथिवीत्यनुवाके पुरीषेणाभ्यूहतीति यद्विहितं तत्र पृष्टो दिषी-

खेताम् चमम्यत्राऽऽम्नातां विनियङ्गे—

वैश्वानर्थची प्रशेषस्पद्धातीयं वा अग्निर्वेश्वान-रस्तस्येषा चितिर्थत्यरीषमग्निमेव वैश्वानरं चिनुत एषा वा अग्नेः प्रिया तनूर्यहैश्वा-नरः प्रियामेवास्य तनुवमव रुन्धे ॥ , इति ॥

पृष्टो दिवीतिमन्त्रप्रतिपाद्यो यो वैश्वानरोऽग्निः स भूमिस्वरूप एव । पुरीषं च चितिस्वरूपम् । अतः पुरीषोपधानेन भूमिरूपं वैश्वानराग्निमेव चितवान्म-वति। किंच, वैश्वानरशब्दोदितः सर्वपुरुपहितकारी यो विग्रह एपैवाग्नेः पिया तनूः । ततो वैश्वानरमञ्जेणोपधाने सत्यग्नेः पियामेव तनुवं पामोति । पतानि च ब्राह्मणवाक्यानि विधिशेषत्वात्ति द्विधिसमीप एव द्रष्टव्यानि ॥

इति श्रीमरसायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकारो कृष्णयजुर्वेदी. यतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये पश्चमकाण्डे षष्ठप्रपाठके षष्ठोऽनुवाकः ॥ १ ॥

( अथ पश्चमाष्टके षष्ठप्रपाठके सप्तमाऽनुवाकः । ).

अग्नैवै दक्षियां देवा विराजमाप्नुवन्तिस्रो रात्रीदिंक्षितः स्यांत्रिपदां विराद्धिराजमाप्नोति षड्रात्रीदिशितः स्यात्षड्वा ऋतवंः संवत्सरः संवत्सरो विराङ्विराजमाप्नोति दश रात्रींदीक्षितः

स्यादशांक्षरा विराड्विराजंमाप्नोति रात्रींदींक्षितः स्याद्दादंश मासांः संवत्सरः संवत्सरो विराडिराजंमाप्रोति त्रयोद्श रात्रीं-दीक्षितः स्यात्त्रयोदश (१) मासाः संवत्सरः संवत्सरो विराड्विराजंमाप्रोति पर्चंद्रा रात्रीं-दीक्षितः स्यारपञ्चेदश वा अर्धमासस्य रात्रं-योऽर्घमासशः संवत्सर अं प्यते संवत्सरो वि-राड्विराजंमाप्रोति सप्तदंश रात्रींदीक्षितः स्या-द्दाद्श मासाः पञ्चतेवः स संवत्सरः संवत्सरो विराड्विराजंमाप्रोति चतुंविँ शति रात्रींदीं-क्षितः स्याचतुर्वि शातिरर्धमासाः संवत्सरः संवत्सरो विराड्विराजंमाप्रोति त्रिः शतः रात्रीं-दीक्षितः स्यांव (२) त्रिश्शदंश्वरा विराद्धि-राजंमाप्रोति मासं दीक्षितः स्याची मासः स संवत्सरः संवत्सरो विराड्विराजंमाप्रोति चतुरो मासो दीक्षितः स्याञ्चतुरी वा एतं मासी वसं-वोऽबिभरुस्ते प्रंथिवीमाऽजंयनगायत्रीं छन्दोऽ-ष्टी रुद्रास्तें ऽन्तरिक्षमाऽजेयन्त्रिष्टुमं छन्दो हादं-शाऽऽदियास्ते दिवमाऽजंयन्जगंतीं छन्दस्ततो वै ते व्यावृत्तमगच्छञ्छेष्ठचं देवानां तस्मा-

द्दादंश मासो पृत्वाऽभि चिन्वीत हादंश मासाः संवत्सरः संवत्सरोऽग्निश्चित्यस्तस्याहो-रात्राणीष्टंका आप्तेष्टंकमेनं चिनुतेऽथें। व्यावृतं-मेव गंच्छति श्रेष्ठचः समानानां म् (३)॥

( स्यात्रये।दश त्रिथ्शतक रात्रींदीक्षितः स्याद्वे तेंऽष्टाविंथ्शतिश्व । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके षष्ठप्रपाठके सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७ ॥

( अथ पद्ममाष्टके षष्ठप्रपाठके सप्तमोऽनुवाक: ।)

अग्नेः । वै । दक्षियां । देवाः । विराजिमतिं वि— राजंम् । आप्नुवन् । तिस्रः । रात्रीः । दीक्षितः । स्याव । त्रिपदेतिं त्रि-पदां । विराडितिं वि-राट् । विराजमिति वि-राजंस् । आप्रोति । षट् । रात्रीः । दीक्षितः । स्याव । षट् । वै । ऋतवंः । संवत्सर इति सं-वरसरः । संवरसर इति सं-वरसरः । विरा-डितिं वि-राट् । विराजिमितिं वि-राजंम् । आ-मोति । दशं । रात्रीः । दीक्षितः । स्याद् । दशां-क्षरेति दशं—अक्षरा । विराडितिं वि—राट् । विरा-जिमिति वि-राजंम् । आप्रोति । द्वादंश । रात्रीः । दीक्षितः । स्याव । द्वादंश । मासाः । संवत्सर इति सं-वत्सरः । संवत्सर इति सं-वत्सरः । विराहिति वि-राट्। विराजमिति वि-राजम् । आप्रोति। त्रयोदशिति त्रयंः - दश । रात्रीः । दीक्षितः । स्याव । त्रयोदशेति त्रयं:-दश (१)। मासाः। संवत्सर इति सं-वत्सरः । संवत्सर इति सं-वत्सरः । विरा-डितिं वि-राट्। विराजिमितिं वि-राजंस्। आ-मोति । पर्ञ्चद्शेति पर्ञ्च – दश । रात्रीः । दीक्षितः । स्यात् । पश्चंदशीति पर्श्च—दश । वै । अर्धमासस्ये-त्यंर्ध-मासस्यं । रात्रंयः । अर्धमासश इत्यंर्धमास-शः । संवत्सर इति सं—वत्सरः । आप्यते । संवत्सर इति सं-वत्सरः । विराडिति वि-राट् । विरा-जिमितिं वि—राजंम् । आप्रोति । सप्तद्शेतिं सप्त— दश । रात्रीः । दीक्षितः । स्यात् । हार्दश । मासाः । पर्छ । ऋतवंः । सः । संवत्सर इति सं —वत्सरः । संवत्सर इति सं—वत्सरः । विराडिति वि—राट् । विराजमिति वि—राजंम् । आप्रोति । चतुर्विः शाति-मिति चतुः-विश्शतिम् । रात्रीः । दीक्षितः । स्याव । चतुर्वि शतिरिति चतुं:—विश्शतिः। अर्धमासा इसं-र्घ-मासाः । संवत्सर इति सं-वत्सरः । संवत्सर इति सं—वत्सरः । विराडिति वि—राट् । विराज-

मितिं वि-राजंम् । आप्रोति । त्रिःशतंम् । रात्रीः । दीक्षितः । स्याव ( २ ) । जिश्शदंक्षरेति जिश्शव— अक्षरा । विराडिति वि-राट् । विराजमिति वि-राजंम् । आप्रोति । मासंम् । दीक्षितः । स्याव । यः। मासंः । सः । संवत्सर इति सं - वत्सरः। संवरसर इति सं—वरसरः । विराडिति वि—राट् । विराजमिति वि-राजम् । आमोति । चतुरंः । मासः । दीक्षितः । स्यात् । चतुरंः । वै । एतम् । मासः । वसंवः । अबिअरुः । ते । प्रथिवीम् । एति । अजयन् । गायत्रीम् । छन्दंः । अष्टौ । रुद्राः । ते । अन्तरिक्षम् । एति । अजयन् । त्रिष्टुभंम् । छन्दंः । द्वादंश । आदियाः । ते । दिवंस् । एति । अजयन् । जर्गतीम् । छन्दंः । ततंः । वै । ते । व्यावृतिमितिं वि—आवृतंस्। अगच्छन् । श्रेष्ठर्चम्। देवानांम्। तस्मांव । द्वादंश । मासः। मृत्वा । अग्निम्। चिन्वीत । हार्दश । मार्साः । संवत्सर इतिं सं— वत्सरः । संवत्सर इति सं-वत्सरः । अग्निः । चिर्यः । तस्यं । अहोरात्राणीत्यंहः—रात्राणिं । इष्टंकाः । आप्तेष्टंकमित्याप्त—इष्टकम् । एनम् । चिनुते । अथो इति । व्यावृतमिति वि—आवृत्तेम् । एव । गुच्छति । श्रेष्ठचेम् । समानानांम् (३)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पश्चमाष्टके षष्ठप्रपाठके सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७ ॥

( अथ पञ्चमकाण्डे षष्ठप्रपाठके सप्तमोऽनुवाकः । )

षष्ठे प्रश्नंसाः कथितास्तत्ति हिध्यनुवादतः ॥ अथ सप्तमे दीक्षाविकल्पान्विधातुं पस्तौति—

अग्नेव दीक्षया देवा विराजमाप्नुवन्, इति।

मोण्ड्यमौनादिनियमस्वीकाररूपा दीक्षा । चीयमानस्याग्नेः संविधन्या ताह्य दीक्षया देवा विराजं प्राप्ताः । विराट्शब्दः प्रशस्तं छन्दोविशेषं मूते । तेन च विशिष्टं राज्यमुपलक्ष्यते । तद्राज्यं प्राप्ता इत्यर्थः । अतो विधास्यमानेषु दीक्षाकालविकल्पेषु सर्वत्र विराट्पाप्तिरूपन्यस्यते ॥

तानेतान्विकल्पितपक्षान्विधत्ते —

तिस्रो रात्रीदीक्षितः स्यात्रिपदा विराद्विराजमाप्रोति षद्रात्रीदीक्षितः स्यात्षद्वा ऋतवः
संवत्सरः संवत्सरो विराद्विराजमाप्नोति दश
रात्रीदीक्षितः स्यादशाक्षरा विराद्विराजमाप्नोति द्वादश रात्रीदीक्षितः स्याद्द्वादश
मासाः संवत्सरः संवत्सरो विराद्विराजमाप्नोति त्रयोदश रात्रीदीक्षितः स्यात्रयोदश
मासाः संवत्सरः संवत्सरो विराद्विराजमाप्नोति पञ्चदश रात्रीदीक्षितः स्यात्पञ्चदश वा
अर्थमासस्य रात्रयोऽर्थमासशः संवत्सर आप्यते संवत्सरो विराद्विराजमाप्नोति सप्तदश

रात्रीदीं सितः स्याद्दाद्श मासाः पञ्चतेवः स संवत्सरः संवत्सरो विराड्विराजमाप्नोति च-त्रुविंश्शतिः रात्रीदीं सितः स्याञ्चतुर्विंश्शति-र्धमासाः संवत्सरः संवत्सरो विराड्विराजमा-प्नोति त्रिश्शतः रात्रीदीं सितः स्याञ्चिश्-शदक्षरा विराड्विराजमाप्नोति मासं दी सितः स्याद्यो मासः स संवत्सरः संवत्सरो विराड्-विराजमाप्नोति चतुरो मासो दी सितः स्याञ्च-तुरो वा एतं मासो वसवोऽ विभक्सते एथि-वीमाऽजयन्गायत्रीं छन्दोऽष्टी रुद्रास्तेऽन्तरि-समाऽजयन्त्रिष्टुमं छन्दो द्वादशाऽऽदित्या-स्ते दिवमाऽजयन्जगतीं छन्दस्ततो वै ते व्याद्यतमगच्छञ्छेष्ठचं देवानाम् , इति।

तिरात्रिषड्रात्रद्यरात्रद्वाद्यरात्रत्रयोदयरात्रपश्चद्यरात्रसप्तद्यरात्रचतुर्वियतिरात्रित्रियद्वानासचतुर्मासाष्ट्रमासाष्ट्रमासाष्ट्रयासासाद्वयादय पक्षा विकल्पिताः ।
दशाक्षरेस्त्रिभिः पादेष्येतं विराडाख्यं छन्दः । अतिस्त्रत्वसंख्यया तत्प्राप्तिः ।
पद्संख्यानामृतूनां संवत्सरावयवत्वेन संवत्सरस्वक्ष्यत्वात्संवत्सरस्य च पद्त्रिंशक्तिदिनद्याकौर्नैष्पाद्यत्वाद्द्यसंख्यायाश्च विराद्पादाक्षरगतत्वात्संवत्सरद्वारा तत्प्राप्तिः । एवं सर्वत्र योज्यम् । अधिकमासेन सह त्रयोदश्च मासाः ।
सावनपासस्य त्रिशदात्रनियमेऽपि चान्द्रमासस्य तित्रयमाभावात्तदपेक्षया पृथद्मासोपन्यासः । वसवो मासचतुष्ट्यमुख्याप्तिं भृत्वा पृथिवीं गायत्रीछन्दोदेवतां च वशिकृतवन्तः । रुद्रास्तु मासाष्ट्रकं भृत्वा द्युलोकं जगतीछन्दोदेवतां
च वशिकृतवन्तः । आदित्यास्तु मासद्वादशकं भृत्वा द्युलोकं जगतीछन्दोदेवतां
च वशिकृतवन्तः । एतेषु पक्षेषु संवत्सरपक्षस्यात्यन्तपशस्तत्वादादित्या इतरेभयो व्याद्वित्तं पाप्य देवानां मध्ये श्रष्ट्यं प्राप्ताः ॥

अत एतमेव पक्षमादरेण पुनः प्रशंसति—

तस्माद्दादश मासो मृत्वाऽभिं चि-न्वीत दादश मासाः संवत्सरः संवत्स-रोऽभिश्वित्यस्तस्याहोरात्राणीष्टका आ-मेष्टकमेनं चिनुतेऽथो व्यावृतमेव ग-च्छति श्रष्टिच समानानाम् ॥, इति ॥

द्वादश मासानुपस्थानकाले नैरन्तर्येणोख्याग्निं भृत्वाऽग्निं चिनुयात् । मासद्वा-दशकस्य संवत्सररूपत्वाचित्याग्निरपि धारणद्वारा संवत्सरात्मकः । तस्य संव-त्सरात्मनोऽग्नेरिष्ठका एवाहोरात्राणि । ततः संवत्सरधारणेन संपूर्णत्वेन प्राप्तेष्ट-कमिममिन्निं चितवान्भवति । अपि चेतरेभ्योऽग्निचिद्धो व्याद्वत्तः समानानां मध्ये श्रष्ठचं प्राम्नोति । यद्यपि तस्मात्संवत्सरं भार्य इत्यादौ संवत्सरित्ररात्रषड्गत-द्वादशरात्रपक्षा विहितास्तथाऽप्यर्थवादसंबन्धार्थमत्र पुनरूपन्यासः । एतच्च ब्राह्मणमाग्नावैष्णविविधिवत्षड्भिदीक्षयतीत्यनुवाकसमीपे द्रष्टव्यम् ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदी• यतैत्तिरीयसंहितामाष्ये पश्चमकाण्डे षष्ठप्रपाठके

सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७ ॥

( अथ पद्ममाप्टके षष्ठप्रपाठकेऽष्टमोऽनुवाकः । )

सुवर्गाय वा एष छोकायं चीयते यदाग्नस्तं यन्नान्वारोहेत्सुवर्गाछोकाद्यन्नमानो हीयत एथिवीमाऽक्रंमिषं प्राणो मा मा होसीद्दन्तरिक्षमाऽक्रंमिषं प्रजा मा मा होसीद्दिवमाऽक्रंमिष्ट सुवर्गन्मत्यांहैष वा अग्नेरन्वारोहस्तेनैवैनेमन्वारोहात सुवर्गस्यं छोकस्य समृष्ट्ये यत्पक्षसंमितां मिनुयात (१) कनीयाःसं यज्ञकतुमुपेयात्पापीयस्यस्याऽऽत्मनः प्रजा स्याद्दे-

दिसंमितां मिनोति ज्यायारंसमेव यंज्ञकतु-मुपेति नास्याऽऽत्मनः पापीयसी प्रजा भवति साहस्रं चिन्वीत प्रथमं चिन्वानः सहस्रंसं-मितो वा अयं छोक इममेव छोकमि जयित दिषाहस्रं चिन्वीत दितीयं चिन्वानी दिषाहस्रं वा अन्तरिक्षमन्तरिक्षमेवाभि जैयति त्रिषांहस्रं चिन्वीत तृतीयं चिन्वानः (२) त्रिषांहस्रो वा असी लोकांऽमुमेव लोकमित जंयति जानुदघ्नं चिन्वीत प्रथमं चिन्वानो गायत्रियवेमं लोकमभ्यारीहति नाभिद्वं चिन्वीत दितीयं चिन्वानिस्रष्टुभैवान्तिरंक्षम-भ्यारेहित श्रीवद्धं चिन्वीत तृतीयं चिन्वानो जगत्यैवामुं लोकमभ्यारीहात नाग्निं चित्वा रामामुपंयादयोनौ रेतौं धास्यामीति न दितीयं चित्वाऽन्यस्य स्त्रियंम् (३) उपेयात्र तृतीयं चित्वा कां चनोपेयाद्रेतो वा एति धत्ते यद्भिं चिनुते यदुंपेयाद्रेतंसा व्यृध्येताथो खल्वां हुरप्रजस्यं तद्यन्ने। पेयादिति यद्रतः सिचां-वुपद्धांति ते एव यर्जमानस्य रेते। बिभृतस्त-स्मादुपेयाद्रेतसोऽस्कंन्दाय त्रीणि वाव रेता शसि

पिता प्रत्रः पौत्रंः (४) यद्दे रेतःसिचां-वुपदध्याद्रेते। ऽस्य वि च्छिन्द्यात्तिस्र उप दधाति रेतंसः संतंत्या इयं वाव प्रथमा रेतःसिग्वाग्वा इयं तस्मात्पश्यंन्तीमां पश्यंन्ति वाचं वदंन्तीमन्तिरक्षं दितीयां प्राणी वा अन्तरिक्षं तस्मान्नान्तरिक्षं पश्यंन्ति न प्राण-मसी तृतीया चक्षुर्वा असी तस्मात्पश्यंन्यमूं पश्यंन्ति चक्षुर्यजुंषेमां चं (५) अमं चोपं द्धाति मनसा मध्यमामेषां छोकानां क्ल-प्त्या अथी प्राणान मिष्टो यज्ञो भृगुंभिराशीर्दा वसुंभिस्तस्यं त इष्टस्यं वीतस्य द्रविंणेह भंक्षीयत्यांह स्तुतशस्त्र एवैतेनं दुहे पिता मातिरिश्वाऽच्छिद्रा पदा घा अच्छिद्रा उशिजंः पदाऽनुं तक्षः सोमो विश्वविन्नेता नेषद्बृहस्प-तिंरुक्थामदानिं शशसिषदित्यंहितदा अग्ने-रुक्थं तेनैवैनमनुं शश्सिति (६)॥

( मिनुया चृतीयं चिन्वानः स्त्रियं पौत्रंश्च वे सप्त चं । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके षष्टप्रपाठकेऽष्टमोऽनुवाकः॥ ८॥ ( अथ पद्ममाष्टके षष्टप्रपाठकेऽष्टमोऽनुवाक: ।)

सुवर्गायेति सुवः—गायं । वै । एषः । छोकायं । चीयते । यत् । अग्निः । तम् । यत् । न । अन्वारोहे-दित्यंनु—आरोहेर्त् । सुवर्गादितिं सुवः—गात् । छोकाद । यर्जमानः । हीयेत । पृथिवीम् । एति । अक्रमिषम्। प्राण इति प्र-अनः। मा। मा। हासीत् । अन्ति स्थिम् । एति । अकमिषम् । प्रजेति प्र-जा। मा। मा। हासीत्। दिवंम्। एति। अक्रमिषम् । सुर्वः । अगन्म । इति । आह । एषः । वै । अग्नेः । अन्वारोह इत्यंनु—आरोहः । तेनं । एव । एनम् । अन्वारोहतीत्यंनु — आरोहति । सुवर्ग-स्येति सुवः-गस्यं । छोकस्यं । समृष्ट्या इति सम्—अष्टचे । यव । पक्षसंमितामितिं पक्ष—संमि-ताम् । मिनुयाद (१)। कनीयाः सम् । यज्ञक-तुमिति यज्ञ – क्रतुम् । उपेति । इयात् । पापी यसी । अस्य । आत्मनंः । प्रजेति प्र—जा । स्याद् । वेदि-संमितामिति वेदिं-संमिताम् । मिनोति । ज्या-यां सम् । एव । यज्ञकतुमितिं यज्ञ – कतुम् । उपेतिं। पति । न । अस्य । आत्मनंः । पापीयसी । प्रजेतिं म-जा। भवति। साहस्रम्। चिन्वीत। प्रथमम्। चिन्वानः । सहस्रंसंमित इति सहस्रं—संमितः । वै। अयम्। लोकः। इमम्। एव। लोकम्। अभीतिं। जयति । दिषहिस्रमिति दि—साहस्रम् । चिन्वीत । हितीयम् । चिन्वानः । दिषांहस्रमिति दि—साहस्रम् । वै। अन्तरिक्षम् । अन्तरिक्षम् । एव । अभीति । जयति । त्रिषंहस्रमिति त्रि—साहस्रम् । चिन्वीत । तृतीयंम् । चिन्वानः (२)। त्रिषांहस्र इति त्रि-साहस्रः। वै। असौ । लोकः। अमुम्। एव। लोकम् । अभीति । जयति । जानुद्विमिति जानु—दन्नम् । चिन्वीत । प्रथमम् । चि-न्वानः। गायत्रिया। एव। इमम्। छोकम्। अ-अयारों हतीत्यं भि — आरों हति । नाभिदन्नमितिं ना-भि-दन्नम् । चिन्वीत । द्वितीयंम् । चिन्वानः । त्रिष्टुर्भा । प्व । अन्तरिक्षम् । अभ्यारोहतीयभि— आरोहिति । ग्रीवद्घमितिं ग्रीव—द्घम् । चिन्वीत् । तृतीयंम्। चिन्वानः। जगत्या। एव । अमुम्। लोकम् । अभ्यारे। हतीयं भि—आरे। हति । न । अ-मिम् । चित्वा । रामाम् । उपति । इयात् । अयोनौ । रेतंः। धास्यामि । इति । न । द्वितीयंम् । चित्वा । अन्यस्यं । स्त्रियंम् (३)। उपेतिं। इयात् । न।

तृतीयंम् । चित्वा । काम् । चन । उपेतिं । इयाद् । रेतंः। वै। एतव्। नीतिं। धत्ते। यव्। अग्निम्। चिनुते । यव । उपेयादित्युंप-इयाव । रेतंसा । वीति । ऋध्येत । अथो इति । खलुं । आहुः । अप्रजस्यमित्यंप्र-जस्यम् । तत् । यत् । न । उपे-यादित्युंप-इयाद । इति । यद । रेतःसिचावितिं रेतः-सिचैं। उपद्धातीत्युंप-द्धांति। ते इति। एव । यर्जमानस्य । रेतंः । बिभृतः । तस्मांत् । उपेति । इयाव । रेतंसः। अस्केन्द्राय । त्रीणि । वाव । रेतांश्सि । पिता । प्रत्रः । पौत्रंः (४)। यव । हे इति । रेतःसिचाविति रेतः—सिचै । उपदृध्या-दित्युंप-दृध्यात् । रेतंः । अस्य । वीतिं । छिन्द्यात् । तिस्रः। उपेति । द्धाति । रेतंसः। संतंत्या इति सं—तत्यै। इयम्। वाव। प्रथमा। रेतःसिगिति रेतः-सिक्। वाक्। वै। इयम्। तस्मांत्। पश्यं-न्ति । इमाम् । पश्यंन्ति । वार्चम् । वर्दन्तीम् । अन्त-रिक्षम् । द्वितीयां । प्राण इतिं प्र—अनः । वै। अन्तरिक्षम् । तस्मां । न । अन्तरिक्षम् । पश्यंन्ति । न । प्राणिमितिं प्र—अनम् । असौ । तृतीयां । चक्षंः । वै । असौ । तस्मांत् । पश्यंन्ति । अमूम् । पश्यंन्ति ।

चक्षुः। यजुंषा। इमाम्। च (५)। अमूम्। च। उपेति । द्धाति । मनसा । सध्यमाम् । एषाम् । लोकानाम् । क्लप्रये । अथो इति । प्राणा-नामिति प्र-अनानाम् । इष्टः । यज्ञः । भृगुंभि-रिति भृगुं-भिः । आशीरी इत्याशीः-दाः। वसुंभिरिति वसुं-भिः । तस्यं । ते । इष्टस्यं। वीतस्यं। द्रविणा। इह। भक्षीय। इति। आह। स्तुतशस्त्रे इति स्तुत—शस्त्रे। एव । एतेनं। दुहे। पिता । मातरिश्वां । अच्छिद्रा । पदा । घाः । अच्छिद्राः । उशिजंः । पदा । अन्विति । तक्षुः । सोमंः। विश्वविदितिं विश्व – विद्य । नेता । नेषद् । बृहस्पतिः । उक्थामदानीत्युक्थ-मदानि । शर्-सिषद् । इति । आह । एतद् । वै । अग्नेः। उक्थम् । तेनं । एव। एनम्। अन्विति। शश्सिति (६)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापद्पाठे पश्चमाष्टके षष्ठप्रपाठकेऽष्टमोऽनुवाकः ॥ ८॥

( अथ पञ्चमकाण्डे षष्ठप्रपाठकेऽष्टमोऽनुवाकः । )

दीक्षाकालविकल्पा ये ते सप्तम उदीरिताः ।
अथाष्ट्रमेऽन्वारोहणादिकमुच्यते ।
यदुक्तं सूत्रकारेण " नमस्ते हरसे शोचिष इति द्वाभ्यामग्निमधिरोहिति
पृथिवीमाक्रमिषमित्येतैर्यजमानः " इति, तद्विधिमिहोन्नयित—

सुवर्गाय वा एष लोकाय चीयते यद्ग्नि-स्तं यन्नान्वारोहेत्सुवर्गालोकाचानमानो हीयेत पृथिवीमाऽक्रमिषं प्राणो मा मा हासीदन्तिरक्षमाऽक्रमिषं प्रजा मा मा हासीदिवमाऽक्रमिष् सुवर्गनमेत्या-हैष वा अभेरन्वारोहस्तेनैवेनमन्वारोहित सुवर्गस्य लोकस्य समष्ट्ये , इति।

योऽयं चीयमानोऽग्निरेष सुवर्गलोकार्थं चीयतेऽतस्तस्यान्वारोहाभावे सुवर्गाद्धीयेत तन्मा भृदिति पृथिवीमित्यादिभिरन्वारोहेदिति विधिष्ठन्नेयः । मन्नाथस्तु—यजमानोऽहं पृथिवीं पादेनाऽऽक्रमिषमतः प्राणो मां मा परित्यजतु ।
अन्तरिक्षाक्रमणेन पुत्रादिप्रजा मा परित्यजतु । दिव आक्रमणेन स्वर्गं प्राप्तुमः ।
एतन्मन्नपाठ एवाग्नेरन्वारोहहेतुः । अतस्तेनवान्वारोहित । तच्च स्वर्गप्राप्त्यै
भवति ॥

अथ यूपैकादाशिन्यां कंचिद्विशेषं विधत्ते —

यत्पक्षसंमितां मिनुयात्कनीयाः सं य-ज्ञकतुमुपेयात्पापीयस्यस्याऽऽत्मनः प्र-जा स्यादेदिसंमितां मिनोति ज्यायाः -समेव यज्ञकतुमुपेति नास्याऽऽत्मनः पापीयसी प्रजा भवति , इति ।

पक्षदैर्घपरिमित एव देशे यद्येकादिशनीमवस्थापयेत्तदानीमत्यल्पं यक्षकृतुं प्रामुयात् । अस्य यजमानस्य स्वकीया प्रजा पापीयसी च भवेत् ।
अतः पक्षपरिमाणादिथिके वेदिप्रमाणयुक्तदेशे यूपान्तरालानि विलिख्यैकादशिनीं मिनुयात् । तथा सित प्रभूतमेव यक्षकतुं प्राम्नोति । अस्य प्रजा च
पापीयसी न भवति । पूर्वस्मिन्प्रपाठके वज्र एकादिशनीत्यत्र प्रकृतिभूते चयने
पश्वेकादिशनीपक्षेऽप्येक एव यूपो न तु यूपैकादिशनीत्युक्तम् । इह तु चयनिवकृतिषु यूपैकादिशन्यभ्युपगम्यत इत्यविरोधः ॥

अथ पश्चस्विप चितिषु संभूपेष्टकासंख्यां विधत्ते—

साहस्रं चिन्वीत प्रथमं चिन्वानः सहस्रसं-

मितो वा अयं छोक इममेव छोक-मित्र जयित दिषाहस्रं चिन्वीत दितीयं चिन्वानो दिषाहस्रं वा अन्तिरिक्षमन्त-रिक्षमेवाभि जयित त्रिषाहस्रं चिन्वी-त तृतीयं चिन्वानिस्रिषाहस्रो वा असौ छोकोऽमुमेव छोकमि जयित , इति।

सहस्रसंख्याकानामिष्टकानां समूहः साहस्रम् । अथवा सहस्रसंख्याकाभिरिष्टकाभिर्निष्पाद्योऽप्तिः साहस्रः । यः प्राथमिकपित्रं चिन्वीत स तु साहस्रं
कुर्यात् । द्वितीयवारं चिन्वानो द्विगुणम् । तृतीयवारं चिन्वानिस्रगुणम् ।
पृथिव्यन्तरिक्षद्युळोकाश्चोत्तरोत्तरभूयस्त्वात्तत्तिसंमिताः । अतस्तैश्चयनैस्तत्प्राप्तिः ॥

पक्षत्रयेऽपि क्रमेणोध्र्वपरिमाणं विधत्ते —

जानुद्रत्नं चिन्वीत प्रथमं चिन्वानो गायत्रि-यैवेमं लोकमभ्यारोहाति नाभिद्रत्नं चिन्वीत द्वितीयं चिन्वानिस्त्रष्टुभैवान्तिरिक्षमभ्यारो-हति ग्रीवद्रत्नं चिन्वीत तृतीयं चिन्वा-नो जगत्यैवामुं लोकमभ्यारोहति , इति ।

तथा प्रथमद्वितीयहतीयचितीनामुत्तरोत्तरमौन्नत्यम् । अत एव गायत्रीत्रिष्टु-ब्जगतीनामुत्तरोत्तरमक्षराधिक्यम् । अतः क्रमेण गायत्र्यादिद्वारा लोकत्रय-मधिरोहति ॥

त्रिविधचयने क्रमेण नियमविशेषान्विधत्ते—

नामिं चित्वा रामामुपेयादयोनौ रेतो धास्या-मीति न दितीयं चित्वाऽन्यस्य स्त्रियमुपेयात्र तृतीयं चित्वा कांचनोपेयाद्रेतो वा एतित्र धत्ते यद्भिं चिनुते यदुपेयाद्रेतसा व्यूध्येत , इति।

यः प्राथमिकपित्रचयनं करोति स रामां नोपेयात् । स्वकीयासु भार्यासु मध्ये रमणीयेयमिति मत्वा कामुको न प्रवर्तेत । पुत्रार्थे तस्यामीदिसतातु हा ।

(अन्वारोहणाद्यभिधानम )

रामोपगमनाभावेऽयं हेतुः -अयोनौ पुत्रोत्परवनुपयुक्तायां दृथैव रेतः स्थापयि-ष्यामीति तन्मा भूदित्यनुपगमनम् । द्वितीयचयनानुष्ठायी सार्ववर्णिकविवाहो-पेतोऽन्यस्य वर्णान्तरस्य दुहितरं नोपेयात् । सवर्णायामीप्सितस्यानुज्ञा । तृतीयचयनानुष्ठायी सवर्णामसवर्णी रमणीयां पुत्राधिनीं वा कामपि नोपेयात् । तत्रायं हेतुः -- आग्नं चिनुत इति यत्तदेतद्रेतसो गुप्तत्वेन स्थापनम् । तथा सत्यु-पगमने रेतसा वियुक्तो भवति ॥

तिमममगमनपक्षं दूषियत्वा सर्वत्रं गमनमभ्यनुजानाति-अथो खल्वाहुरप्रजस्यं तद्यन्नोपेयादिति यद्रे-तःसिचावुपद्धाति ते एव रेतो बिभृतस्तरमादुपेयाद्रेतसोऽस्कन्दाय, इति ।

अभिज्ञाः खल्वेवपादुः - अनुपगमनममजस्यं मजोत्पादनहेतुर्न भवति । न चोपगमने रेतोहानिः शङ्कनीया।विराङ्ज्योतिरित्यादिमत्राभ्यां रेतःसिचा-विष्टके अनेनोपहिते। तस्मात्ते एवास्य यजमानस्य रेतः पाळयतः । अतो रेतसो विनाशाभावाय प्रजोत्पत्त्यर्थमुपेयात् । साहस्रादिविधीनामास्नातब्राह्म-णोक्तावप्यवकाशाभावात्सर्वान्ते निवेशः । पूर्वस्य त्वन्वारोहणविधेर्नमस्ते इरस इत्याद्यधिरोहणादुर्ध्वभावित्वाद्यमञ्जीमिति परि षिश्चतीत्यनुवाकान्ते निवेशः ॥

पूर्विस्मिन्प्रपाठके यद्विराजावुपद्धातीत्यादिना रेतःसिचो विधानमुक्तम् । तत्रव कंचिद्विशेषं विधत्ते—

> त्रीणि वाव रेताशमि पिता पुत्रः पौत्री य-दृद्दे रेतःसिचावुपदध्याद्रेतोऽस्य विच्छिन्द्या-तिस्र उप द्धाति रतसः संतरयै , इति।

योऽयं पितेदानीं वर्तते सोऽतीतस्य कस्यचिद्रेतः। अस्य पितुः पुत्रो रेतः। पौत्रस्तु पुत्रस्य रेतः । एवं पितृपुत्रपौत्राणां त्रीणि रेतांसि । तथा सति द्वयो-रेव रेतः सिचोरुपधाने सत्यविशष्टं रेतो विच्छिन्द्यात् । तस्मातिस्रो रेतः-सिच उपदध्यात् । तच रतःसंतत्यै संपद्यते ॥

तिस्रोऽपि रतःसिचः ऋपेण पशंसति-

इयं वाव प्रथमा रेतःसिग्वाग्वा इयं तस्मात्प-श्यन्तीमां पश्यन्ति वाचं वद्न्तीमन्तिरक्षं हितीया प्राणो वा अन्तिरक्षं तस्मान्नान्तिरक्षं पश्यन्ति न प्राणमसौ तृतीया चक्षुर्वा असौ तस्मारपश्यन्यमूं पश्यन्ति चक्षः , इति।

या प्रथमा रेतः सिक्सा भूमिरेव प्राथम्यसाम्यात् । भूमिश्च वाशूपिण्यधोतृतित्वसाम्यात् । आस्ये हि वाग्तृत्तित्वे नासिकायां प्राणस्तत छपिर चक्कुस्ततो वाचोऽधोतृत्तित्वम् । यस्माङ्क्षमिवाचावधोतृत्तित्वेन समानरूपे तस्मालोकेऽपि नानाविधसस्यादिपूर्णामिमां भूमिं मातृरूपेण पश्चान्ति । तथा
विद्वत्सभायां सम्यग्वदन्तीं वाचं पश्चन्त्याद्रियन्ते । येयं द्वितीया रेतः सिक्सा
चान्तिरक्षरूपा मध्यमत्वसाम्यात् । तच्चान्तिरक्षं प्राणस्वरूपं प्राणस्यापि वाक्चक्षुषोमध्यवित्वात् । यस्मादन्तिरक्षपाणयोः साम्यं तस्मादमूर्तमन्तिरक्षं
चक्षुषा न पश्चान्ति । प्राणं च नासिकासंचारिणं चक्षुषा न पश्चान्ति । येयं
तृतीया रेतः सिगिष्टका सा चुलोकस्वरूपोपरिवर्तित्वसाम्यात् । सा च चौथक्षुःस्वरूपा । चक्षुरि हि वाक्माणाभ्यामूध्वं वर्तते । यस्माद्चुचक्षुषोः साम्यं
तस्मालोके जनाः सूर्यचन्द्रनक्षत्राद्यङ्किताममूं दिवं प्रत्यक्षेण पश्चान्ते । चक्षुरिष शुक्कुण्वकनीनिकोपेतं परकीयमुखस्थं प्रत्यक्षतः पश्चान्ति ।।

तदेवं तिस्रः पशस्य तासु कंचिद्विशेषं विधत्ते —

यजुषेमां चामूं चोष द्धाति मनसा मध्यमामेषां छोकानां क्छप्त्या अथो प्राणानाम्, इति।

विराइज्योतिरधारयदिति यजुषोचारितेनेमां प्रथमां रेतःसिचमुपदध्यात् ।
तथा सम्राइज्योतिरधारयदिति यजुषोचारितेनाम् तृतीयां रेतःसिचमुपदध्यात्। स्वराइज्योतिरधारयदित्येतद्यज्ञरनुचार्य मनसा स्मृत्वा मध्यमां रेतःसिचमुपदध्यात्। अयं च प्रकार एषां पृथिव्यादिलोकानां स्वस्वव्यापारसामध्यीय
संपद्यते। अपि च वाक्पाणचक्षुराख्यानां प्राणानामपि स्वस्वव्यापारसामध्यीय
संपद्यते। तदिदं रेतःसिचां ब्राह्मणं यदिराजावुपदधातीत्यनेन सह स्वयमातृण्णामुप दधातीत्यनुवाके द्रष्टव्यम्।।

यदुक्तं सूत्रकारेण-" एकादश सिष्ट्यज्ञंषि जुहोति नवाऽऽध्वरिकाणि हुत्वेष्टो यक्को भृगुभिरिति दशमैकादशे जुहोति " इति, तदेतिद्वधातुं मन्नावुः त्पादयति—

(अन्वारोहणाद्यभिधानम्)

## इष्टो यज्ञो भृगुभिराशीर्दा वसुभिस्तस्य त इष्टस्य वीतस्य द्रविणेह अक्षीय , इति।

भृगुभिर्भृगुसमानैर्ऋत्विगिभवसुभिनिवासहेतुभिर्देवैश्वेष्टोऽयं यज्ञ आशीर्दा यजमानस्य फलपदोऽस्तु । सोऽयमेको मन्नः । हे यज्ञ तस्य तादृशस्य भृगुभि-रिष्टस्य ते तव द्रविणा फलभूतानि धनानीह कर्माण भक्षीय भन्ने यथाऽऽ-म्रुयाम् । सोऽयं द्वितीयो मन्नः ॥

एतन्मञ्चसाध्यं होमविधिमुञ्जयति-

## इयाह स्तुतशस्त्र एवतेन दुहे, इति।

इत्युक्तमन्त्रद्वयं होमकाले पठेत्। तेन स्तुतशस्त्रे उभे अपि दुग्धवान्भवति। तदिदं ब्राह्मणमन्ते द्रष्ट्रच्यम् ॥

यदुक्तं सूत्रकारेण--" पिता मातरिश्वेति संचितोक्थेन होताऽनुशंसति होतर्यकामयमानेऽध्वर्युः " इति, तत्र मन्त्रमुत्पाद्य विधत्ते-

> पिता मातरिश्वाऽच्छिद्रा पदा धा अच्छिद्रा उशिजः पदाऽनु तक्षः सोमो विश्वविन्नेता नेषद्वहरूपतिरुक्थामदानि शशसिषदित्याहै-तहा अग्रेरकथं तेनैवैनमनु शःसति॥, इति॥

पिता पालको मातरिश्वा वायुरच्छिद्रा पदा विनाशरहितानि स्थानानि धा दधातु संपादयतु । तथोशिजः कमनीया महर्षयोऽच्छिद्राः स्वयं विनाशर-हिताः सन्तः पदानि स्थानानि अनुतक्षुः सम्यक्संपादयन्तु । विश्ववित्सर्वज्ञो नेता जगतः प्रवर्तकः सोमो नेपन्नयतु तानि प्रापयतु । बृहस्पतिश्रोक्थामदानि शस्त्राणि इर्षकारणानि शंसिषच्छंसत्वित्येतादृशं मम्नं पठेत्। एतदेव मम्नस्व-रूपमग्नेः त्रियमुक्थं शस्त्रम् । तेनैव मत्रपाठेनैनमग्निमनु क्रमेण शंसति । एतच ब्राह्मणं गायत्रादिसामोपस्थानेन सह विकर्षणादृर्ध्व द्रष्टव्यम् ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकारो कृष्णयजुर्वेदी-यतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये पञ्चमकाण्डे षष्ठप्रपाठकेऽ-ष्टमोऽनुवाकः ॥ ८॥

( अथ पद्ममाष्टके षष्ठप्रपाठके नवमी अनुवाकः । )

सूयते वा एषे। उम्रीनां य उखायां भ्रियते यद्धः साद्येद्रभीः प्रपादुंकाः स्युर्थो यथां सवात्र्रत्यवरोहंति ताहगेव तद्वांसन्दी साद्यति गर्भाणां घृत्या अप्रेपादायाथां सबमेवैनं करो-ति गर्भो वा एष यदुरूयो योनिः शिक्यं यच्छिक्य दुखां निरूहे द्योने गर्भ निर्हेण्यात्ष-डुंचामः शिक्यं भवति षोढाविहितो वै(१) पुरुष आत्मा च शिरंश्व चत्वार्यङ्गान्यात्मन्ने-वैनं बिभर्ति प्रजापंतिर्वा एष यद्भिस्तस्योखा चोळूखंळं च स्तनौ तावंस्य प्रजा उपं जीवन्ति यदुखां चोळूखंळं चोपद्धांति ताभ्यांमेव यर्जमानोऽमुिमँ छोकें ऽभिं दुंहे संवत्सरी वा एष यद्ग्रिस्तस्यं त्रेघाविहिता इष्टंकाः प्राजा-पत्या वैष्णवीः (२) वैश्वकर्मणीरहोरात्राण्ये-वास्यं प्राजापत्या यदुरुवं बिभर्तिं प्राजापत्या एव तदुर्प घत्ते यत्समिधं आद्धांति वैष्णवा वै वनस्पतंयो वैष्णवीरेव तदुर्प धत्ते यदिष्टं-काभिराम चिनोतीयं वै विश्वकं मी वैश्वकर्मणी-रेव तदुपं धत्ते तस्म।दाहुस्रिवद्गिरिति तं वा

प्तं यर्जमान प्व चिंन्वीत यदंस्यान्यिश्वंनुयाद्यत्तं दक्षिणाभिने राघयेद्ग्निमंस्य दृञ्जीत्
योऽस्याभि चिंनुयात्तं दक्षिणाभी राघयेद्ग्निमेव तरस्प्रंणोति (३)॥

( षोढाविहितो वै वैष्णवीरन्यो विश्रातिश्रं।)

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके षष्टप्रपाठके नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥

( अथ पद्ममाष्टके षष्ठप्रपाठके नवमोऽनुवाक: ।)

स्यते । वै । एषः । अग्रीनाम् । यः । उखा-याम् । भ्रियते । यव । अधः । साद्येव । गर्भाः । प्रपादुंका इति प्र-पादुंकाः। स्युः। अथो इति । यथां । सवाद । प्रत्यवरोहतीति प्रति-अवरोहिति । तादक्। एव। तव्। आसन्दी। सादयति। गर्भी-णाम् । धृद्यै। अप्रेपादायेयप्रं-पादाय । अथो इति। सवम् । एव । एनम् । करोति । गर्भः । वै । एषः । यत् । उद्ध्यंः । योनिः । शिक्यंम् । यत् । शिक्यांत् । उखाम् । निरूहेदिति निः — कहेव । योनेः । गर्भम् । निरिति । हन्याव । षडुं द्याममिति षट्—उद्यामम् । शिक्यंम् । भवति । षोढाविहित इति षोढा— विहितः । वै (१) । प्ररुषः । आत्मा । च । शिरंः । च । चत्वारिं । अङ्गानि । आत्मन् । एव बिभर्ति । प्रजापंतिरितिं प्रजा-पतिः । वै । एषः । यत् । अग्निः । तस्यं । उखा । च । उलूखंलम् । च। स्तनों। तो । अस्य । प्रजा इति प्र—जाः। उपेति । जीवन्ति । यत् । उखाम् । च । उल्लं-लम्। च। उपद्धातीत्युंप-द्धांति । ताभ्यांम्। एव । यजमानः । अमुष्मिन् । छोके । अग्निम् । दुहै । संवत्सर इति सं-वत्सरः । वै । एषः । यद । अग्निः। तस्यं। त्रेधाविहिता इति त्रेधा—विहिताः। इष्टंकाः । प्राजापत्या इति प्राजा-पत्याः । वै-ष्णवीः (२)। वैश्वकर्मणीरिति वैश्व - कर्मणीः। अहो-रात्राणीत्यंहः-रात्राणि । एव । अस्य । प्राजापत्या इति प्राजा-पत्याः। यत् । उरूयंम् । बिभर्ति । प्राजापत्या इति प्राजा-पत्याः । एव । तत् । पेति । धत्ते । यव । समिध इति सम् — इधः । आद-धातीत्यां—द्धांति । वैष्णवाः । वै । वनस्पतंयः । वैष्णवीः। एव। तत्। उपेतिं। धत्ते। यत्। इष्टंकाभिः। अग्निम्। चिनोति । इयम्। वै। विश्वकर्मेति वि-श्व-कर्मा। वैश्वकर्मणीरिति वैश्व-कर्मणीः। एव। तव् । उपेति । धत्ते । तस्मवि । आहुः । त्रिष्टदिति त्रि—वृत । अग्निः । इति । तम् । वै । एतम् । यर्जन्मानः । एव । चिन्वीत । यत् । अस्य । अन्यः । चिनुयात् । यत् । तम् । दिक्षणाभिः । न । राध-यत् । अग्निम् । अस्य । वृज्ञीत । यः । अस्य । अग्निम् । चिनुयात् । तम् । दिक्षणाभिः । राधयेत् । अग्निम् । एव । तत् । स्पृणोति (३)॥ इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पश्चमाष्टके

षष्ठप्रपाठके नवमोऽनुवाकः ॥ ९॥

( अथ पश्चमकाण्डे षष्ठप्रपाठके नवमोऽनुवाकः । )

अन्वारोहादिविधयो ह्यष्टमे समुदीरिताः ॥
अथ नवम आसन्द्यादिकमभिधीयते । विष्णुमुखा वै देवा इत्यस्मिन्ननुवाके
चतस्रभिः साद्यतीति यद्विहितं तत्र सादनाधारं विधत्ते—

स्ययेत वा एषोऽम्नीनां य उखायां भ्रियते यद्धः साद्येद्रभीः प्रपादुकाः स्युरथो यथा सवात्प्रत्यवरोहति ताह्येव तदास-न्दी साद्यति गर्भाणां धृत्या अप्रपा-दायाथो सवमेवनं करोति , इति।

योऽयमग्निरुखायां धार्यत एषोऽग्निरन्येषामग्नीनां मध्ये सूयतेऽभिषिच्यत ईश्वरत्वं मामोतीत्यर्थः । यद्येताहशमग्निषधो भूमौ सादयेत्तदानीं प्राणिनां गर्भा भूमौ प्रपादुकाः पतिताः स्युः । अपि च यथा छोके सवादेश्वर्यपदा-त्मत्यवरोहित भ्रवयित ताहगेव तद्धः सादनम्। तस्मादासन्दीमासादयित मह-त्यामासन्द्यामुख्यं स्थापयेत् । तच्च स्थापनं प्राणिगर्भधारणाय पतनराहित्याय च भवति । अपि चैनं सवमभिषिक्तमीश्वरमेव करोति । एतच्च सादनविधिस-मीप एव द्रष्ट्रव्यम् ॥

न ह सम वै पुराऽग्निरित्यनुवाके यद्विहितं षडुद्यामं शिक्यं भवतीति तदेतद-

नूच प्रशंसाते—

गर्भी वा एष यदुरुयो योनिः शिक्यं यच्छि-क्यादुखां निरूहेद्योनेर्गर्भ निर्हण्यात्षडुद्यामः शिक्यं भवति षोढाविहितो वे पुरुष आत्मा च शिस्श्र चत्वार्यङ्गान्यात्मन्नेवेनं बिभर्ति, इति।

योऽयमुख्योऽग्निः स गर्भस्थानीयः । शिक्यं च योनिस्थानीयम् । यदि शिक्यादुखां निक्रहेक्षिर्गमयेद्विस्तृतेनोद्यामराहित्येनाधः पातयेदित्यर्थः । तदा योनेः सकाशाद्वर्भं निःशेषेण हतवान्भवति । अतस्तत्परिहाराय शिक्यं पद्-भिक्द्यामेक्ष्ट्व्यमस्तरज्ज्ञविशेषेर्युक्तं कर्त्व्यम् । लोके पुरुषः षोढाविहितः षद्भिरवयवैरुपेतः । आत्मा मध्यश्वरीरमेकोऽवयवः शिरो द्वितीयोऽवयवो द्वौ हस्तौ द्वौ पादाविति चत्वार्यक्षानि । अतः षडुद्यामे सति षडवयव-युक्तस्वश्वरीर एवनमिष्टं धारयति । एतच्च वाक्यं षडुद्यामविधिसमीपे द्रष्ट्व्यम् ॥

एषां वा एतल्लोकानामित्यनुवाके यदुखामुपदधातीति विहितं यच स्वयमातृण्णामित्यनुवाक उल्लल्लमुपदधातीति विहितं तदुभयमत्र सह प्रशंसति—

प्रजापतिर्वा एष यदि प्रस्तस्योखा चोलूख-छं च स्तनौ तावस्य प्रजा उप जीव-न्ति यदुखां चोलूखळं चोपद्धाति ताभ्या-मेव यजमानोऽमु िम हों के ऽिप्नें दुहे , इति।

यश्रीयमानोऽग्निरेष प्रजापतिस्वरूपस्तेन चितत्वात् । उस्रोलृसलयोः फलसाधनत्वात्स्तनसाद्द्रयम् । एतद्नुष्ठानजन्यं फलं प्रजा उपजीवन्ति । एतद्रुपधानेन यजमानोऽपि स्वर्गे तत्फलं दुहे । एतचोदाहृतयोरनुवाकयोरे- कत्र द्रष्ट्रव्यम् ॥

अथोख्यधारणसमिदाधानेष्टकोपधानानि प्रशंसति-

संवत्सरो वा एष यद्गिस्तस्य त्रेघाविहिता इष्टकाः प्राजापत्या वैष्णविविश्वकर्मणीर-होरात्राण्येवास्य प्राजापत्या यदुरूयं विभर्ति प्राजापत्या एव तदुप धत्ते यत्सिमिध आद्-धाति वैष्णवा वे वनस्पतयो वैष्णवी-रेव तदुप धत्ते यदिष्टकाभिरभि चिनी-तीयं वे विश्वकर्मा वैश्वकर्मणीरेव तदुप धत्ते तस्मादाहुस्त्रिवद्मिरिति , इति ।

योऽयं चीयमानोऽग्निः स एव संवत्सरधारणात्संवत्सरात्मकः। तस्य च संवत्सररूपस्याग्नेः संविन्धन्य इष्टकास्त्रेधा विहितास्त्रिपकाराः संपादिताः । कास्ता इति ता उच्यन्ते—प्राजापत्या वैष्णव्यो वैश्वकर्मण्यश्च। यान्येतान्यहोरा- त्राणि तान्येवास्य संवत्सरक्षपस्याग्नेः प्रजापितिनिर्मितत्वात्प्राजापत्या द्रष्टव्याः। अत्रोख्यधारणेन प्राजापत्या उपहिता भवन्ति । तदेवं प्राजापत्यादिभिस्ति- सृभिनिष्पादितस्वादिग्रिस्त्रिगुण इत्यभिज्ञा आहुः।।

अथोपधानकर्तारं विधत्ते-

तं वा एतं यजमान एव चिन्वीत यद्-स्यान्यश्चिनुयाद्यतं दक्षिणाभिने राध-यद्ग्रिमस्य दङ्जीत योऽस्याप्निं चिनुयात्तं दक्षिणाभी राधयेद्ग्रिमेव तत्स्प्टणोति॥, इति॥

यजमान एव चयनस्य कर्ता नाध्वर्युः । यद्यध्वर्युः कुर्यात्तदानीमध्वर्योर्द-सिणाभिः परितोषाभावे सत्यप्तिं नाशयेत्। अथ स्वयमशक्तोऽध्वर्युणा कारये-त्तदा तं दक्षिणाभिस्तोषयेत्तेनाग्निमेव तोषयित । तदिदं ब्राह्मणद्वयं मञ्चन्या-ख्यान्ते मध्येऽवकाशाभावेन निवेशनीयम् ॥

इति श्रीमरसायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदी-यतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये पश्चमकाण्डे षष्ठप्रपाठके नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥

(अय पद्ममाष्टके षष्ठप्रपाठके दशमोऽनुवाकः।)

प्रजापंतिर्शिमंचिनुत्र्विभिः संवत्सरं वंसन्ते-नैवास्यं पूर्वार्धमंचिनुत श्रीष्मेण दक्षिणं पक्षं

वर्षाभिः पुच्छ । शरदोत्तरं पक्षः हेमन्तेन मध्यं ब्रह्मणा वा अस्य तत्पूर्वार्धमंचिनुत क्षत्रेण दक्षिणं पक्षं पशुभिः पुच्छं विशोत्तंरं पक्षमाशया मध्यं य एवं विद्वानिधं चिनुत ऋतुभिरेवैनं चिनुतेऽथे। एतदेव सर्वमवं (१) रुम्धे शृण्वन्त्येनमिं चिक्यानमत्त्यन्नः रोचेत इयं वाव प्रथमा चितिरोषंघयो वनस्पतंयः पुरीषमन्तरिक्षं द्वितीया वया श्रीषमसौ तृतीया नक्षंत्राणि प्रशेषं यज्ञश्रंतुर्थी दक्षिणा पुरीषं यर्जमानः पञ्चमी प्रजा पुरीषं यत्रि-चितीकं चिन्वीत यज्ञं दक्षिणामात्मानं प्रजा-मन्तरियात्तरमात्पञ्चचितीकश्चेतव्यं एतदेव सर्वर्थं स्प्रणोति यत्तिस्रश्चितंयः ( २ ) त्रिवृध्यं-मिर्यदृहे हिपाद्यजंमानः प्रतिष्ठित्यै पञ्च चितंयो भवन्ति पाङ्कः पुरुष आत्मानंमेव स्ष्रणोति पञ्च चितंयो भवन्ति पञ्चभिः प्रशिषेरभ्यूंहति दश सं पंचन्ते दशाक्षरो वै प्ररुषो यावनिव पुरुंषस्तः स्ष्टंणोत्यथो दशांक्षरा विराडत्रं विराड्विराज्येवात्राचे प्रतितिष्ठति संवत्सरी षष्ठी चितिर्ऋतवः प्रशिषः षट्चितंयो

अवान्ति षट्प्रशिषाणि हार्दश सं पंचन्ते हार्दश मार्साः संवत्सरः संवत्सर एव प्रतिं ति-ष्ठति (३)॥

( अव चितंयः पुरीषं पश्चंदश च।)

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके षष्टप्रपाठके दशमोऽनुवाकः॥ १०॥

( अथ पद्ममाष्टके षष्टप्रपाठके दशमोऽनुवाक: ।)

प्रजापंतिरितिं प्रजा-पतिः। अग्निम् । अचि-नुत । ऋतुभिरित्यृतु-भिः । संवत्सर्मितिं सं-व-रसरम् । वसन्तेनं । एव । अस्य । पूर्वार्धमितिं पूर्व-अर्धम् । अचिनुत । श्रीष्मेणं । दक्षिं-णम् । पक्षम् । वर्षाभिः । पुच्छंम् । शरदां । उत्तर-मित्युत्—तरम् । पक्षम् । हेमन्तेनं । मध्यम् । ब्र-ह्मणा। वै। अस्य। तत्। पूर्वार्धमितिं पूर्व-अ-र्धम्। अचिनुत । क्षत्रेणं । दक्षिणम् । पक्षम् । पशुभिरिति पशु-भिः । पुच्छंम् । विशा । उत्तरमित्युत्—तरम् । पक्षम् । आशयां । मध्यम् । यः । एवम् । विद्वान् । अग्निम् । चिनुते । ऋतुभिरित्यृतु—भिः। एव । एनम् । चिनुते । अथो इति । एतत् । एव । सर्वम् । अवेति (१)।

रुन्धे । शृण्वन्ति । एनम् । आग्निम् । चिक्यानम् । अति । अत्रंम् । रोचंते । इयम् । वाव । प्रथमा । चितिः । जोषंधयः । वनस्पतंयः । प्रशंषम् । जन्त-रिक्षम् । दितीयां । वया श्री । प्रशेषम् । असी । तृतीयां । नक्षंत्राणि । पुरीषम् । यज्ञः । चतुर्थी । दक्षिणा । प्रशिषम् । यजंमानः । पञ्चमी । प्रजेतिं प्र-जा। प्रशंषम्। यव । त्रिचितीकमिति त्रि-चितीकम् । चिन्वीत । यज्ञम् । दक्षिणाम् । आत्मा-नंम् । प्रजामितिं प्र-जाम् । अन्तः । इयात् । तस्मात् । पर्श्वचितीक इति पर्श्व—चितीकः । चेत-व्यः। एतत् । एव । सर्वेम् । स्प्रणोति । यत् । तिस्रः। चितंयः (२)। त्रिवृदितिं त्रि—वृद् । हि। अभिः। यत् । हे इति । हिपादितिं हि— पाव । यर्जमानः । प्रतिष्ठित्या इति प्रति—स्थिये । पर्श्व । चितंयः । भवन्ति । पाङ्क्तः । पुरुषः । आत्मा-नंस्। एव । स्प्रणोति । पर्श्व । चितंयः । अवन्ति । पञ्चिमिरितिं पञ्च-भिः। पुरींषैः। अभीतिं। ऊहति। दशं। समितिं। पद्यन्ते । दशांक्षर इति दशं— अक्षरः। वै। पुरुंषः। यावान्। एव। पुरुंषः। तम्। स्प्रणोति । अथो इति । दशांक्षरेति दशं—अक्षरा

विराडिति वि—राट् । अन्नम् । विराडिति वि—राट् । विराजीति वि—राजि । एव । अन्नाद्य इत्यंत्र—- अद्ये । प्रतीति । तिष्ठिति । संवत्सर इति सं—वत्सरः । वै । पृष्ठी । चितिः । ऋतवंः । प्ररीषम् । षट् । चितंयः । भवन्ति । षट् । पुरीषाणि । हादंश । सिन-ति । पद्यन्ते । हादंश । सिन-ति । पद्यन्ते । हादंश । मार्साः । संवत्सर इति सं—वत्सरः । संवत्सर इति सं—वत्सरः । संवत्सर इति सं—वत्सरः । संवत्सर इति । प्रतीति । तिष्ठिति (३)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पञ्चमाष्टके षष्ठप्रपाठके दशमोऽनुवाकः ॥ १०॥

( अथ पश्चमकाण्डे षष्ठप्रपाठके दशमोऽनुवाकः । )

आसन्द्यद्याममुख्यानि नवमे वर्णितानि हि ॥
अथ दशमे चयनं वहुधा प्रशस्यते । तत्र वसन्तायृतुद्वारा प्रशंसामाह—
प्रजापितिरिध्नमिचिनुतर्तुभिः संवत्सरं वसन्तेनेवास्य पूर्वार्धमिचिनुत प्रीष्मेण दक्षिणं पक्षं वर्षाभिः पुच्छ शरदोत्तरं पक्ष हेमन्तेन मध्यम्, इति ।
अत्र संवत्सरो दृष्टान्तः । ऋतुभिर्यथा संवत्सरो निष्पाद्यते तथाऽनिमप्युतुभिः प्रजापितरिचनुत । ऋतुमयोऽयं यह इति संकल्प एव चयनम् । तत्र
वसन्तः शिरोभागः । एवं दक्षिणपक्षादयो योज्याः ॥

अथ ब्राह्मणादिरूपत्वं संकल्पेन प्रशंसति—

ब्रह्मणा वा अस्य तत्पूर्वार्धमिचिनुत क्षत्रेण दक्षिणं पक्षं पशुभिः पुच्छं विशोत्तरं पक्षमाशया मध्यम् , इति। आशा मानसी तृष्णादिः ॥ अथ वेदनं पशंसति—

य एवं विद्वानिमं चिनुत ऋतुभिरेवैनं चिनु-तेऽथो एतदेव सर्वमव रुन्धे शृण्व-न्त्येनमिमं चिक्यानमत्त्यन्नः रोचते , इति ।

यो यजमान एवं वसन्ताद्यात्मकत्वं ब्राह्मणाद्यात्मकत्वं च विद्वांस्तथैव सर्वदा भावयन्नीं चिनुते स प्रजापतिवद्दतुभिक्रीह्मणादिभिश्च चितवान्भवति । अपि चैतदतूनां ब्राह्मणादीनां च स्वरूपं सर्वमधीनं करोति । किं चाप्तिं चितवन्तमेनं यजमानं सर्वे जनाः शृष्वन्ति, अग्निचित्कपिला सत्रीत्यादिस्मृतिविष्यत्वेन सर्वत्र प्रसिद्धो भवतीत्यर्थः । किं चानं समृद्धं स्वादु च सर्वदाऽति । अपि च सर्वेभ्यो रोचते प्रीतिविषयो भवति ॥

अथ चितिपञ्चकं पुरीषपञ्चकं च भूम्यादिरूपेण मशंसति—

इयं वाव प्रथमा चितिरोषधयो वनस्पतयः पुरीषमन्तिरिक्षं द्वितीया वयाः सि पुरीषमसौ तृतीया नक्षत्राणि पुरीषं यज्ञश्चतुर्थो दक्षिणा पुरीषं यजमानः पञ्चमी प्रजा पुरीषम् , इति।

येयं प्रथमा चितिः सा भूमिरेव । यच तस्या उपरि प्रसारितं पुरीषं तदो-षिवनस्पतिस्वक्रपम् । एवमुत्तरत्रापि द्रष्टव्यम् ॥

अत्र शाखान्तरगतं चितित्रयपक्षं निराकृत्य स्वकीयं चितिपश्चकपक्षं स्थापयति—

यित्रिचितीकं चिन्वीत यज्ञं दक्षिणामाः त्मानं प्रजामन्तिरयात्तरमात्पञ्चचिती- कश्चेतव्य एतदेव सर्वश् स्प्रणोति , इति ।

चतुर्थिचितितत्पुरीषयोर्पज्ञदक्षिणारूपत्वमुक्तम् । पश्चमचितितत्पुरीषयोर्पज-मानमजारूपत्वम् । एवं सित त्रिचितिपक्षे यज्ञादीनामन्तरायः स्यात् । तस्मा-त्पश्चचितियुक्त एवाग्निश्चेतच्यः । तथा सत्येतद्भूम्यादिकं यज्ञादिकं च सर्वमिप भीणयत्येव ॥ आद्यं चितित्रयमुत्तरद्वयं च विभज्य प्रशंसति—

यत्तिस्रश्चितयस्त्रिष्टद्वचामर्यद्दे दि-पाद्यजमानः प्रतिष्ठित्ये , इति।

या एता आद्यास्तिस्रश्चितयस्ताभिरग्नेस्त्रैगुण्यं संपादितं भवति । त्रैगुण्यं च प्राजापत्यादिभिरिष्टकाभिः पूर्वमुक्तम् । ये चोत्तरे द्वे चिती ताभ्यां द्विपाद्यज-मानः प्रतिष्ठितो भवति ॥

अथ समूहक्रपेण प्रशंसति—

पञ्च चितयो भवन्ति पाङ्कः पुरुष आत्मानमेव स्प्रणोति पञ्च चितयो भवन्ति पञ्चभिः पुरीषैर-भ्यूहति दश सं पद्यन्ते दशाक्षरो वै पुरुषो या-वानेव पुरुषस्त स्प्रणोत्यथो दशाक्षरा विरा-डन्नं विराङ्विराज्येवान्नाद्ये प्रति तिष्ठति , इति ।

पुरुषस्य दशाक्षरत्वं छिद्राभिप्रायेण द्रष्ट्रच्यम्। यानि शिरसि सप्त िछद्राणि ये चाधो द्वे छिद्रे या च नाभिस्तानि सर्वाणि यावज्जीवमविनाशादक्षराणी-त्युच्यन्ते । एतदेवाभिषेत्य तत्र तत्राऽऽम्नायते—'' सप्त वै शीर्षण्याः पाणा द्वाववाश्चौ । नव वै पुरुषे पाणा नाभिर्दशमी '' इति । अतो दशसंख्यया पुरुषं साकल्येन पीणयति । किंच विराद्द्वाराऽने प्रतितिष्ठति ।।

अथ पष्टचितिं तत्पुरीषं च प्रशंसति—

संवत्सरो वे षष्ठी चितिर्ऋतवः पुरीषम् , इति । अत्र सर्वत्र प्रशंसाद्भपत्वात्संवत्सरादिद्भपतायां न विस्मेतन्यम् ॥ अथ सर्वे मिलित्वा प्रशंसति—

> षट्चितयो अवन्ति षट्प्रशिषाणि दाद-श सं पद्यन्ते दादश मासाः संवत्सरः संवत्सर एवं प्रति तिष्ठति॥, इति॥

तदेतद्वाह्मणं सर्वान्ते द्रष्ट्व्यम् ॥
इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदी ।
यतैतिरीयसंहिताभाष्ये पश्चमकाण्डे षष्टप्रपाठके दशमोऽनुवाकः ॥ १० ॥

( अथ पश्चमाष्टके षष्ठप्रपाठक एकादशोऽनुवाकः । )

रोहितो धूमरोहितः कर्कन्धरोहितस्ते प्रांजा-प्रया बभुरं रुणबेभुः शुक्तंबभुस्ते रोद्राः श्येतंः श्येताक्षः श्येतंप्रीवस्ते पितृदेवत्यांस्तिस्रः कृष्णा वशा वाहण्यंस्तिस्रः श्वेता वशाः सोयों मेत्रा-बाहस्पत्या धूम्रछं लामास्तूपराः (१)॥

(रोहितः षड्विर्रशतिः।)

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके षष्ठप्रपाठक एकादशोऽनुवाकः ॥ ११॥

( अथ पश्चमाष्टके षष्ठप्रपाटक एकादशोऽनुवाकः । )

रोहितः । धूम्रोहित इति धूम्र—रोहितः ।
कर्कन्धुरोहित इति कर्कन्धुं—रोहितः । ते । प्राजापत्या इति प्राजा—पत्याः । बुभुः । जरुणबंभुरित्यंरुण—बुभुः । शुकंबभुरिति शुकं—बुभुः । ते ।
रोद्राः । श्येतंः । श्येताक्ष इति श्येत—अक्षः ।
श्येतंत्रीव इति श्येतं—ग्रीवः । ते । पितृदेवत्यां इति

( अष्टादशिपशुप्रथमसंघाभिधानम् )

पितृ—देवत्याः । तिस्रः । कृष्णाः । वशाः । वारुण्यंः । तिस्रः । श्वेताः । वशाः । सौर्यः । मैत्रा-बाईस्पत्या इति मैत्रा—बाईस्पत्याः । धूम्रलेलामा इति धूम्र—छछामाः । तूपराः ( १ ) ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापद्पाठे पश्चमाष्टके षष्ठप्रपाठक एकादशोऽनुवाकः 🖁 ॥ ११ ॥

( अथ पश्चमकाण्डे षष्ठप्रपाठक एकादशोऽनुवाकः।)

चयनस्य प्रशंसाऽत्र दशमे बहुधेरिता। अथाष्टादशिनामानः पश्चवो ह्याश्वमेधिकाः ॥

अष्टादशसंख्याकानां पशूनामेकैकः संघातः । तत्रास्मिन्नेकादशेऽनुवाके मथमं संघमाइ-

> रोहितो धूम्ररोहितः कर्कन्धुरोहितस्ते प्राजापत्या बभ्रुररुणबभ्रः शुकबभ्रुस्ते राद्राः श्येतः श्येताक्षः श्येतग्रीवस्ते पितृदेवत्यास्तिम्नः कृष्णा वशा वाह-ण्यस्तिम्नः श्वेता वशा सौयों मैत्राबा-हिस्पत्या धूमळलामास्तूपराः॥, इति ॥

पूर्वपपाठक इन्द्राय राज्ञे सूकर इत्यादौ जातिभेदा उक्ता इह तु वर्णभेदा उच्यन्ते । रोहितो लोहितवर्णः । धूम्ररोहितोऽस्पष्टलोहितः । कर्कन्धुरोहितः सौवीरवर्णः । त एते त्रयः प्राजापत्याः प्रजापतिदेवताकाः । एवमुत्तरत्रा-प्येकैकस्य देवस्य त्रयस्रयो विज्ञेयाः । बभ्रः पाण्डुरकपिलः । अरुणबभ्रू रक्तकपिळः । शुक्रवश्चर्हरितशुकसमानवर्णः । इयेतोऽरक्तकवर्णः, शुक्करक्त

इत्येके । इयेताक्षोऽरक्तदृष्टिः । इयेतग्रीवः प्रसिद्धः । तिस्र इत्यादिकं स्पष्टम् । धूम्रललामा धूम्रवर्णपुण्ड्ाः । तूपराः शृङ्गहीनाः ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदी-यतैत्तिरीयसंहितामाष्ये पञ्चमकाण्डे षष्ठप्रपाठक एकादशोऽनुवाकः ॥ ११ ॥

( अथ पश्चमाष्टके षष्ठप्रपाठके द्वादशोऽनुवाक: । )

प्रिश्निस्तर्श्वीनेप्रिश्निस्विप्रेश्निस्ते माहताः फलगूर्छे। हितोणी बेळ्क्षी ताः सारस्वत्यः प्रषंती स्थूळप्रंषती क्षुद्रप्रंषती ता वैश्वदेव्यं-स्तिम्नः श्यामा वृज्ञाः पौष्णियंस्तिम्नो रोहि-णीवेशा मैत्रियं ऐन्द्राबाईस्पत्या अंरुण्छं-ळामास्तृप्राः (१)॥

( पृक्षिः षड्वि रशतिः । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके षष्टप्रपाठके द्वादशोऽनुवाकः ॥ १२॥

( अथ पश्चमाष्टके षष्ठप्रपाठके द्वादशोऽनुवाकः । )

प्रिश्नं । तिरश्चीनं प्रिश्नारितं तिरश्चीनं — पृश्निः । कर्ध्वप्रंश्निरित्यूर्ध्व — पृश्निः । ते । मारुताः । फलगूः । लोहितोणितिं लोहित — र्जणीं । बलक्षी । ताः । सारस्वत्यः । पृषती । स्थूलप्रंषतीतिं स्थूल — पृषती ।

श्रुद्रप्टेषतीति श्रुद्र—पृषती । ताः । वैश्वदेव्यं इति वै-श्व—देव्यंः । तिस्रः । श्वामाः । वशाः । पौष्णियंः । तिस्रः । रोहिणीः । वशाः । मैत्रियंः । ऐन्द्राबाई-स्पत्याः इत्यंन्द्रा—बाईस्पत्याः । अरुणलेलामा इत्यं-रुण—ललामाः । तपराः (१)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैतिरीयसंहितापद्पाठे पश्चमाष्टके पष्टप्रपाठके द्वादशोऽनुवाकः॥ १२॥

( अथ पश्चमकाण्डे षष्ठप्रपाठके द्वादशोऽनुवाकः।)

अथ द्वितीयं संघमाइ—

प्रिशिस्तरश्चीनपृश्चिरूर्धपृश्चिस्ते मारुताः फल्गूर्डोहितोणीं बलक्षी ताः सारस्वत्यः पृषती स्थूलपृषती क्षुद्रपृषती ता वैश्वदे-व्यस्तिस्नः श्यामा वज्ञाः पौष्णिय-स्तिस्नो रोहिणीर्वशा मैत्रिय ऐन्द्रा-बाहस्पत्या अरुणल्लामास्तूपराः॥, इति॥

पृक्षिः शुक्कविन्दुचितश्चित्रवर्णः । तिरश्चीनपृश्चिस्तिर्यवमष्टतपृश्चिवर्णः । एतेनोध्वपृश्चिव्याख्यातः । फलगूर्छवणवर्णः । छोहितोणी छोहितछोमा । बलक्षी शुक्कावयवा । पृषती शुक्कविन्दुभिश्चिता । स्थूलपृषती स्थूलशुक्कविन्दुभिश्चिता । स्थूलपृषती स्थूलशुक्कविन्दुभिश्चिता । स्यामाः स्थामवर्णाः । रोहिणी रोहितवर्णाः । अरुणललामाः संध्यावर्णपुण्डाः ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदी-यतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये पश्चमकाण्डे षष्ठप्रपाठके

द्वादशोऽनुवाकः ॥ १२ ॥

( अथ पश्चमाष्टके षष्ठप्रपाठके त्रयोदशोऽनुवाकः । )

शितिबाहुरन्यतंःशितिबाहुः समन्तिशिति-बाहुस्त ऐन्द्रवायवाः शितिरन्ध्रोऽन्यतंःशि-तिरन्धः समन्तिशितिरन्ध्रस्ते मैत्रावरुणाः शुद्ध-वांछः सर्वशृद्धवाछो मणिवांछस्त आश्विना-स्तिस्रः शिल्पा वशा वैश्वदेव्यंस्तिस्रः श्येनीः परमेष्ठिने सोमापोष्णाः श्यामछंछामास्तू-पराः (१)॥

( शितिबाहुः पश्चंवि श्शितिः । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयत्तैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके षष्ठप्रपाठके त्रयोदशोऽनुवाकः ॥ १३॥

( अथ पश्चमाष्टके षष्ठप्रपाठके त्रयोदशोऽनुवाकः । )

शितिबाहुरितिं शिति—बाहुः । अन्यतंःशिति-बाहुरिय्वन्यतंः—शितिबाहुः । समन्तिशितिबाहुरितिं समन्त—शितिबाहुः । ते । ऐन्द्रवायवा इद्येन्द्र— वायवाः । शितिरन्ध्र इतिं शिति—रन्ध्रः । अन्यतंः-शितिरन्ध्र इय्वन्यतंः—शितिरन्ध्रः । समन्तिशितिरन्ध्र इतिं समन्त—शितिरन्ध्रः । ते । मैत्रावरुणा इतिं मैत्रा—बरुणाः । शुद्धवां छ इतिं शुद्ध—वालः । सर्वन शुंद्रवाल इति सर्व—शुद्धवालः । मणिविल इति मणि—वालः । ते । आश्विनाः । तिस्रः । शिल्पाः । वशाः । वैश्वदेव्यं इति वश्व—देव्यंः । तिस्रः । श्येनीः । परमेष्ठिने । सोमापौष्णा इति सोमा—पौष्णाः । श्याम-लेखामा इति श्याम—लेखामाः । तूपराः (१)॥ इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपावे पश्चमाष्टके षष्ठप्रपावके त्रयोदशोऽनुवाकः ॥ १३॥

( अथ पञ्चमकाण्डे पष्ठप्रपाठके त्रयोदशोऽनुवाकः । )

वृतीयं संघमाइ—

शितिबाहुरन्यतःशितिबाहुः समन्तशितिबाहु-स्त ऐन्द्रवायवाः शितिरन्ध्रोऽन्यतःशितिरन्धः समन्तिशितिरन्ध्रस्ते मैत्रावरुणाः शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त आश्विनास्तिस्रः शिल्पा वशा वैश्वदेव्यस्तिस्रः श्येनीः परमेष्ठि-ने सीमापीष्णाः श्यामललामास्तूपराः॥, इति ॥

शितिः शुक्को बाह्वेकदेशो यस्यासौ शितिबाहुः । अन्यतःशितिबाहुर्यत्मथमस्य शितित्वं ततोऽन्यत्रैकदेशे शितित्वं यस्य सोऽन्यतःशितिस्तादृशो बाहुर्यस्य स तथोक्तः । समन्तिशितिबाहुः सर्वशुक्कबाहुः । शितिरन्धः शुक्किच्छदः ।
अन्यतःशितिरन्ध्रसमन्तिशितिरन्ध्रौ च पूर्ववत् । शुद्धवालः शुक्कपुच्छावयवः ।
सर्वशुद्धवालः शुक्कसर्वपुच्छः । मणिवालः शुक्काशुक्कचितवालः । शिल्पा नानावर्णाः । इयेन्यः शुक्कवर्णाः । इयामललामाः इयामवर्णपुण्डूाः ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदी । यतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये पञ्चमकाण्डे षष्ठप्रपाठके त्रयोदशोऽनुवाकः ॥ १२ ॥ उन्नत ऋषभो वं मनस्त ऐन्द्रावरुणाः शि-तिककुच्छितिपृष्ठः शितिभसत्त ऐन्द्राबाईस्प-त्याः शितिपाच्छित्योष्ठः शितिभ्रुस्त ऐन्द्रावै-ष्णवास्तिस्रः सिध्मा वशा वैश्वकर्मण्यंस्तिस्रो धात्रे प्रेषोद्दरा ऐन्द्रापौष्णाः श्येतं छ्छामा-स्तूपराः (१)।।

( उन्नतः पश्चंविश्शतिः । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके षष्टप्रपाठके चतुर्दशोऽनुवाकः ॥ १४ ॥

( अथ पत्रमाष्टके षष्टप्रपाठके चतुर्दशोऽनुवाक: । )

उन्नत इत्युंत—नतः । ऋषभः । वामनः । ते । ऐन्द्रावरुणा इत्येन्द्रा—वरुणाः । शितिंककुदिति शिन्तिं—ककुत् । शितिपष्ट इतिं शिति—प्रष्टः । शितिं-भ्रसदिति शिति—भ्रसद् । ते । ऐन्द्रावार्हस्पत्या इत्येन्द्रा—बार्हस्पत्याः । शितिपादितिं शिति—पा-त् । शित्योष्ठ इतिं शिति—ओष्ठः । शितिभुरितिं शिति—भुः । ते । ऐन्द्रावैष्णवा इत्येन्द्रा—वैष्ण-वाः । तिस्रः । सिध्माः । वशाः । वैश्वकर्मण्यं इतिं वैश्व—कर्मण्यः । तिस्रः । धात्रे । प्रषोद्रा इतिं प्रष—

उद्राः । ऐन्द्रापौष्णा इत्येन्द्रा—पौष्णाः । श्येतंछ-छामा इति श्येतं—छछामाः । तूप्राः ( १ ) ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापद्पाठे पश्चमाष्टके षष्ठप्रपाठके चतुर्दशोऽनुवाकः ॥ १४ ॥

(अथ पश्चमकाण्डे षष्ठप्रपाठके चतुर्दशोऽनुवाकः।)

अथ चतुर्थं संघमाह—

उन्नत ऋषभो वामनस्त ऐन्द्रावरुणाः शितिककु-च्छितिप्रष्ठः शितिभसत्त ऐन्द्राबाईस्परयाः शि-तिपाच्छित्योष्ठः शितिभुस्त ऐन्द्रावैष्णवास्तिस्रः सिध्मा वशा वैश्वकर्मण्यस्तिस्रो धात्रे प्रषोद्रा ऐन्द्रापौष्णाः श्येतळळामास्तूपराः ॥ , इति ॥

उन्नत उन्नतपृष्ठः । ऋषभो युवा । वामनो हस्वाङ्गः । शितिः शुक्रः ककुचस्य स तथोक्तः । शितिपृष्ठः श्वेतपृष्ठः । शितिभसच्छुक्र जघनः । शिति-पात्सपृष्टम् । शित्योष्ठः श्वेतोष्ठः । शितिभुः श्वेतभुः । सिध्माः सिध्मलाङ्गाः पादे सिताः श्वेत्याङ्कितदेहाः । पृषोद्राः पृषन्त्युद्रे यासां ताः पृषोद्राः । इयेतललामाः स्पष्टाः ॥

> इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकारो कृष्णयजुर्वेदी-यतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये पश्चमकाण्डे षष्ठप्रपाठके चतुर्दशोऽनुवाकः ॥ १४ ॥

> > ( अथ पश्चमाष्टके पष्टप्रपाठके पश्चदशोऽनुवाकः । )

कुणीस्रयो यामाः सौम्यास्रयः श्वितिङ्गा अग्रये यविष्ठाय त्रयो नकुलास्तिस्रो रोहिणी-

स्यव्यस्ता वसूनां तिस्रोऽरुणा दित्यौद्यंस्ता रुद्राणाः सोमैन्द्रा बश्चरुं छामास्तूपराः (१)॥ (कर्णास्रयोविश्वातिः।)

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके षष्टप्रपारके पश्चद्शोऽनुवाकः ॥ १५॥

( अथ पश्चमाष्टके षष्टप्रपाठके पश्चदशोऽनुवाक: । )

कुणीः । त्रयेः । यामाः । सौम्याः । त्रयेः । श्वितिङ्गाः । अग्नये । यिषिष्ठाय । त्रयेः । नकुळाः । तिस्रः । रोहिणीः । त्रयव्य इति त्रि—अव्येः । ताः । वस्त्राम् । तिस्रः । अरुणाः । दिस्यौद्धेः । ताः । रुद्राणांम् । सोमैन्द्रा इति सोम—ऐन्द्राः । ब्रञ्जळामा इति बञ्ज—ळळामाः । तूपराः (१) ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पश्चमाष्टके षष्ठप्रपाठके पश्चदशोऽनुवाकः ॥ १५ ॥

( अथ पश्चमकाण्डे षष्ठप्रपाठके पश्चदशोऽनुवाकः । )

पश्चमं संघमाह—

कर्णास्त्रयो यामाः सौम्यास्त्रयः श्वितिङ्गा अग्नये यविष्ठाय त्रयो नकुलास्तिस्रो रोहिणीस्त्रय-व्यस्ता वस्तुनां तिस्रोऽरुणा दित्यौद्यस्ता रुद्रा-णाः सोमेन्द्रा बभ्रुललामास्तूपराः ॥ , इति ॥ ( अष्टादशिपशुषष्ठसंघाभिधानम् )

कर्णािक्छन्नकर्णाः । यामा यमदेवत्याः । त्वितिंगाः त्वेतपादाः । यविष्ठाय युवतमाय । नकुला नकुलवर्णाः । त्र्यव्यः सार्धवर्षाः । रोहिणीलेहितवर्णाः । दित्यौद्यो द्विवर्षाः । अरुणा अरुणवर्णाः । वभ्रुललामाः पिङ्गलपुण्डाः ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदी-यतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये पश्चमकाण्डे षष्ठप्रपाठके

पश्चदशोऽनुवाकः ॥ १५ ॥

( अथ पश्चमाष्टके षष्ठप्रपाठके षोडशोऽनुवाकः ।)

शुण्ठास्रयो वैष्णवा अंधीलोधकणीस्रयो विष्णंव उरुक्रमायं लप्सुदिनस्रयो विष्णंव उरुगायाय पञ्चांवीस्तिस्र अंदित्यानीं त्रिव-त्सास्तिस्रोऽङ्गिरसामैन्द्रावैष्णवा गौरलंलामा-स्तूप्राः (१)॥

( शुण्ठा विर्श्शतिः।)

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके षष्ठप्रपाठके षोडशोऽनुवाकः ॥ १६॥

( अथ पश्चमाष्टके पष्ठप्रपाठके पोडशोऽनुवाक: । )

शुण्ठाः । त्रयंः । वैष्णवाः । अधीलोधकर्णा इत्यंधीलोध—कर्णाः । त्रयंः । विष्णवे । उरुक्रमा-येत्युंरु—क्रमायं । लप्सुदिनंः । त्रयंः । विष्णवे । उरुगायायत्युंरु—गायायं । पञ्चावीरिति पञ्च—अवीः । तिस्रः । आदित्यानांम् । त्रिवत्सा इतिं त्रि—वत्साः । तिस्रः । अङ्गिरसाम् । ऐन्द्रावैष्णवा इत्येन्द्रा— वैष्णवाः । गौरळंळामा इति गौर—ळ्ळामाः । तूपराः (१)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पश्चमाष्टके षष्ठप्रपाठके षोडशोऽनुवाकः ॥ १६॥

( अथ पञ्चमकाण्डे षष्ठप्रपाठके षोडशोऽनुवाकः । )

षष्ठं संघमाह—

शुण्ठास्त्रयो वैष्णवा अधीलोधकणीस्त्रयो विष्णव उरुक्रमाय लप्सुदिनस्त्रयो विष्णव उरुगायाय पञ्जावीस्तिस्र आदिसानां त्रिवत्सास्तिस्रोऽङ्गिर-सामैन्द्रावैष्णवा गौरललामास्तूपराः॥, इति॥

शुण्ठा अवेष्टितकर्णाः । अरुपकाया इत्येके । अधीलोधकर्णाः कर्णोपरि-मरूढकर्णाः । उरुक्रमाय विस्तीर्णपादाय । लप्सुदिनो लम्बमानपुच्छः । उरु-गायायोरुभिर्महर्षिभिर्गातव्याय । पश्चाव्योऽधितृतीयवर्षाः । त्रिवत्सास्त्रिव-तसराः । गौरललामाः स्पष्टाः ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकारो कृष्णयजुर्वेदी-यतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये पश्चमकाण्डे षष्ठप्रपाठके षोडशोऽनुवाकः ॥ १६ ॥

( अथ पश्चमाष्टके षष्टप्रपाठके सप्तदशोऽनुवाकः । )

इन्द्रांय राज्ञे त्रयंः शितिपृष्ठा इन्द्रांयाधि-राजाय त्रयः शितिककुद् इन्द्रांय स्वराज्ञे त्रयः शितिभसदस्तिस्रस्तुंयीद्धाः साध्यानीं तिस्रः ( अष्टाद्शिपशुसप्तमसंघाभिधानम् )

पंष्टौद्यां विश्वेषां देवानामाप्रेन्द्राः कृष्णळंळा-मास्तूपराः (१)॥

( इन्द्रीय राज्ञे द्वाविर्श्शतिः । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके षष्ठप्रपाठके सप्तद्शोऽनुवाकः ॥ १७ ॥

( अथ पत्रमाष्टके पष्टपाठके सप्तद्शोऽनुवाकः । )

इन्द्रांय । राज्ञें । त्रयंः । शितिप्रष्ठा इतिं शिति— पृष्टाः । इन्द्राय । अधिराजायेत्र्यधि-राजार्य । त्रयः । शितिककुद इति शिति – ककुदः। इन्द्राय। स्वराज्ञ इति स्व-राज्ञे । त्रयंः। शितिंभसद इति शिति-भसदः। तिस्रः । तुर्योद्यः । साध्यानां म् । तिस्रः । पष्टोद्यः । विश्वेषाम् । देवानांम् । आग्नेन्द्राः । कृष्णलंलामा इति कृष्ण—छछामाः । तूपराः ( १ ) ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पश्चमाष्टके पष्ठप्रपाठके सप्तद्शोऽनुवाकः॥ १७॥

( अथ पञ्चमकाण्डे षष्ठप्रपाठके सप्तदशोऽनुवाकः।)

सप्तमं संघमाह-

इन्द्राय राज्ञे त्रयः शितिप्रष्ठा इन्द्रा-याधिराजाय त्रयः शितिककुद इन्द्राय स्वराज्ञे त्रयः शितिभसद्स्तिस्रस्तुयौद्यः

साध्यानां तिस्रः पष्टौद्यो विश्वेषां देवा-नामाग्नेन्द्राः कृष्णळळामास्तूपराः॥ , इति ॥

शितिपृष्ठशितिककु च्छितिभसच्छब्दा व्याख्याताः। तुर्योद्यः सार्धचतुर्वर्षाः। साध्यानां देवविशेषाणाम् । पष्ठौद्यश्चतुर्वर्षाः ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदी-यतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये पश्चमकाण्डे षष्ठप्रपाठके सप्तदशोऽनुवाकः ॥ १७ ॥

( अथ पश्चमाष्टके षष्ठप्रपाठकेऽष्टादशोऽनुवाकः । )

अदिरंये त्रये। रोहितेता ईन्द्राण्ये त्रयं। कृष्णेताः कुहैं त्रये। ऽरुणेतास्तिस्रो धेनवे। राकाये त्रये। ऽनुहाई। सिनीवाल्या आंग्रावे-ष्णवा रोहित्रळलामास्तूप्राः (१)॥

( अदिंत्या अष्टादंश । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसांहितायां पश्चमाप्टके षष्ठप्रपाठकेऽष्टादशोऽनुवाकः ॥ १८॥

( अथ पद्ममाष्टके षष्ठप्रपाठकेऽष्टादशोऽनुवाकः । )

अदिरंपे । त्रयंः । रोहितैता इति रोहित—एताः । इन्द्राण्ये । त्रयंः । कृष्णेता इति कृष्ण—एताः । कुष्ते । त्रयंः । अरुणेता इत्यंरुण—एताः । तिस्रः । धनवंः । राकाये । त्रयंः । अनुडाहंः । सिनीवाल्ये ।

( अष्टादशिपशुनवमसंघाभिधानम् )

आमावैष्णवा इत्यांमा—वैष्णवाः । रोहितळळामा इति रोहित—छछामाः । तूपराः (१)॥ इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापद्पावे पञ्चमाष्टके षष्ठप्रपाठकेऽष्टादशोऽनुवाकः ॥ १८ ॥

( अथ पञ्चमकाण्डे षष्ठप्रपाठकेऽष्टादशोऽनुवाकः।)

अष्टमं संघमाह—

अदिरये त्रयो रोहितैता इन्द्राण्ये त्रयः कृ-ष्णेताः कुर्ते त्रयोऽरुणेतास्तिस्रो धेनवी राकायै त्रयोऽनड्डाहः सिनीवाल्या आग्ना-वैष्णवा रोहितळळामास्तूपराः॥ , इति ॥

एता हरिता हरितवर्णास्ते च रोहितेनात्यन्तरक्तेन युक्ता रोहितैताः। कुष्णेन युक्ताः कृष्णेताः । ईषद्रक्तेन युक्ता अरुणैताः । धेन्वादयः प्रसिद्धाः ॥ इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकारो कृष्णयजुर्वेदी-यत्तैत्तिरीयसंहिताभाष्ये पञ्चमकाण्डे षष्ठप्रपाठकेऽ-

ष्टादशोऽनुवाकः ॥ १८॥

( अथ पश्वमाष्टके षष्ठप्रपाठक एकोनविंशोऽनुवाकः । )

सौम्यास्त्रयंः पिशङ्गाः सोमांय राज्ञे त्रयंः सारक्षाः पार्जन्या नभोरूपास्तिस्रोऽजा मल्हा इन्द्राण्ये तिस्रो मेष्यं आदिया द्यांवाप्टथिव्यां मालङ्गांस्तूपराः (१)॥

(सौम्या एकान्नवि श्रातिः । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके षष्ठप्रपावक एकोनविंशोऽनुवाकः ॥ १९ ॥

( अथ पश्चमाष्टके षष्टप्रपाठक एकोनविंशोऽनुवाकः । )

सौम्याः । त्रयंः । पिशङ्गाः । सोमाय । राज्ञे । त्रयंः । सारङ्गाः । पार्जन्याः । नभोरूपा इति नभंः— रूपाः । तिस्रः । अजाः । मल्हाः । इन्द्राण्ये । तिस्रः । मेण्यंः । आदित्याः । द्यावाप्टथिव्यां इति द्यावा—प्टथिव्यां । मालङ्गाः । तूपराः ( १ ) ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पश्चमाष्टके षष्ठप्रपाठक एकोनविंशोऽनुवाकः ॥ १९॥

( अथ पञ्चमकाण्डे षष्ठप्रपाठक एकोनविंशोऽनुवाकः ।)

नवमं संघमाह-

सीम्यास्त्रयः पिशङ्गाः सोमाय राज्ञे त्रयः सारङ्गाः पाजन्यां नभोरूपास्तिस्रोऽजा मल्हा इन्द्राण्ये तिस्रो मेष्य आदित्या द्यावाप्टथिव्या मालङ्गास्त्रपराः॥, इति ॥

पिश्वङ्गा गोरोचनवर्णाः । सारङ्गाः सारङ्गवर्णाः । पार्जन्याः पर्जन्यदे-वत्याः । नभोद्धपा अञ्जनवर्णाः । मल्हा गलस्तनाः । मालङ्गा महाकायाः ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदी-यतैत्तिरीयसंहितामाष्ये पञ्चमकाण्डे षष्ठप्रपाठक एकोनविंशोऽनुवाकः ॥ १९ ॥

( अथ पद्ममाष्टके षष्ठप्रपाठके विशोऽनुवा कः । )

वारुणास्त्रयंः कृष्णलेलामा वरुणाय राज्ञे

त्रयो रोहितळळामा वर्रणाय रिशादंसे त्रयोऽ-रुणळेळामाः शिल्पास्त्रयो वैश्वदेवास्त्रयः पृश्नयः सर्वदेवत्यां ऐन्द्रास्त्रराः श्येतेळळामा-स्तूपराः (१)॥

( वारुणा विं श्रातिः । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पञ्चमाष्टके षष्ठप्रपाठके विंशोऽनुवाकः॥ २०॥

( अथ पश्चमाष्टके षष्टप्रपाठके विशोऽनुवाकः ।)

वारुणाः । त्रयंः । कृष्णछेछामा इति कृष्ण—छ-छामाः । वर्रणाय । राज्ञे । त्रयंः । रोहितछछामा इति रोहित—छछामाः । वर्रणाय । रिशादेस इति रिश—अदंसे । त्रयंः । अरुणछेछामा इत्यरुण—छ-छामाः । शिल्पाः । त्रयंः । वैश्वदेवा इति वैश्व— देवाः । त्रयंः । पृश्नयः । सर्वदेवत्यां इति सर्व—देवत्यां । ऐन्द्रासूरा इत्येन्द्रा—सूराः । श्येतेछछामा इति श्येते—छछामाः । तूपराः । (१) ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापद्पाठे पश्चमाष्टके षष्टप्रपाठके विंशोऽनुवाकः ॥ २०॥

( अथ पञ्चमकाण्डे षष्ठप्रपाठके विशोऽनुवाकः ।)

द्शमं संघमाह—

वारुणास्रयः कृष्णळ्ळामा वरुणाय राज्ञे त्रयो रोहितळ्ळामा वरुणाय रिशादसे त्रयोऽरुणळ-ळामाः शिल्पास्रयो वैश्वदेवास्त्रयः पृश्नयः सर्व-देवत्या ऐन्द्रासूराः श्येतळ्ळामास्तूपराः॥, इति॥

रिशानां लोकहिंसकानां नाशियत्रे ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकारो कृष्णयजुर्वेदीः यतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये पश्चमकाण्डे षष्ठप्रपाठके

विंशोऽनुवाकः ॥ २० ॥

( अथ पञ्चमाष्टके षष्ठप्रपाठक एकविंशोऽनुवाकः । )

सोमंथ स्वराज्ञं उनोवाहावं न ड्वाहं विन्द्रा-ग्रिभ्यां मोजोदाभ्या मुष्टां राविन्द्राग्निभ्यां बळ-दाभ्याः सीरवाहाववी हे धेनू भौमी दिग्भ्यो वर्ड हे धेनू भौमी वैराजी प्रेरुषी हे धेनू भौमी वायवं आरोहणवाहावं न ड्वाहों वारुणी कृष्णे वर्शे अंराङ्यों दिव्यादं प्रभौ पंरिमरी (१)॥

( सोमांय स्वराज्ञे चतुंश्विश्शत्।)

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके षष्ठप्रपाठक एकविंशोऽनुवाकः ॥ २१ ॥

( अथ पञ्चमाष्टके पष्टप्रपाठक एकविंशोऽनुवाकः । )

सोमांय । स्वराज्ञ इति स्व-राज्ञे । अनीवाहा-

विद्यंनः—वाहौ । अनुड्वाहौं । इन्द्राग्निभ्यामितीन्द्राग्नि—भ्याम् । ओजोदाभ्यामितीन्द्राग्नि—भ्याम् । बलु-दाभ्यामिति बलु—दाभ्यामितीन्द्राग्नि—भ्याम् । बलु-दाभ्यामिति बलु—दाभ्याम् । सीरवाहाविति सीर—वाहौ । अवी इति । दे इति । धेनू इति । भौमी इति । दिग्भ्य इति । देक्—भ्यः । वर्धवे इति । दे इति । धेनू इति । भौमी इति । वराजी इति । दे इति । धेनू इति । भौमी इति । वराजी इति । प्रमानि । वायवे । आरोहणवाहावित्यारोहण—वाहौं । अनुड्वाहौं । वार्यवे । आरोहणवाहावित्यारोहण—वाहौं । अनुद्वाहौं । वार्यवे । क्रिणी इति । कृष्णे इति । वर्रे इति । अराङ्यों । दिव्यो । ऋष्मौ । परिमराविति परि—मरौ (१)।।

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पश्चमाष्टके षष्ठप्रपाठक एकविंशोऽनुवाकः ॥ २१॥

(अथ पञ्चमकाण्डे षष्ठप्रपादक एकविंशोऽनुवाकः।)

एवमेतैर्दशभिरनुवाकैरष्टादशिनः पश्चव आम्नाताः । अथैकेनानुवाकेन द्वंद्विनः पश्चनाह—

> सीमाय स्वराज्ञेऽनोवाहावनङ्वाहाविन्द्रामि-भ्यामोजोदाभ्यामुष्टाराविन्द्रामिभ्यां बळदा-भ्याः सीरवाहाववी हे धेन् भौमी दिग्भ्यो

वडबे हे धेनू भीमी वैराजी पुरुषी हे धेनू भीमी वायव आरोहणवाहावनड्डाही वारुणी कृष्णे वशे अराड्यो दिन्यावृषभी परिमरी॥, इति॥

अनोवाही शकटवहनसमर्थावनद्वाही बळीवदीं । ओजोदाभ्यामष्टमधातुप्रदात्भ्यामुष्टारी शकटवाहिनोः सहकारित्वेन पुरोगामियुगवोदारी । सीरवाही
ळाक्कळवाहिनाववी अविसदशी हस्यावनद्वाहावित्यर्थः । भूमेर्थेनुद्वयम् । दिशां
वडबाद्वयम् । पुनर्भूमेर्थेनुद्वयम् । विराद्धदेवतायाः पुरुषी मनुष्यस्त्रियौ । पुनर्भूमेर्थेनुद्वयम् । आरोहणवाही मनुष्यारोहणार्थं निर्मितं शकटं वहन्ती वळीवदीं ।
पूर्व तु धान्यादिवाहिशकटार्थावुक्ती । अत्र तु राजकुमारादिविनोदार्थशकटः
वाहिनावित्यर्थः । वरुणस्य तु कृष्णमृगजातीये स्त्रियौ वन्ध्ये । द्युदेवतायास्त्वराडचावुच्छित्रशृङ्गौ । ऋषभौ सेचकौ । परिमरावुभयतो मरणयुक्तौ । यस्य
पश्लोरम्रजोऽपि मृतोऽनुजोऽपि मृतस्तादृशौ ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माघवीथे वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदी-यतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये पश्चमकाण्डे षष्ठप्रपाठक एकविंशोऽनुवाकः ॥ २१ ॥

( अथ पद्ममाष्टके षष्ठप्रपाठके द्वाविशोऽनुवाकः । )

एकंदिश प्रातर्गव्याः प्राव आ छंभ्यन्ते छग्छः कल्माषंः किकिदीविविदीगयस्ते त्वाष्ट्राः सौरीनेवं खेता वशा अनूबन्ध्यां अवन्त्यामेय ऐन्द्राम अधिनस्ते विशालयूप आ छं-भ्यन्ते (१)॥

( एकांदरा पर्श्वविश्रातिः । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाप्टके षष्टप्रपाठके द्वाविंशोऽनुवाकः ॥ २२॥

( अतिरात्रहतीयेऽह्न्यनुष्टेयपश्वभिधानम् )

( अथ पञ्चमाष्टके षष्ठप्रपाठके द्वाविंशोऽनुवाक: । )

एक|दश । प्रातः। ग्रव्याः। प्रावः। एति । छभ्यन्ते। छग्छः । कल्माषः । किकिदीविः । विदीगर्यः । ते । स्वाष्टाः । सौरीः । नवं । श्वेताः । वशाः । अनूब-न्ध्यां इत्येनु—बन्ध्याः । अवन्ति । आग्नेयः। ऐन्द्राम इत्येन्द्र —अग्नः । आश्विनः । ते । विशालयूप इतिं विशाल—यूपे । एतिं । लभ्यन्ते (१)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पश्चमाष्टके षष्ठप्रपाठके दाविंशोऽनुवाकः ॥ २२ ॥

( अथ पञ्चमकाण्डे षष्ठप्रपाठके द्वाविंशोऽनुवाकः । )

अयोत्तमेऽह्नि अतिरात्रेऽनुष्ठेयान्कांश्चित्पशूनाह—

एकाद्श प्रातर्गव्याः पश्चव आ छभ्यन्ते छगछः कल्माषः किकिदीविर्विदीगयस्ते त्वाष्ट्राः सौरी-नेव श्वेता वशा अनुबन्ध्या भवन्त्याग्नेय ऐन्द्राम आश्विनस्ते विशाल्यूप आ छभ्यन्ते॥, इति॥

तृतीयेऽहि प्रातःकाले गोजातीया एकाद्य प्रावः । ते च देवताविशे-षस्यानुक्तत्वात्पाजापत्याः । छगलादयस्र्यस्त्वाष्टाः । छगलञ्छागार्भकः । स च कल्पाषः कुष्णवर्णिमश्रः । किकिदीविस्तित्तिरिः । विदीगयः कुक्कुटवि-शेषः । एते च तिस्मन्नेवाहन्यालब्धव्याः । सौरीः सूर्यदेवताकाः । अन्-वन्ध्याश्ररमकालीनाः पश्रवः । ताश्र वशा वन्ध्याः श्वेताः श्वेतवर्णा नव-संख्याकाश्र भवन्ति । पुनर्प्याग्नेयादयस्त्रयः पश्चव आलभ्यन्ते । ते च त्रयो मध्यमे यूपेऽतिविस्तृताग्निष्ठाख्ये यूप आलभ्यन्ते ॥

इति श्रीमत्तायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकारो कृष्णयजुर्वेदी-यतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये पश्चमकाण्डे षष्ठप्रपाठके द्वाविंशोऽनुवाकः ॥ २२ ॥ ( अथ पश्चमाष्टके षष्टप्रपाठके त्रयोविंशोऽनुवाकः । )

विशङ्गास्त्रयो वासन्ताः सारङ्गास्त्रयो ग्रैष्माः ष्ट्रपंन्तस्त्रयो वार्षिकाः प्रश्नयस्त्रयंः शारदाः प्टं-श्रिसक्यास्त्रयो हैमंन्तिका अवलिप्तास्त्रयंः शैशिराः संवत्सराय निवंक्षसः (१)॥

( पिशङ्गां विश्शतिः । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके षष्टप्रपाठके त्रयोविंशोऽनुवाकः ॥ २३॥

हिरंण्यवर्णा अपां ग्रहांन्भूतेष्ट्रकाः सृज्यः संवत्स्यमुख्यं प्रजापंतिः स श्रुरपंविर्ग्नेवें दीक्षयां सुवर्णाय तं यन्न सूयते प्रजापंतिर्ऋतुभी रोहितः पृक्षिः श्रितिवाहुरुंन्नतः कृणीः शुण्टा इन्द्रायादित्ये सौम्या वांरुणाः सोमायैकांदश पिशङ्गास्त्रयोविश्शितः ॥ २३ ॥

हिरंण्यवर्णा भूतेष्ट्रकाञ्चन्द्ो यत्कनीया १ सं त्रिष्ट द्वंप्रियंद्वे वांक्णाश्चतुं:पञ्चा शत् ॥ ५४॥

हिर्रः ॐ।

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पञ्चमाष्टकें षष्ठः प्रपाठकः ॥ ६ ॥

( अथ पश्चमाष्टके षष्ठपाठके त्रयोविंशोऽनुवाकः । )

पिशङ्गाः । त्रयंः । वासन्ताः । सारङ्गाः । त्रयंः । ग्रैष्माः । एषंन्तः । त्रयंः । वाषिकाः । एश्रयः । त्रयंः । शारदाः । एश्रिसकथा इति एश्रि—सकथाः । त्रयंः । हैमंन्तिकाः । अविद्या इत्यंव—िष्ठिप्ताः । त्रयंः । होशिराः । संवत्सरायेतिं सं—वत्सरायं । निवंशस इति नि—वक्षसः (१)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पञ्चमाष्टके षष्टप्रपाठके त्रयोविंशोऽनुवाकः ॥ २३ ॥

हिर्रः ॐ । इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापद्पाठे पञ्चमाष्टके षष्टः प्रपाठकः ॥ ६ ॥

( अथ पञ्चमकाण्डे षष्ठप्रपाठके त्रयोविंशोऽनुवाकः।)

अथर्तुपशूनाह—

पिशङ्गास्त्रयो वासन्ताः सारङ्गास्त्रयो ग्रैष्माः प्रवन्तस्त्रयो वार्षिकाः प्रश्नयस्त्रयः शा-रदाः प्रश्निसक्थास्त्रयो हैमन्तिका अविष्ठ-प्रास्त्रयः शैशिराः संवत्सराय निवक्षसः॥, इति ॥

पिशङ्गा गोरोचनवर्णाः । सारङ्गाः सारङ्गवर्णाः । पृषन्तो विजातीय-विन्दुयुक्ताः । पृक्षयः श्वेताः । पृक्षिसक्याः किटभागे श्वेतवर्णाः । अविलिक्ताः संकीर्णवर्णाः । वसन्ताद्य(द्या ऋ)तवस्तेषाम् । संवत्सरदेवतायास्तु निव-क्षसो निम्नेन वक्षसा युक्तः ॥

अत्रास्य प्रपाठकस्य विनियोगसंग्रहः —

कुम्भेष्टकामम्रणार्था हिरण्येति त्रयोदत्त । दिवीति चरुमादध्याद्देवस्येत्यभिषेचनम् ॥ १ ॥ सजूराहुतयः पञ्च घृतेनेत्यनुषज्यते । पृष्टो वैश्वानरी योऽत्र पुरीषं स्थापयेचैया ॥ २ ॥

९ क. युक्ताः । २ ख. इ. च. याज्ञे । घ. याजे । ३ क. घ. इ. °त्तथा । अ'।

अन्वारोहेचितिं स्वामी पृथिवीमाक्रमीत्यतः ।
इष्टो यज्ञस्तस्य ते द्वे समिष्टयजुषी मते ॥ ३ ॥
पिता मातेतिमन्नेण चित्यग्निमनुशंसति ।
अश्वमेधस्य पश्चो रोहिताद्या उदीरिताः ॥ ४ ॥
इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये पञ्चमकाण्डे षष्ठप्रपाठके
प्रयोविंशोऽनुवाकः ॥ २३ ॥

वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हार्द निवारयन् ।
पुमर्थाश्चतुरो देयाद्विद्यातीर्थमहेश्वरः ॥ १ ॥
इति श्रीमद्विद्यातीर्थमहेश्वरापरावतारस्य श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरस्य
श्रीवीरबुक्कमहाराजस्याऽऽज्ञापरिपालकेन माधवाचार्येण विरविते वेदार्थमकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये पञ्चमकाण्डे षष्ठः प्रपाठकः ॥ ६ ॥

( अथ पश्चमाष्टके सप्तमः प्रपाठकः।)

(तत्र प्रथमोऽनुवाकः।)

## हिरः ॐ।

यो वा अयंथादेवतम्भि चिनुत आ देवतीभयो दृश्यते पापीयान्भवति यो यंथादेवतं
न देवत्।भ्य आ दृश्यते वसीयान्भवत्याग्रेय्या
गायत्रिया प्रथमां चितिन्।भि मृंशित्रिष्ठमां
द्वितीयां जगत्या तृतीयां मनुष्ठभां चतुर्थीं
प्रक्रित्या पंश्वमीं यंथादेवतमेवाग्निं चिनुते न
देवतां भ्य आ दृश्यते वसीयान्भवतीडां ये वा
प्षा विभक्तिः प्राव इडां प्रशिभिरेनम् (१)

चिनुते यो वै प्रजापंतये प्रतिप्रोच्याप्तिं चि-नोति नाऽऽर्तिमार्छस्यश्वविभित्तंस्तिष्ठेतां कृष्ण उत्तरतः श्वेतो दक्षिणस्तावाळभ्येष्टंका उपं दध्यादेतहै प्रजापंते रूपं प्रांजापत्योऽर्थः सा-क्षादेव प्रजापंतये प्रतिप्रोच्याप्नि चिनोति नाऽऽर्तिमार्छरयेतदा अह्नी रूपं यच्छेतोऽश्वी रात्रिये कृष्ण एतदह्नः (२) रूपं यदिष्टंका रात्रिये प्रशिषमिष्टंका उपधास्यञ्छ्वतमश्वमिर्मृ-शित्प्रीषमुपधास्यन्कृष्णमंहोरात्राभ्यामेवैनं चि-नुते हिरण्यपात्रं मधीः पूर्ण देदाति मधव्योऽ-सानीति सौर्या चित्रवत्याऽवेक्षते चित्रमेव भंवति मध्यंदिनेऽश्वमवं घ्रापयसमौ वा आ-दित्य इन्द्रं एष प्रजापंतिः प्राजापत्योऽश्वस्त-मेव साक्षा हं घ्रोति (३)॥

( एनमेतदह्रोऽष्टाचेत्वारिश्शच । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके सप्तमप्रपाठके प्रथमोऽनुवाकः ॥ १॥

( अथ पञ्चमाष्ट्रके सप्तमः प्रपाठकः । )

( तत्र प्रथमोऽनुवाकः । )

हिरिः ॐ।

यः । वै । अयंथादेवतमित्ययंथा—देवतम् ।

अग्निम् । चिनुते । एति । देवतांभ्यः । पापीयान् । अवति । यः । यथादेवतमिति यथा— देवतम् । न । देवतं भयः । एति । वृश्चयते । वसीं-यान् । अवति । आग्नेय्या । गायत्रिया । प्रथमाम् । चितिम् । अभीति । मृशेव । त्रिष्टुभां । द्वितीयांम् । जगंया। तृतीयांम्। अनुष्ठभेत्यंनु—स्तुभां। चतुर्थीम्। पङ्कत्या। पञ्चमीम् । यथादेवतमिति यथा-देव-तम् । एव । अग्निम् । चिनुते । न । देवतां भ्यः । एति । वृश्यते । वसीयान् । भवति । इडाये । वै । एषा । विभेक्तिरिति वि—अक्तिः । पश्वंः । इडां । पशुभिरितिं पशु-भिः । एनम् (१)। चिनुते । यः। वै। प्रजापंतय इति प्रजा-पतये । प्रतिप्रो-च्येति प्रति—प्रोच्यं । अग्निम् । चिनोति । न। आर्तिम्। एति । ऋच्छति । अश्वीं । अभितंः । तिष्ठेताम् । कृष्णः । उत्तरत इत्युंत्—तरतः । श्वेतः। दक्षिणः। तौ। आलभ्येयां—लभ्यं। इष्टंकाः। उपेति । दध्याव । एतव । वै । प्रजापंतिशिते प्रजा— पतेः । रूपम् । प्राजापत्य इति प्राजा-पयः । अश्वः । साक्षादिति स—अक्षात् । एव । प्रजापंतय इति प्रजा-पत्रये। प्रतिप्रोच्येति प्रति-प्रोच्यं। अप्रि-

म्। चिनोति। न। आर्तिंम्। एति। ऋच्छति। एतत् । वै । अह्नंः । रूपम् । यत् । श्वेतः । अर्थः । रात्रिये। कृष्णः। एतद्। अह्नः (२)। रूपम्। यत् । इष्टंकाः । रात्रिये । पुरींषम् । इष्टंकाः । उप-धास्यत्रित्युंप—धास्यन् । श्वेतम् । अश्वंम् । अभीति । मृशेव । प्रीषम् । उपधास्यत्रित्युप-धास्यन् । कृष्णम् । अहोरात्राभ्यामित्यंहः - रात्राभ्याम् । एव । एनम् । चिनुते । हिरण्यपात्रमिति हिरण्य-पात्रम् । यधीः। पूर्णम् । ददाति । मघव्यंः । असानि । इति । सौर्या । चित्रवरयेति चित्र-वत्या । अवेति । ईक्षते । चित्रम्। एव। अवति । मध्यंदिने। अश्वंम्। अवेति । घ्रापयति । असौ । वै । आदियः । इन्द्रंः । एषः । प्रजापंतिरितिं प्रजा-पातिः । प्राजापय इतिं प्राजा-पत्यः । अर्थः । तम् । एव । साक्षादितिं स—अक्षात्। ऋघ्नोति (३)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पश्चमाष्टके सप्तमप्रपाठके प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥

( अथ पञ्चमकाण्डे सप्तमः प्रपाठकः । )

(तत्र प्रथमोऽनुवाकः।)

यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्। निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम्॥ १॥

जपानुवाक्यं यत्मोक्तं द्वयोः पश्चमषष्ठयोः । ततोऽवशिष्टं तत्सर्वे सप्तमेऽत्राभिधीयते ॥ २ ॥

तताऽवाशष्ट तत्सव सप्तम्व नापति । र ॥
तत्राऽदौ तावन्म विश्वेषितिनामिममर्शनं विश्वे —
यो वा अयथादेवतमि चिनुत आ देवताभ्यो
वृश्च्यते पापीयान्भवित यो यथादेवतं न देवताम्य आ वृश्च्यते वसीयान्भवत्याग्रेच्या गायत्रिया प्रथमां चितिमि मृशित्रिष्टुभा दितीयां
जगत्या तृतीयामनुष्टुभा चतुर्थी पङ्कत्या
पञ्चमीं यथादेवतमेवाग्निं चिनुते न देवताम्य आ वृश्च्यते वसीयान्भवित , इति।

यस्याश्चितेर्या देवता तामितक्रम्य चयनमयथादेवतमनितिक्रमणं यथादेवः तम् । अतो यथादेवतमनुष्ठानायाऽऽग्नेयगायच्यादिभिस्तां तां चितिमभिमृश्चेत् । अग्ने देवा इहाऽऽ वहेत्याग्नेयी गायत्री । अगन्म महा मनसा यविष्ठिमिति विष्ठुप् । मेधाकारमिति जगती । मनुष्वत्वा निधीमहीत्यनुष्ठुप् । अग्निर्व वाजिनिमिति पङ्क्तिः । ता एता नाचिकेतचयनमकरणे यत्ते चितिमत्यनुवाके समाम्नास्यमानत्वात्त्रत्रेव व्याख्यास्यन्ते । एवमभिमर्शने सति नोक्तदोषः कश्चिद्यपित्त ॥

एकैकचितिस्पर्शने योऽयं मन्नविभागस्तिममं प्रशंसित— इडाये वा एषा विभक्तिः पशव इडा पशुभिरेनं चिनुते , इति।

विभक्तिगीयज्यादिमच्चविभागः। स चात्रेडार्थं क्रियते । इडा हि नाम पश्चः, पश्चो वा इडेति श्रुत्यन्तरात् । गायज्यादिच्छन्दांसि च पशुस्वरूप्ताणि। पश्चो वे छन्दा स्तिति श्रुत्यन्तरात्। अतो गायज्यादि रूपैः पशुभिरेन्नाप्तिं चितवानभवति। पतच ब्राह्मणं पशुर्वा एष यदि प्रित्यनुवाके प्रथमः चित्यवसाने द्रष्ट्वयम्।।

अयोपधानेऽश्वस्पर्शनं विधत्ते—

यो वै प्रजापतये प्रतिप्रोच्याभि चिनोति नाऽऽर्तिमार्छस्यश्वावभितस्तिष्ठेतां कृष्ण

उत्तरतः श्वेतो दक्षिणस्तावालभ्येष्टका उप दध्यादेतदे प्रजापते रूपं प्राजा-पत्योऽश्वः साक्षादेव प्रजापतये प्राति-प्रोच्याप्तिं चिनोति नाऽऽतिंमार्छति, इति।

प्रजापितरिष्ठं प्रति सृष्टत्वाप्रथमं चेतृत्वाचाग्रेः स्वामी । अतस्तस्मै कथपित्वा तदनुष्ठया चयने कृते सित न विनाशं प्राप्तोति । अतः कथनीयम् ।
पार्श्वयोद्दीवश्वाववस्थाप्य तौ स्पृष्ट्वा पश्चादुपद्ध्यात् । एतदश्वाख्यं शरीरं
प्रजापतेः स्वरूपं, प्रजापत्यक्षिजन्यत्वेन तस्य प्राजापत्यत्वात् । अतोऽश्वस्पर्श्वनमेव प्रजापत्ये कथनं तेनासौ न विनश्यति ॥

तत्र स्पर्शने विषयव्यवस्थां विधत्ते —

एतदा अल्लो रूपं यच्छेतोऽश्वो रात्रिये कृष्ण एतदल्लो रूपं यदिष्टका रात्रिये प्रशेषिमष्टका उपधास्यञ्छ्वेतमश्वमि मृशेत्प्रशिषमुपधा-स्यन्कृष्णमहोरात्राभ्यामेवैनं चिनुते, इति।

श्वेतोऽश्व इष्टकाश्चेत्युभयमहो रूपम् । अत इष्टका उपधास्य न्थ्वेतमिम् श्वेत् । कुष्णोऽश्वः पुरीषं चेत्युभयं रात्रेः स्वरूपम् । तत्स्वरूपे वर्णसाम्यं हेतुः । यदा पुरीष मुपधास्यति तदा कृष्णमिभृशेत् । एवं सत्यहोरात्राभ्यामेवैनमिप्तिं चितवानभवति । एतच ब्राह्मणमग्ने तव श्रवो वय इत्यनुवाके द्रष्टव्यम् ॥

यदुक्तं सूत्रकारेण—" दक्षिणाकाले हिरण्यपात्रं मधोः पूर्ण शतमानस्य कृतं चित्रं देवानामित्यवेक्ष्याश्वेनावघाष्य ब्रह्मणे ददाति" इति, तत्र दानं विधत्ते—

हिरण्यपात्रं मधीः पूर्ण ददा-ति मधव्योऽसानीति , इति।

परलोके मधुभोग्यद्रव्ययुक्तो भविष्यामीत्यभिष्रेत्य मधुना पूर्ण सुवर्णपात्रं दद्यात ॥

दात्रा च दानात्पूर्वकालीनमवेक्षणं विधत्ते— सौर्या चित्रवत्याऽवेक्षते चित्र-मेव भवति मध्यंदिने , इति । मध्याह्मस्य दक्षिणाकालत्वात्तदानीं दातुमादौ मधुपूर्ण पात्रं मन्नेणावेक्षेत । चित्रं देवानामित्येषा सौरी चित्रशब्दयुक्ता च । तयाऽवेक्षणे सित चित्रमेवै- श्वर्य प्रामोति ॥

अवेक्षणादूर्ध्व घ्रापणं विधत्ते —

अश्वमव त्रापयत्यसी वा आदित्य इन्द्र एष प्रजापतिः प्राजापत्योऽ-श्वस्तमेव साक्षादधोति॥, इति॥

योऽयं चित्रवत्या प्रतिपाद्य आदित्यः स एव परमैश्वर्योपेतत्वादिन्द्रः, प्रजानां परिपालकत्वात्प्रजापतिः । अवघाताऽश्वः प्राजापत्यः । अतोऽश्वावघा-पणेन तं प्रजापतिमिन्द्रमादित्यमेव साक्षात्समृद्धं करोति । तदिदं ब्राह्मण-मन्ते द्रष्ट्व्यम् ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माघवीये वेदार्थप्रकारो कृष्णयजुर्वेदी यतैत्तिरीयसंहितामाष्ये पञ्चमकाण्डे सप्तमप्रपाठके प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥

( अथ पञ्चमाष्टके सप्तमप्रपाठके द्वितीयोऽनुवाकः । )

त्वामंग्ने वृष्णं चेकितानं पुनर्युवानं जनयंचुपागांम् । अस्थूरिणो गाहिपत्यानि सन्तु
तिग्मेनं नो ब्रह्मणा सः शिशाधि । पृशवो
वा प्ते यदिष्टंकाश्चित्यांचित्यामृष्णमुपं द्धाति
मिथुनमेवास्य तद्यज्ञे करोति प्रजनंनाय तस्मांद्युथेयूथ ऋष्णः । संवत्सरस्यं प्रतिमां यां त्वां
राज्युपासंते । प्रजाः सुवीरां कृत्वा विश्वमाः
युव्धंश्ववद । प्राजापत्याम् ( १ ) एतासुपं

द्धातीयं वावैषैकाष्ट्रका यदेवैकाष्ट्रकायामत्रं क्रियते तदेवैतयाऽवं रुन्य एषा वै प्रजापंतेः कामदुवा तयैव यजंमानीऽमु ि महाके दिन दुंहे येनं देवा ज्योतिषोध्वी उदायन्येनांऽऽदि-त्या वसंवो येनं रुद्राः । येनािक्नंरसो महिमा-नंमानशुस्तेनेतु यजंमानः स्वस्ति । सुवर्गाय वा एष लोकायं (२) चीयते यद्ग्रियेंनं देवा ज्योतिषोध्वी उदायन्नित्युरूयः समिन्ध इष्टंका एवैता उपं धत्ते वानस्पत्याः सुंवर्गस्यं लोकस्य समंष्टचै शतायुंधाय शतवींर्याय शतीतंयेऽभि-मातिषाहें। शतं यो नंः शरदो अजीतानिन्द्रीं नेषद्ति दुरितानि विश्वां । ये चत्वारंः पथयों देवयानां अन्तरा द्यावाप्रिथवी वियान्ति । तेषां यो अज्यानिमजीतिमावहात्तरमें नो देवाः (३) परि दत्तेह सर्वे । श्रीष्मी हेमन्त उत ने। वसन्तः शरद्वर्षाः सुवितं नी अस्तु । तेषां-मृत्नाः शतशारदानां निवात एषामभये स्याम। इदुवत्सरायं परिवत्सरायं संवत्सरायं कृणुता बृहन्नमंः। तेषां वयः सुंमतौ यज्ञियांनां ज्योगः जीता अहंताः स्याम । भद्रान्नः श्रेयः समं- नैष्ट देवास्त्वयांऽवसेन समंशीमहि स्वा। स नी मयोगूः पितो (४) आ विशास्य शं तोकायं तनुवे स्योनः । अज्योनिरिता उपं द्धारयेता वै देवता अपंशाजितास्ता एव प्र विंशति नैव जीयते ब्रह्मवादिनीं वदन्ति यदंर्घमासा मासां ऋतवंः संवत्सर ओषंधीः पचन्त्यथ करमांद्-न्याभ्यो देवतांभ्य आग्रयणं निरुप्यत इस्येता हि तद्देवतां उद्जयन्यदृतुभयो निर्वपेद्देवतां स्यः समदं दृध्यादाय्रयणं निरुप्येता आहुंतीर्जुहो-त्यधमासानेव मासानृतून्त्संवत्सरं प्रीणाति न देवतं भ्यः समदं द्धाति भद्रान्नः श्रेयः समं-नैष्ट देवा इत्यांह हुताद्यांय यजंमानस्यापं-राभावाय (५)॥

( प्राजापत्यां छोकायं देवाः पितो दध्यादाय्यणं पश्चंविश्वतिश्च । ) इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके सप्तमप्रपाठके द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥

( अथ पश्चमाष्टके सप्तमप्रपाटके द्वितीयोऽनुवाकः । )

खाम् । अग्ने । वृषमम् । चेकितानम् । पुनेः । युवानम् । जनयंत्र । उपागामित्युंप-आगाम् ।

अस्थूरि। नः। गाहंपरयानीति गाहं-परयानि। सन्तु । तिरमेनं । नः । ब्रह्मंणा । समितिं । शिशा-धि। पश्वं:। वै। एते। यव । इष्टंकाः। चित्यंां-चिरयामिति चिरयं।—चिरयाम् । ऋषमम् । उपेति । द्धाति । मिथुनम् । एव । अस्य । तत् । यज्ञे । करोति । प्रजनंनायेति प्र-जनंनाय । तस्मां-त । यूथेयूथ इति यूथे — यूथे । ऋषभः । संवत्सर-स्येति सं - वत्सरस्यं । प्रतिमामिति प्रति-माम् । याम् । त्वा । रात्रि । उपासंत इत्युप-आसंते । प्रजामितिं प्र-जाम् । सुवीरामितिं सु-वीरांम् । कृत्वा । विश्वंस् । आयुंः । वीतिं । अश्रवत् । प्राजा-पत्यामितिं प्राजा-पत्याम् (१)। एताम् । उपेतिं । द्धाति । इयम् । वाव । एषा । एकाष्टकेरथेक-अ-ष्टका । यत् । एव । एकाष्टकायामियेक—अष्टकाय।-म्। अन्नं म्। क्रियतें। तव्। एव। एतयां। अवे-ति । रुन्धे । एषा । वै । प्रजापंतिरितिं प्रजा-पतेः । कामदुघेतिं काम-दुघां। तयां। एव । यजमानः। अमुष्मिन्। लोके। अग्निम्। दुहे। येनं। देवाः। ज्योतिषा । ऊर्ध्वाः । उदायन्नित्युंव — आयंन् । येनं । आदित्याः । वर्भवः । येनं । रुद्राः । येनं । अङ्गिः

रसः। महिमानंम्। आनशुः। तेनं। एतु । यजं-मानः। स्वस्ति । सुवर्गायेति सुवः-गायं । वै। एषः। लोकायं (२)। चीयते। यव । अग्निः। येनं । देवाः । ज्योतिषा । ऊर्धाः । उदायनित्यंत्— आयंत् । इति । उरव्यंस् । समिति । इन्धे । इष्टं-काः। एव। एताः। उपति । धत्ते। वानस्पत्याः। सुवर्गस्येति सुवः-गस्यं । छोकस्यं । समष्ट्या इति सम्—अष्टचै । शतायुंघायेति शत—आयुघाय । शत-वीर्षायेति शत-वीर्याय । शतीतंय इति शत-ऊ-तये। अभिमातिषाह इत्यंभिमाति—सोहं। ज्ञतम्। यः। नः। शरदः। अजीतान् । इन्द्रंः। नेषत्। अतीति । दुरितानीति दुः—इतानि । विश्वां । ये । चरवारंः। पथयंः। देवयाना इति देव-यानाः। अन्तरा। द्यावांष्ट्रियेवी इति द्यावां—ष्ट्रियेवी। विय-न्तीति वि-यन्ति । तेषांम् । यः । ज्यांनिम् । अजीतिम् । आवहादित्यां—वहांत् । तस्में। नः। देवाः (३)। परीतिं। दत्त । इह। सर्वे । श्रीष्मः । हेमन्तः । उत् । नः । वसन्तः । श्र-रव । वर्षाः । सुवितम् । नः । अस्तु । तेषाम् । ऋ-त्नाम् । श्वतशांरदानामिति शत-शारदानाम् । नि- ( महपमेष्टकाद्यभिधानम् )

वात इति नि—वाते । एषाम् । अभये । स्याम । इदुवत्सरायेतीं दु-वत्सरायं । परिवत्सरायेतिं परि-वत्सरायं । संवत्सरायेति सं-वत्सरायं । कू-णुत । बृहव् । नमंः । तेषाम् । वयम् । सुमता-विति सु—मतौ । यज्ञियांनाम् । ज्योक् । अजीं-ताः । अहंताः । स्याम । अद्राद । नः । श्रेयंः । समिति । अनेष्ट । देवाः । त्वयां । अवसेनं । समिति । अशीमहि । त्वा । सः । नः । मयी-भूरिति मयः - मूः । पितो इति (४) । एति । विशस्व । शम् । तोकायं । तनुवे । स्योनः । अज्यांनीः । एताः । उपेति । द्धाति । एताः । वै । देवताः । अपंराजिता इत्यपंरा-जिताः । ताः। एव। प्रेतिं। विशति। न। एव। जीयते। ब्रह्मवादिन इति ब्रह्म-वादिनंः। वदन्ति । यत् । अर्थमासा इत्यंर्ध—मासाः। मासाः। ऋतवंः। संव-रसर इति सं—वरसरः। ओषंघीः। पर्चान्ति। अथं। कस्मांत् । अन्याभ्यंः । देवताभ्यः । आग्रयणम् । निरिति । उप्यते । इति । एताः । हि । तद । देवताः । उद्जयन्निरयुव-अजयन् । यद । ऋतुभ्य इत्यृतु—भ्यः । निर्वपेदिति निः—वेपेद । देवताभ्यः ।

समद्मिति स—मदंस् । दृध्यात । आग्रयणम् । निरुप्यति निः—उप्यं। एताः। आहंतीरित्या—हुतीः। जुहोति । अर्थमासानित्यंर्थ—मासान्। एव। मासान्। ऋतृत् । संवरसरमिति सं—वरसरम् । प्रीणाति । न । देवतांश्यः । समद्मिति स—मदंस् । द्याति । अद्रात् । नः । श्रयः । समिति । अनेष्ट । देवाः । अति । आह् । हुताद्यायिति हुत—अद्याय । यजमाः नस्य । अर्थरामावायेत्ययंरा—आवाय ( ५ ) ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पश्चमाष्टके सप्तमप्रपाठके दितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥

( अथ पञ्चमकाण्डे सप्तमप्रपाठके द्वितीयोऽनुवाकः।)

चितिस्पर्शादिकं त्वाद्येऽनुवाकेऽत्र समीरितम् ॥

अथ द्वितीय ऋषभेष्टकादिकमभिधीयते । यदुक्तं सूत्रकारेण—" त्वामग्रे रूषभित्यृषभग्रुपधाय " इति, तदिदं विधातुं मन्त्रमुत्पादयति—

> रवामग्ने वृषभं चेकितानं प्रनर्युवानं जनयन्तुपा-गाम्। अस्थूरि णो गाईपत्यानि सन्तु तिरमेन नो ब्रह्मणा सः शिशाधि। , इति।

हेऽग्ने वृषभं कामानां वर्षितारं चेकितानं सर्वज्ञं युवानं नित्यतरूणं त्वां जनयन्त्रजोत्पादकं कुर्वन्नहं पुनरूपागां भूयो भूयः प्राम्नोमि । नोऽस्माकं गाईपत्यानि यृहपतिकर्माण्यस्थूरि सन्तु । स्थूरिज्ञब्दः सारवाची । अस्थूरीणि साररहितानि सन्तु । तिग्मेनोज्जवलेन ब्रह्मणा ब्रह्मवर्चसेन नोऽस्मान्संशि आधि सम्यगनुशिष्टान्कुरु ॥

( ऋषभेष्टकाद्यभिधानम् )

एतत्मन्नसाध्यपुपधानं विधत्ते-

पशवो वा एते यदिष्टकाश्चिरयांचिरयामृषभमु-प द्धाति मिथुनमेवास्य तद्यज्ञे करोति प्रजननाय तस्मासूथेयथ ऋषमः , इति।

्या एता अन्या इष्टकास्ताः सर्वा गोरूपाः। अतो यह्ने तासां मिथुनभा-वायैतामृषभारूयामिष्टकामुपदध्यात् । यस्मादत्रै[कै] कस्यां चित्यामृषभमुः ( ज ) पधीयते तस्माङ्घोकेऽप्येकैकस्मिन्गोयूथ एकैक ऋषभस्तिष्ठति । सर्व-चितिष्वपेक्षितत्वादिदं ब्राह्मणं प्रथमचित्यन्ते द्रष्ट्रच्यम् ॥

यदुक्तं सूत्रकारेण-" संवत्सरस्य प्रतिपामिति पाजापत्याम् " इति, तदिवं विधातुं मञ्जमुत्पादयति —

> संवरसरस्य प्रतिमां यां रवा रात्रयुपासते । प्रजाः सुवीरां कृत्वा विश्वमायुव्यंश्रवत्।, इति।

हे रात्रि एकाष्टकारूपे यां त्वा प्रतिमां प्रतिनिधिरूपां सर्वे यजमाना जपासते सेवन्ते, " एषा वै संवत्सरस्य पत्नी यदेकाष्टकैतस्यां वा एष एता रात्रिं वसति " इति ह्यन्यत्राऽऽस्नातम् । तां ह्रत्वां कृत्वेद्दोपधाय सुवीरां शोभनभृत्योपेतां प्रजां पुत्रादिरूपां विश्वमायुः कृतस्त्रमप्यायुष्यं व्यश्नवद्विशे-बेण व्यामोति ॥

एतनमञ्जसाध्यमुपधानं विधत्ते—

प्राजापयामेतामुप द्वातीयं वावैषेका-ष्टका यदेवैकाष्टकायामनं क्रियते तदेवै-तयाऽव रुन्ध एषा वै प्रजापतेः कामदुचा तयैव यजमानोऽमुष्मिङ्गोकेऽभि दुहे , इति।

एकाष्ट्रकायाः ूँसंवत्सरक्षपत्रजापतिपत्नीत्वात्तव्यूपेयमिष्टका प्राजापत्या, तामेतामुपदध्यात् । एषा चैकाष्टकेयमेव भूमिस्वरूपा । तथा सति भूमिरपा-यामेतस्यामेकाष्टकायां यदझं संपाद्यते तत्सर्वे प्रामोति । किंचेयमेकाष्टका संवत्सररूपस्य प्रजापतेः कामधेनुः । अतस्तयैव यजमानाऽमुष्मिह्राके [अपि] कामान्दुहे दुग्धे । एतच नक्षत्रेष्टकात्राह्मणादूर्ध्व द्रष्टव्यम् ।।

यदुक्तं सूत्रकारेण—'' येन देवा ज्योतिषोध्वी जदायन्त्रिति पादेशमात्रैः काष्ठिरुख्यमुपसिमन्धे " इति, तदिदं विधातुं मञ्जमुत्पादयति—

येन देवा ज्योतिषोध्वी उदायन्येनाऽऽदि-या वसवो येन रुद्राः । येनाङ्किरसो महि-मानमानशुस्तेनैतु यजमानः स्वस्ति । , इति ।

देवाः सर्वे येन ज्योतिषाऽग्निनोध्वी उपरितनलोकवर्तिन उदायकुत्कर्षे प्राप्ताः । तथाऽऽदित्या वसवश्च येनोदायन्दद्राश्च येनाग्निनोदायन् , अङ्गिरसो पहर्षयो येनाग्निना महिमानमानशुः स्वकीयं सामध्ये प्राप्तास्तेनाग्निना यज-मानोऽयं स्वस्ति क्षेममेतु प्राप्तोतु ॥

तिममं मन्नं विनियुक्के —

सुवर्गीय वा एष छोकाय चीयते यदिमयेंन देवा च्योतिषोध्वी उदायित्रस्य समिन्ध इष्टका एवेता उप धत्ते वानस्पत्याः सुवर्गस्य छोकस्य समष्टचे , इति।

अस्याग्नेः स्वर्गार्थ चीयपानत्वात्स्वर्गस्थसर्वदेवमतिपादकेन मन्नेणेन्धने सित याभिः सिपिद्धिरिध्यते ताः सर्वा वानस्पत्या इष्टका एवोपहिता भवन्ति । तच स्वर्गपाप्तये संपद्यते । एतच्च " विष्णुमुखा वै देवाः" इत्यनुवाके द्रष्ट्रच्यम् ।।

यदुक्तं सूत्रकारेण—'' शतायुधाय शतवीर्यायोति पञ्चाज्यानीः प्रतिदि-शमेकां मध्ये " इति, तत्र प्रथमामाह—

> शतायुधाय शतवीर्याय शतोतयेऽभिमा-तिषाहे । शतं यो नः शरदो अजीता-निन्द्रो नेषद्ति दुरितानि विश्वा । , इति ।

य इन्द्रो नोऽस्माञ्चतं चरदः चतसंख्याकानसंबत्सरानजीतान्नेपत्केनापि व्याधितस्करादिना यथा जिताः पीडिता न भवामस्तथा नेतुं समर्थः । किं छत्वा, विश्वा दुरितान्यति सर्वाणि पापान्यतिक्रम्य यानि पापान्यस्माभिः कृतानि तानि सर्वाणि विनाइय । सर्वस्मिन्नप्यायुष्यस्मान्केनाप्यनुषद्धतान्क-रोतीत्यर्थः । तस्मा इन्द्राय नमोऽस्त्वत्यध्याहारः । कीद्दशाय, चतसंख्याका-

न्यायुधानि वज्रधनुरादीनि यस्यासौ शतायुधस्तस्मै। शतसंख्याकानि वीर्याणि युद्धेषु विजयक्षपाणि यस्यासौ शतवीर्यस्तस्मै । शतसंख्याका उतयोऽस्मद्र-क्षणानि यस्यासौ शतोतिस्तस्मै । अभिमातिषाहे[अभिमाति ] पाप्मानं सद्दोऽभिभवतीत्यभिमातिषादतस्मै।।

अथ द्वितीयाषाइ—

ये चत्वारः पथयो देवयाना अन्तरा द्यावाष्ट्रियी वियन्ति । तेषां यो अन्यानिमनीतिमावहा-त्तरमें नो देवाः परि दत्तेह सर्वे । , इति ।

द्यावापृथिवी अन्तरा द्यावापृथिन्योमध्ये ये चत्वारः पथयो मार्गा वियन्ति विविधं गच्छन्ति प्रवर्तन्ते । कीह्या मार्गाः, देवयाना देवानां यानं यमनं येषु ते देवयानाः । देवा हि देवछोकपितृछोकन्रह्मछोकपतृष्यछोक-विषयेषु मार्गेषु विस्नम्भेण संचरन्ति । तेषां मार्गाणां य इन्द्रोऽज्यानिमजीति-मावहात् , रक्षःप्रभृतिभिरनुपद्रवोऽजीतिः । सा चाजीतिरज्यानिः कदाचि-दिप द्यानिरहिता, ताद्यीपजीतिमावहति तेषु मार्गेषु गच्छतामस्माकं नित्य-मनुपद्रवं संपादयतीत्यर्थः । तस्मा इन्द्राय हे सर्वे देवा इह कर्माणे नोऽस्मान्य-रिदत्तायं यजमानः सर्वेषु मार्गेषु रक्षणीय इत्येवमस्मानिन्द्राय समर्पयत ॥

अथ तृतीयाषाइ—

श्रीष्मो हेमन्त उत नो वसन्तः शरहर्षाः सुवितं नो अस्तु । तेषामृतूनाः शतशार-दानां निवात एषामभये स्थाम । , इति ।

यो ग्रीष्मारूय ऋतुः स नोऽस्मान्मति सुवितमस्तु शोभनगति प्राप्मोतु स्वकालोचितभोग्यद्रव्यमदोऽस्त्वित्यर्थः। एवं हेमन्तादिषु योज्यम् । शत-शारदानामस्मदायुषि श्रतसंवत्सरसंविधनां तेषामेषां ग्रीष्मादीनामृत्नामनु-ग्रहाद्वयं निवाते वाताद्यपद्रवरहितेऽभये भयरहिते स्थाने स्थाम सुखेनाव-स्थिता भवेम ॥

अथ चतुर्थीमाइ—

इदुवत्सराय परिवत्सराय संवत्सराय कृणु-ता बृहन्नमः । तेषां वय समतौ यज्ञि-यानां ज्योगजीता अहताः स्याम । , इति । प्रभवादिसंवत्सराणां पश्चके चतुर्थ इदुवत्सरः । द्वितीयः परिवत्सरः । प्रथमः संवत्सरः । एतच कृत्स्नकालस्याप्युपलक्षणम् । हे ऋत्विग्यजमाना इदुवत्सरादि- इपाय कालाय बृहस्नमः कृणुतात्यन्तभक्तिपुरःसरं नमस्कारं कुरुतः । यिष्ठयानां प्रमृतिष्पादकानां तेषां संवत्सरिविशेषाणां सुमतावनुग्रहवुद्धौ सत्यां वयं सर्वे ह्योक्विरमजीताः केनाप्यवशीकृता अहता अमारिताश्च स्थाम भवेम ।।

अय पश्चमीमाह-

भद्रानः श्रेयः समनैष्ट देवास्त्वयाऽवसेन समशीमहि त्वा। स नो मयोमूः पितो आ विशस्व शं तोकाय तनुवे स्योनः।, इति।

हे देवा भद्रात्करुयाणादस्मात्कर्मसाधनभूताच्छ्रेयोऽधिकं प्रशस्तं फलं नोऽ-स्मान्समनैष्ट सम्यक्पापयत । तथा चित्याग्रौ ह्यमान हे साम त्वयाऽवसेन स्वदीयेन रक्षणेन वयं त्वां समशीमहि सम्यग्व्यापनुयाम । हे पितो अन-भूत सोम स त्वं मयोभूः सुखस्य भावियता सन्नोऽस्मानाविशस्त पविश, तोकायास्मद्दायाय शं सुखं कुरु, तनुवे शरीराय स्थोनः सुखपदो भव ॥ एतैर्भन्नैः साध्यमुपधानं विधत्ते—

> अज्यानीरेता उप द्धात्येता वै देवता अपरा-जितास्ता एव प्र विशति नैव जीयते , इति।

अज्यानिशब्दोपेतिर्भन्ने रुपधेया इष्टका अज्यानयस्ता [एता] उपदध्यात् । एतेर्भन्नेः प्रतिपाद्या या इन्द्रादिदेवता एताः सर्वा देवताः काप्यपराजिताः । अयं यजमानस्ता एव देवताः प्रविश्वति, केनाप्यन्येन श्रृत्रणा नैव जीयते । एतदपि नक्षत्रेष्टकात्राह्मणसमीपे द्रष्ट्रव्यम् ॥

अथाऽऽग्रयणपस्तावे यदुक्तं सूत्रकारेण—" निरुप्तं इविरूपसन्नमप्रोक्षितं भवत्यथ पश्चाज्यानीर्जुहोति शतायुधाय शतवीर्यायेति " इति, तदिदं विषत्ते—

ब्रह्मवादिनो वदन्ति यदर्धमासा मासा ऋ-तवः संवत्सर जोषधीः पचन्यथ कस्माद-न्याभ्यो देवताभ्य आग्रयणं निरुप्यत इसे-ता हि तद्देवता उदजयन्यदृतुभ्यो निर्वपेदे- वताभ्यः समदं दृध्यादाग्रयणं निरुप्येता आहुतीर्जुहोत्यर्धमासानेव मासानृतून्तसंवत्सरं प्रीणाति न देवताभ्यः समदं द्धाति , इति ।

ब्रह्मवादिनः परस्परमेवं विचारयन्ति — अर्धमासमासर्तुसंवत्सररूपा देवता ओषधीनां परिपाकं संपादयन्ति । एवं सित ता देवता उपेक्ष्यान्याभ्य इन्द्राग्न्यादिभ्यो देवताभ्य आग्रयणाख्यं नूतनधान्यरूपं हिवः कस्मात्कारणान्त्रिरुपत इति । तत्राभिज्ञा एवमुत्तरमाहुः — यस्मादेता इन्द्राग्न्यादयो देवता इतरेदेवतेः सह समयं कृत्वा तत्र तत्रोषधिविषय उत्कर्षेण जयं प्राप्ताः, तस्मादिन्द्राग्न्यादिभ्यो निर्वापो युक्तः । एतच राजसूयमकरण आग्रयणविधो स्पष्टमाम्नातम् — "देवा वा ओषधीष्वाजिमयुः । ता इन्द्रागी उदजयताम् " । इति । एवं सित जेत्विनन्द्राग्न्यादीनुपेक्ष्य यद्युत्मासादिदेवताभ्यो निर्वपत्तदानीमेतासां तासां च देवतानां कलहं संपादयेत् । एवं तर्ह्योषधिपरिपाकहेतूनामृतुमासादिदेवतानां परितोषः कथिमिति चेच्छूयताम् । इन्द्राग्न्यादिभ्य आग्रयणं निरुप्य वात्त्रायुधायेत्येता अज्यान्याहुतीर्मासादिन्देवताभ्यो जुहुयात् । तेनार्धमासादिदेवताः प्रीणयति । ततो देवतानां कलहं न करोति ॥

यदिष सूत्रकारेणाऽऽग्रयणपस्तावे विहितं '' भद्रान्नः श्रेयः समनैष्ट देवा इति यजमानभागं पाश्चाति '' इति, तं विधिं मन्नव्याख्यानरूपार्थना-देनोन्नयति—

> अद्रान्नः श्रेयः समनेष्ट देवा इत्याह हुताद्याय यजमानस्यापराभावाय॥, इति॥

यजमानो भक्षणकाले भद्रादित्यादिमत्रं पठेत्। अयं च मत्रो हुतशेष-स्यादनाय समर्थः। अशीमहीतिमत्रलिङ्गात् । हुतभक्षणेन यजमानः पराभूतो न भवति । एतच ब्राह्मणमाग्रयणाविधिसमीपे नेतव्यम् ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माघवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदी-यतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये पञ्चमकाण्डे सप्तमप्रपाठके द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥ ( अथ पश्चमाष्टके सप्तमप्रपाठके तृतीयोऽनुवाकः । )

इन्द्रेस्य वजोंऽसि वात्रिव्रस्तनूपा नंः प्रति-स्पशः। यो नंः पुरस्तदिक्षिणतः पश्चादुंत्तर-ते।ऽघायुरंभिदासंत्येत सोऽश्मानमृच्छतु । देवासुराः संयंत्ता जासन्तेऽसुरा दिग्भ्य आऽ-बांधन्त तान्देवा इष्वां च वज्रेण चापांनुदन्त यद्दाजिणीरुपद्धातीष्वां चैव तद्दाजेण च यर्ज-मानी भ्रातृं व्यानपं नुदते दिश्र्पं (१) द्धा-ति देवपुरा एवैतास्तंनूपानीः पर्यूहतेऽग्नंवि-ष्णू सजीषंसे मा वंधन्तु वां गिरंः । युम्नैर्वाजे-भिरा गंतम् । ब्रह्मवादिनों वदन्ति यत्र देव-तांगे जुह्नत्यथं किंदेवयां वसोधरित्यमिर्वसु-स्तस्येषा धारा विष्णुर्वसुस्तस्येषा धारांऽऽमा-वैष्णव्यर्चा वसोधीरां जुहोति आगधेयेनैवैनौ सर्भर्धयत्यथी एताम् ( २ ) एवाऽऽहुंतिमा-यतंनवतीं करोति यत्काम एनां जुहोति तदे-वावं रुन्धे रुद्रो वा एष यद्ग्रिस्तस्यैते तनुवैं। घोराऽन्या शिवाऽन्या यच्छंतरुद्रीयं जुहोति यैवास्यं घोरा तनूस्तां तेनं शमयति यहसी-र्घारां जहोति यैवास्यं शिवा तनूस्तां तेनं प्रीणाति यो वै वसोधिरिये (३) प्रतिष्ठां वेद प्रत्येव तिष्ठित यदाज्यं मुच्छिष्यंत तस्मिज्ब्रह्मोद् नं पंचेत्तं ब्राह्मणाश्चरवारः प्राश्चीयरेष वा अग्निवेशानरो यद्वाह्मण एषा खडु वा अग्नेः प्रिया तन् यद्वेशानरः प्रियायां मेवैनीं तनुवां प्रति ष्ठापयित चतंस्रो धेन्द्रं द्यात्ताभिरेव यर्जमानोऽमु ि भे ह्वोकें ऽग्निं दुंहे (४)॥

( उपतां धाराय पट्चंत्वारि श्राच । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके सप्तमप्रपाठके तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३॥

( अथ पश्चमाष्टके सप्तमप्रपाठके तृतीयोऽनुवाक: । )

इन्ह्रंस्य । वर्षः । असि । वात्रीव्य इति वात्री—व्यः ।
तन्त्रपा इति तन्न्र—पाः । नः । प्रतिस्पश इति प्रः
ति—स्पशः । यः । नः । प्रस्तांद । दक्षिणतः ।
पश्चाद । उत्तरत इत्युंद —तरतः । अघायुरित्यंघ—
यः । अभिदासतीत्यंभि—दासंति । एतम् । सः ।
अश्मांनम् । ऋच्छतु । देवासुरा इति देव—असुराः ।
संयंत्ता इति सं—यत्ताः । आसन् । ते । असुराः ।
दिग्भ्य इति दिक्—भ्यः । एति । अबाधन्त । तान् । देवाः । इष्वां । च । वर्षेण । च । अपेति ।

अनुदन्त । यत् । विजिणीः । उपद्धातीत्युंप—द्-धंति। इष्वा। च। एव। तत्। वेज्रंण। च। यजं-मानः। भ्रातृंव्यान् । अपेति । नुदते । दिक्षु । उपेति (१)। द्धाति । देवपुरा इति देव—पुराः। एव। एताः । तन्पानीरितिं तन्—पानीः । परीतिं । ऊहते । अग्नांविष्णू इत्यमां — विष्णू । सजीषसेति स-जोषंसा । इमाः । वर्धन्तु । वास् । गिरंः । युद्धैः । वाजेंभिः। एति । गतम् । ब्रह्मवादिन इति ब्रह्म— वादिनंः। वदन्ति। यद्। न। देवतायै। जुह्वति। अर्थ । किंदेवरयेति किं-देवत्यां । वसीः । धारां । इति । अग्निः । वसुः । तस्यं । एषा । घारां । विष्णुः । वसुः । तस्यं । एषा । धारां । आग्नावैष्णव्येरयांग्रा— वैष्णव्या । ऋचा । वसीः । धाराम् । जुहोति । भाग-धेयेनेति भाग-धेयेन । एव । एनौ । समितिं । अर्धयति । अथो इति । एताम् (२)। एव । आहुं-तिमित्या—हुतिम् । आयतंनवतीमित्यायतंन—व-तीम् । करोति । यत्कांम इति यत्—कामः। एनाम् । जुहोति । तद । एव । अवेति । रुन्धे । रुद्रः । वै । एषः। यद । अग्निः। तस्यं। एते इति । तनुवै।। घोरा। अन्या। शिवा। अन्या। यत् । शतस्त्री- यमितिं शत-रुद्रीयंम् । जुहोतिं । या । एव अस्य । घोरा । तनुः । ताम् । तेनं । शमयति यत् । वसोः । धाराम् । जुहोतिं।या । एव । अस्य । शिवा। तनूः। ताम्। तेनं। प्रीणाति। यः। वै। वसीः । धारांये (३)। प्रतिष्ठामितिं प्रति—स्थाम् । वेदं। प्रतीतिं। एव। तिष्ठति। यत्। आज्यंम्। उच्छिष्येतेरयुंव-शिष्यंत । तस्मिन् । ब्रह्मोदन-मितिं ब्रह्म-जोदनम् । पचेत् । तम् । ब्राह्मणाः । चरवारंः। प्रेतिं। अश्रीयुः। एषः। वै। अग्निः। वैश्वानरः। यत् । ब्राह्मणः। एषा। खर्छं । वै । अग्नेः। प्रिया। तनूः। यत् । वैथानरः । प्रिया-याम् । एव । एनाम् । तनुवां म् । प्रतीति । स्थापयति । चतंस्रः। धेनूः। दद्याव । ताभिः। एव। यजंमानः। अमुर्धिमन् । लोके । अभिम् । दुहे (४)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पञ्चमाष्टके सप्तमप्रपाठके तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥

( अथ सप्तमकाण्डे सप्तमप्रपाठके तृतीयोऽनुवाकः ।)

द्वितीय ऋषभादीनामुपधानादिकं श्रुतम् ॥ अथ तृतीये विज्ञणीष्टकोपधानं विधातुं मन्नानुत्पादयति — इन्द्रस्य वज्रोसि वार्त्रघ्नस्तनूपा नः प्रतिस्पशः। यो नः पुरस्ताद्दक्षिणतः पश्चादुत्तरतोऽघायु-रभिदासस्रेतः सोऽश्मानमृच्छतु । , इति ।

इष्टकास्थानीय हेऽइमंस्त्विमन्द्रस्य वज्रोऽसि वज्रसमानोऽसि । कीदृशस्त्वं, वार्त्रघ्नो वैरिघाती, नोऽस्माकं तन्पाः शरीरस्य पालकः , प्रतिस्पशो रोगाः यनिष्टस्य विनाशियता । किंच, यः शत्रुरघं पापमस्मदुपद्रविमच्छतीत्यघायुस्तः थाविधः सन्पुरस्तात्पूर्वस्यां दिशि नोऽस्मानिभदासित हिनस्ति स शत्रुरेतः मञ्मानमुपधीयमानं पाषाणमृच्छतु प्रामोतु, पाषाणं प्राप्य स्वयमेव व्याधितो भवत्वित्यर्थः । दक्षिणत इत्यादिभिस्तिभिः पदैस्त्रयो मन्ना भिद्यन्ते । तेषु त्रिष्व-प्यविश्वष्रमनुषद्धनीयम् ॥

तैरेतैश्रतुभिर्मत्रैः साध्यमुपधानं विधत्ते —

देवासुराः संयत्ता आसन्तेऽसुरा दिग्भ्य आऽ-बाधन्त तान्देवा इष्वा च वज्रेण चापा-नुदन्त यहजिणीरुपद्धातीष्वा चैव तहजेण च यजमानो आतृव्यानप नुदते , इति।

यदा देवासुरा युद्धोद्यतास्तदानीमसुराश्रतस्रभयो दिग्भ्य आगत्य सर्वतो वाधितवन्तः । तानसुरान्देवा इष्वा वज्रसदृशेन पाषाणेन चापानुदन्त । ततो यजमानो भ्रातृव्यापनोदनाय विज्ञिणीरुपद्ध्यात् ॥

तस्य चोपधानस्य चितेर्बहिर्देशं विधत्ते-

दिश्चप द्धाति देवप्ररा एवैतास्तनुपानीः पर्यूहते , इति ।

या एता विज्ञिण्यस्ता देवपुरा एव देवानामिन्द्रादीनां पुरस्थानीया एव । तन्पानीरसमच्छरीरस्य पालियत्रीः । एताहशीः परितः स्थापयति । एतदिप नक्षत्रेष्टकाब्राह्मणादूर्ध्वे द्रष्टन्यम् ॥

यत्पूर्वे विहितं वसोर्थारां जुहोतीति, तदेतदनूच विशेषं वक्तुमाम्नातमि

मन्नं पुनः पठति-

अग्नाविष्णु सजोषसेमा वर्धन्तु वां गिरः । द्युन्नैर्वाजेभिरा गतम् ।, इति । ( विजिणीष्टकोपधानविधिः )

हेऽम्राविष्णु इमा गिरोऽस्माभिः प्रयुक्ताः स्तुतिरूपा वाचः सजोषसा वां परस्परं समानमीतियुक्तौ युवां वर्धन्तु परितोषयन्तु । युवां च द्युझैर्धनैर्वाः जेभिरनेश्व सहितावागतिमहाऽऽगच्छतम् ॥

तमिमं मम्नं विनियुक्के —

ब्रह्मवादिनो वदन्ति यत्र देवतायै जुह्वस्यथ किंदेवत्या वसोर्घारेत्यामर्वसुस्तस्यैषा विष्णुर्वसुस्तस्येषा धाराऽऽम्नावैष्णव्यची वसो-र्धारां जुहोति भागधेयेनैवैनौ समर्धयत्यथो एतामेवाऽऽहुतिमायतनवतीं करोति रकाम एनां जुहोति तदेवाव रुन्वे , इति।

अत्र ब्रह्मवादिन एवं विचारयन्ति - वसोर्घाराया मन्ने वाजश्र मे प्रसवश्र म इत्येवं फलपार्थनैव प्रतीयते, न तु काचिद्देवता प्रतिपाद्यते। विधिवाक्येऽ-प्याज्यधारारूपं द्रव्यमेव प्रतीयते, न तु काचिद्देवता । एवं सित होतारो देव-ताये यस्मान जुहाति तस्मार्तिकदेवत्येयं वसोधीरेत्येवं प्रश्नः । तत्राभिज्ञा उत्तरमेव-माहु:-विधिवाक्यगतेन वसुधा(सोधी)राज्ञब्देनैव द्रव्यदेवतासंबन्धः प्रतीयते । वासयतीति व्युत्पस्या वसुरिप्तस्तस्येयमाज्यधारा वसोर्धारा। एवं विष्णाविष योज्यम् । यद्यप्येतौ देवौ वाजश्च म इत्यादिना न प्रतीयेते तथाऽप्यनयर्चा मतीयेते । तस्मादेतया वसोधीरां जुहुयात । तथा सत्युचितेन भागेनैतौ तोष-यति । अपि चैतामाहुतिं देवतारूपाधारवतीं करोति । किं च, यत्फलं काम-यित्वा जुहोति तत्रामोति ॥

प्रकारान्तरेणैतां प्रशंसति-

रुद्रो वा एष यद्ग्मिस्तस्यैते तनुवौ घोराऽन्या शिवाऽन्या यच्छतरुद्रीयं जुहोति यैवास्य घोरा तनूस्तां तेन शमयति यहसोधारां जुहोति यैवास्य शिवा तनूस्तां तेन प्रीणाति , इति।

शतरुद्रीयहोमेनोग्रतनोः शान्ताविप शिवा(व)तनोः पीत्यर्थोऽयं वसोर्धा-राहोम इत्यस्य प्रशंसा।

यं विशेषं विधातुमयं प्रसङ्गः कृतस्तं विशेषं विधत्ते —

यो वै वसोधिशिय प्रतिष्ठां वेद प्रत्येव तिष्ठति यदाज्यमुच्छिष्येत तस्मिन्ब्रह्मोदनं पचेत्तं ब्रा-ह्मणाश्चरवारः प्राश्नीयुरेष वा अग्निवैश्वानरो यद्वाह्मण एषा खळु वा अग्नेः प्रिया तनूर्यदेशा-नरः प्रियायामेवैनां तनुवां प्रति ष्ठापयति , इति ।

यो यजमानो वसोधीरायाः प्रतिष्ठाप्रकारं वेद स प्रतितिष्ठत्येव । काऽसी तस्याः प्रतिष्ठेत्युच्यते — होमावशिष्ठ आज्ये ब्रह्मौदनं पक्त्वा ब्राह्मणानां प्राञ्चनं यत्सेव प्रतिष्ठा। ब्राह्मणस्य सर्वपुरुषिपयत्वेन वैश्वानर्रूपत्वाद्वेश्वानरस्य चामिषियशरीरत्वात्तिस्मन्नेव पियशरीरे तमिष्ठं प्रतिष्ठापयति ॥

यदुक्तं सूत्रकारेण— "यदाज्यमुच्छिष्येत तस्मिन्ब्रह्मौदनं पक्त्वा चतुरो ब्राह्मणान्भोजयेचतुः शरीवं नौदनं पक्त्वा तद्यञ्जनं भोजयेत्पाशितवद्यश्व-तस्रो धेनूर्देचात् " इति, तच दानं विधत्ते —

> चतस्रो घेनूदियात्ताभिरेव यजमा-नोऽमुष्टिमँछोकेऽग्निं दुहे ॥, इति ॥ अत्र मीमांसा ।

तृतीयाध्यायस्य षष्ठपादे द्वादशाधिकरणे चिन्तितम् — अखण्डादीष्टकाधर्माश्चित्रिण्यादिषु नोचिताः । सन्ति वा चाक्यमप्यत्रानारभ्योक्तं ततो न ते ॥ प्रकृतापूर्वसंवन्धात्ताद्दशि वाक्यतः । अखण्डत्वादयोऽग्न्यर्थाश्चित्रिण्यादिषु सन्ति ते ॥

अनारभ्य श्रूयते— " चित्रिणीरुपद्धाति " इति, " विज्ञणीरुपद्धाति " इति च । अग्निमकरणे चेष्टकानां धर्माः श्रुताः— "अखण्डामकृष्णां कुर्यात्" इति । पूर्वत्रांश्वदाभ्ययोरुत्पत्तिवानयस्यानारभ्याधीतत्वेऽपि विनियोजकवानयं भकरणाधीतम् । चित्रिण्यादिनामकानामिष्टकाविशेषाणां विनियोजकं वान्यम्प्यनारभ्याधीतम् । तच्च चित्यन्तरे ताश्चित्रिणीविनियुद्धे । अखण्डत्वादिध-मारितु षण्णां चितीनां मध्ये प्रथमचितावास्त्राताः । तस्मात्ते चित्रिण्यादिषुं नोचिता इति प्राप्ते व्रूपः —यद्यप्युत्पत्तिविनियोजकवानययोरन्यतरस्यापि पक-रणपाठो नास्ति तथाऽपि " य एवं विद्वानािं चिनुते " इति प्रकृतं यदेतदः

( षात्रिणीष्टकोपधानविधिः )

रन्यपूर्वे तत्संवन्धित्वेनैव चित्रिण्यादयोऽप्यप्रकरणपठितेनापि वाक्येन विनियु-ज्यन्ते । अखण्डत्वादयश्राग्निसाधनभूतेष्टकाधर्मा न तु प्रथमचितिधर्माः । तस्पादिशसाधनभूतासु चित्रिण्यादिष्टिकास्विप ते सन्ति ॥

पश्चमाध्यायस्य तृतीयपादे सप्तमाधिकरणे चिन्तितम्-चित्रिण्यादेरुत्तमायामुपधानं पुराऽथवा । अव्यवायादुत्तमायां मध्यमायां तु वाक्यतः ॥

उत्तमायां पश्चम्यां चितौ चित्रिण्यादेरनारभ्याधीताया इष्टकाया उपधानं युक्तम् । तथा सति प्रकरणाधीतानां क्रुप्तक्रमाणामिष्टकानां परस्परव्यवधानं न प्रसज्येतेति चेन्भैवम्। " यां कांचिद्वाह्मणवतीिषष्टकामभिजानीयात्तां मध्यः मायां चितौ " इति वाक्येनानारभ्याधीतेन ब्राह्मणेन विहितानामिष्टकानां मध्यमचितौ निवेशः ॥

तत्रैवान्याचिन्तितम् —

लोकंपृणात ऊर्ध्व स्याचित्रिण्युत ततः पुरा । बादरायणदृष्ट्योध्र्वं पूरणोक्तेस्ततः पुरा ॥

" चित्रिणीरुपदधाति " " विज्रिणीरुपदधाति " "भूतेष्टका उपदधाति " इति विहितं चित्रिण्यादिकं मध्यमायां चितौ लोकंपृणाभिधाया उष्टकाया ऊर्ध्व-मुपधेयम् । कुतः । बादरायणेन तथा दृष्टत्वात् । " अन्ते तु बादरायणः " [ मी० ५-२-१९ ] इति सूत्रेण वादरायणस्य मतमुपन्यस्तम् । स ह्यागन्तूना-मन्ते निवेशमाइ। लोकंपृणा च प्रकरणपठितानाभन्तिमेष्टका । ततस्तस्या ऊर्ध्व चित्रिण्यादिकमिति प्राप्ते ब्रूमः — छोकं पृण छिद्रं गुणेत्यनेन मञ्जेणोप-धीयमानेष्टका लोकंपृणा । तस्याः कंर्मण्यूनत्वादिदोषपरिहारेण संपूर्तिहेतुत्वं मत्रलिङ्गादवगम्यते । ब्राह्मणेऽप्येवमास्रातम्—'' यदेवास्योनं यन्छिदं तदे-तया परिपूरयति लोकं पृण छिद्रं पृण " इति । यद्येतस्या इष्टकाया ऊर्ध्व चित्रिण्याद्य उपधीयेरंस्तदानीं चित्रिण्यादिगते उनत्वि छद्रत्वे न पूर्येयाताम्। तस्माछोकंपृणातः पूर्वे चित्रिण्याद्युपधानम् ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदी-यतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये पञ्चमकाण्डे सप्तमप्रपाठके तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥

( अभ पश्चमाष्टके सप्तमप्रपाठके चतुर्थोऽनुवाकः । )

चित्तिं जुहोमि मनंसा घतेनेत्याहादांभ्या वै नामेषाऽऽहुंतिवैश्वकर्मणी नैनं चिक्यानं भ्रातृंग्यो दम्रोयथी देवता एवाव रुन्वेऽमे तमचेति पङ्क्या जुहोति पङ्क्याऽऽहुत्या यज्ञमुखमा रंभते सप्त ते अग्ने समिधंः सप्त जिह्ना इत्यांह होत्रा एवावं रुन्वेऽमिद्वेभ्योऽ पांक्रामद्रागधेयंम् ( १ ) इच्छमानस्तस्मां एतद्रांगधेयं प्रायंच्छन्नेतदा अग्नेरंग्निहोत्रमेतिई खलु वा एष जातो यहिं सर्विश्वितो जातायै-वास्मा अन्नमि द्धाति स एनं प्रीतः प्रीणाति वसीयान्भवति ब्रह्मवादिने वदन्ति यदेष गाहें-पत्यश्चीयतेऽथ क्वांस्याऽऽहवनीय इत्यसावादि-स इति ब्रूयादेतस्मिन्हि सर्वीभयो देवताभयो जुह्वंति (२) य एवं विद्यानिभें चिनुते साक्षा-देव देवतां ऋघोत्यमे यशस्विन्यशंसेमभर्षये-न्द्रवितीमपेचितीमिहाऽऽवंह। अयं मूर्धा पंर-मेष्ठी सुवर्चाः समानानां मुत्तमश्चीको अस्तु । भद्रं पश्यंन्त उपं सेदुरम्रे तपे दीक्षामृषंयः सुवर्विदंः। ततंः क्षत्रं बलमोर्जश्च जातं तद- समे देवा अभि सं नंमन्तु । धाता विधाता परमेष्ठी परमा (३) उत संदक्प्रजापंतिः परमेष्ठी विराजां । स्तोमाश्छन्दांश्मि निविदें। म आहुरेतस्में राष्ट्रमभि सं नंमाम । अभ्यावंति-ध्वमुप मेतं साकमयः शास्ताऽधिपतिवें। अस्त । अस्य विज्ञानमनु सः रंभध्वाममं पश्चा-दन् जीवाथ सर्वे । राष्ट्रभृतं एता उपं द्धा-देषा वा अग्नेश्चितीं राष्ट्रभृत्तेयवास्मित्राष्ट्रं दंधाति राष्ट्रमेव भवति नास्मांद्राष्ट्रं श्चेश्-शते (४)।

( भागध्यं जुह्वंति परमा राष्ट्रं दंघाति सप्त चं।) इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके सप्तमप्रपाठके चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४॥

( अथ पश्चमाष्टके सप्तमप्रपाठके चतुर्थोऽनुवाक: । )

चित्तिम् । जुहोमि । मनंसा । घृतेनं । इति । आह । अदिभ्या । वै । नामं । एषा । आहंति- रिया—हुतिः । वैश्वकर्मणीतिं वैश्व—कर्मणी । न । एनम् । चिक्यानम् । आतृंव्यः । दुश्चोति । अथो इति । देवताः । एव । अवेति । रुन्धे । अमे । तम् । अद्या । इति । पङ्क्या । आन्

हुत्येया - हुत्या । यज्ञमुखिमिति यज्ञ - मुखम् । एति । रभते । सप्त । ते । अग्ने । समिध इति स-म् - इधंः । सप्त । जिह्वाः । इति । आह । होत्राः । एव । अवेति । रुन्धे । अग्निः । देवेभ्यः । अपेति । अकामत्। भागधेयमिति भाग-धेर्यम् ( १ )। इच्छमानः । तस्में । एतत् । आगधेयमितिं आग— धेयंम्। प्रेति । अयच्छन् । एतत् । वै । अग्नेः। अग्निहोत्रमियंग्नि – होत्रम् । एति । खछुं । वै। एषः । जातः । यहिं । सर्वः । चितः । जातायं । एव । असमे । अन्नम् । अपीति । द्धाति । सः । एनम्। प्रीतः। प्रीणाति । वसीयान् । अवति। ब्रह्मवादिन इति ब्रह्म-वादिनेः । वदन्ति । यद । एषः । गाहिपत्य इति गाहि—पत्यः । चीयते । अर्थ । क्वं। अस्य। आहवनीय इत्यां—हवनीयंः । इति। असौ । आदित्यः । इति । ब्रूयात् । एतस्मिन् । हि। सर्वाभ्यः। देवताभ्यः। जुह्वति ( २ )। यः। एवम् । विद्वान् । अग्निम् । चिनुते । साक्षादिति स—अक्षाव । एव । देवतांः । ऋध्नोति । अग्ने । यशस्विन्। यशसा। इमम्। अर्पय । इन्द्रवितीन मितीन्द्रं—वतीम् । अपचितीमित्यपं—चितीम् ।

इह। एति । वह। अयम् । मूर्घा । परमेष्ठी । सुवर्चा इति सु-वर्चीः । समानानाम् । उत्तमश्चीक इत्युंत्तम-श्लोकः। अस्तु । भद्रम् । पश्यन्तः। उपे-ति । सेदुः । अप्रे । तपः । दीक्षाम् । ऋषंयः । सुव-विंद इति सुवः-विद्ः। ततः। क्षत्रम् । बलेम्। ओजंः। च। जातम्। तत्। अस्मै। देवाः। अभि। समिति । नमन्तु । घाता । विधातेति वि-धा-ता । प्रमा (३) । उत । संद्यगिति सं — हक् । प्रजा-पंतिरितिं प्रजा-पतिः। परमेष्ठी । विराजेतिं वि-राजां । स्तोमाः । छन्दां सि । निविद् इति नि-विदंः। मे । आहुः। एतस्मै । राष्ट्रम्। अभि। समिति । नुमाम । अभ्यावितिध्वमित्यंभि—आविति-ध्वम् । उपेति । मा । एति । इत । साकम् । अय-म् । शास्ता । अधिपतिरित्यधि—पतिः । वः । अ-स्तु । अस्य । विज्ञानमितिं वि-ज्ञानंम् । अनुं । समिति । रभध्वम् । इमम् । पश्चाव् । अन्विति । जीवाथ । सर्वे । राष्ट्रभृत इति राष्ट्र-भृतेः । एताः । उपेति । द्धाति । एषा । वै । अग्नेः । चितिः । राष्ट्रभृदितिं राष्ट्र—भृत् । तया । एव । अस्मिन् ।

राष्ट्रम् । द्वाति । राष्ट्रम् । एव । भवति । न । अस्मात् । राष्ट्रम् । भ्रश्शते (४) ॥ इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पञ्चमाष्टके सप्तमप्रपाठके चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४॥

( अथ पञ्चमकाण्डे सप्तमप्रपाठके चतुर्थोऽनुवाकः।)

चित्रिण्यश्च वसोधीरास्तृतीये समुदीरिताः ॥ अथ चतुर्थे होमविशेषा राष्ट्रभृदारच्या इष्टकाश्चाभिधीयन्ते । यदुक्तं सूत्रकारेण— " चित्तं जुहोम्यग्ने तमद्याश्विमिति दे आहुती हुत्वा" इति, तत्र प्रथमाहुतेर्विधं मञ्चच्याख्यानेनोन्नयित—

चितिं जहोमि मनसा घतेनेत्याहादाभ्या वै नामैषाऽऽहुतिवैश्वकर्मणी नैनं चिक्यानं आ-तृव्यो दश्रोत्यथो देवता एवाव रुन्ये , इति।

अयं मन्नः पूर्वमापो वरुणस्य पत्नय इत्यनुवाके समाम्नातो व्याख्यातश्च ।
तिममं होमसाधनत्वेन पठेत् । अस्या आहुतेरदाभ्येति नाम, रक्षोभिः कैरिप
विनाशियतुमशक्यत्वात् । सा च विश्वकर्भदेवताका, तिस्मन्मन्ने विश्वकर्भण
इत्याम्नानात् । अस्यामाहुतौ हुतायां चितवन्तमेनं यजमानं भ्रातृव्यो न
हिनिस्ति । तस्मादेतां जुहुयात् । अपि चैतां जुहृत्पुरुषो देवताः मामोत्येव ॥

अथ द्वितीयामाहुतिं विधत्ते—

अमे तमधेति पङ्क्तया जुहोति पङ्क्याऽऽ-हुत्या यज्ञमुखमा रभते , इति।

अयं मत्रश्रतुर्थकाण्डेऽमिर्पूर्धेत्यनुवाके पठितो व्याख्यातश्र । पङ्किच्छन्दसा द्यमाना येयमाहुतिस्तया यज्ञपारम्भं प्राप्तोति ॥

माचीमनु मदिशमित्यस्मिन्त्राह्मणानुवाके पूर्णया जुहोतीति यद्विहितं तदेः वानूच मशंसति—

सप्त ते अग्ने समिधः सप्त जिह्ना इत्याह

प्रपा० ७अनु ० ४] कृष्णयजुर्वेदीयतैतिरीयसंहिता। ( होमिवशेषाणां राष्ट्रभृदिष्टकानां चाभिधानम् )

धेयमिच्छमानस्तस्मा एतद्रागधेयं प्राय-च्छन्नेतद्दा अग्नेरिमहोत्रमेतिई खलु वा एष जातो यहिं सर्वश्चितो जातायैवास्मा अन्नमपि द्धा-ति स एनं प्रीतः प्रीणाति वसीयान्भवति , इति ।

अयं च मन्नश्चतुर्थकाण्डे प्राचीमित्यनुवाके समाम्नातो व्याख्यातश्च । तिस्मन्मन्ने सप्त होत्रा इत्यभिधानादनयाऽऽहुत्या होत्रकान्प्रशास्त्रादीनधीनाः नकरोति । किं च-देवैदेत्तो योऽयमग्नेभीगस्तद्भपत्वादियमाहुतिरस्य चीयमानस्याग्नेरिग्नहोत्रमित्युच्यते । यस्मिन्काले साकल्येनायमग्निश्चितस्तदैवायमुत्पन्नो भवति । उत्पन्नाय च तस्मै तदाहुति इपमनं संपादितं भवति । तेन च तृप्तोऽ-श्चिपनानं प्रीणयति । स च यजमानो धनपतिर्भवति । एतदुक्तं सर्वे प्राची-मित्यनुवाक एव द्रष्ट्व्यम् ॥

अथात्र चीयमानमाप्त्रं प्रश्लोत्तराभ्यामादित्यक्रपेण प्रशंसति —

ब्रह्मवादिनो वदन्ति यदेष गाईपत्यश्रीयतेऽथ कास्याऽऽहवनीय इत्यसावादित्य इति ब्र्या-देतस्मिन्हि सर्वाभ्यो देवताभ्यो जुह्वति य एवं विद्यानिमें चिनुते साक्षादेव देवता ऋघोति,इति।

अन्यत्राग्निहींता गृहपतिरित्यादिषु मन्नेष्वग्नेग्रीहपतित्वमुक्तम् । गृहपतिस्वामिकः कश्चित्पदेशो गाईपत्यः । एवं सति पूर्विस्मिन्वाक्य एतद्वा अग्नेरिग्निहोत्रामिति चितेऽग्नौ ह्यमानायाः पूर्णाहुतेरिग्नस्वामिकत्वाभिधानात्सर्वोऽप्ययं चीयमानो गाईपत्यः संपन्नः । तस्मादाहवनीयो न छभ्यते । आ समन्तात्सर्वे देवा यत्र हूयन्ते सोऽयमाहवनीयः । सर्वस्यापि चितपदेशस्याग्न्यर्थहोमाधारत्वेन गाईपत्यत्वे सति देवान्तरहोमार्थ आहवनीयोऽस्य यजमानस्य
कुत्र संभवेदित्येवं ब्रह्मवादिनां प्रश्नः । तत्राभिज्ञः कश्चिदुत्तरमेवं ब्र्यात्—
असावादित्य एव यजमानस्याऽऽहवनीय इति । आदित्ये हि सर्वदेवार्थो
होमः क्रियते ।

" अग्रौ प्रास्ताऽऽहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते " इति समृतेः ॥

एवं सित यो यजमानश्चीयमानस्याप्नेरादित्यरूपत्वं ज्ञात्वा चयनं करोति सोऽयं साक्षादेवाच्यवधानेन देवतास्तोषयित ॥ यदुक्तं सूत्रकारेण—"अग्ने यशस्त्रिति चतस्रो राष्ट्रभृतः पुरस्तादुप-धाय " इति, तदेतद्विधातुमुत्पादनीयेषु मन्नेषु प्रथमामृचमाह—

अग्ने यशस्विन्यशसेममर्पयेन्द्रावतीमपचिती-मिहाऽऽ वह । अयं मूर्धा परमेष्ठी सुवर्चाः समानानामुत्तमश्लोको अस्तु ।, इति ।

प्रभूतं यशो यस्यास्ति स यशस्त्री । तादृश हेऽय इमं यजमानं यशसाऽर्षय संयोजय । इन्द्रावतीमिन्द्रस्य योग्यामपचितीं पूजामिह कमण्यावह संपाद्य । अयं यजमानस्त्वत्प्रसादात्समानानां यजमानानां मध्ये मूर्धा शिरस्थानीयः, परमेष्ठयुत्तमस्थानिवासी, सुवर्चाः शोभनकान्तिः, उत्तमश्लोकः सत्कीतियु-क्तश्रास्तु ॥

अथ द्वितीयामाइ—

मद्रं पश्यन्त उपसेदुरग्रे तपो दीक्षा॰ मृषयः सुवर्विदः । ततः क्षत्रं बल्मोजश्र जातं तद्रमे देवा अभि सं नमन्तु।, इति।

अग्रे पूर्विस्मिन्काल ऋषयः कैचिन्महात्मानो भद्रं कल्याणं कर्मफलं पश्यन्तः शास्त्रहृष्ट्या निश्चिन्वानाः सुवर्विदः स्वर्गे लब्धुकामास्तपः कर्माङ्गभूतमनशना-दिकं दीक्षां मौण्ड्यादिनियमविशेषं चोपसेदुरनुष्ठितवन्तः। ततोऽनुष्ठानाचेषां सञ्जं क्षतादिनष्टात्राणं रक्षणं वलं शरीरसामध्यमोजो धातुपृष्टिश्चेत्येतत्सर्वे जातं संपन्नम् । तत्फलं सर्वमस्मै यजमानाय देवा अभिसंनमन्तु सर्वतः संपादयन्तु ॥

अथ तृतीयामाइ —

धाता विधाता परमोत संदक्प्रजापतिः पर-मेष्ठी विराजा । स्तोमाश्छन्दाःसि निविदो म आहुरेतस्मे राष्ट्रमभि सं नमाम ।, इति।

परमा परम उत्तमो धाता पोषको यो देवो यश्च विधाता स्रष्टा, उतापि च संद्वतम्यगभिद्धः प्रजापतिः प्रजानां पाछकः परम उत्कृष्टे सत्यछो-कादौ तिष्ठतीति परमेष्ठी विराजा ब्रह्माण्डद्भपया विराण्मूत्यी सहितः। ( पुनःपरीन्धनाचिभिधानम् )

लाइशो यो देवो ये च स्तोमास्त्रिष्टदादयः, यानि च च्छन्दांसि गाय-ज्यादीनि, याश्र निविदो देवेदी मन्विद इत्यादीनि निवित्पदानि ते सर्वे मे मदर्थमाहुर्द्भवन्तु । तैर्वक्तव्यं पदर्श्यते — एतस्मै यजमानाय राष्ट्रमभिसंनमाम देशाधिपत्यं सर्वतः संपादयाम । तदिदं तैर्वक्तव्यम् ॥

अथ चतुर्थीमाह-

अभ्यावतिध्वमुप मेल साकमयः शास्ताऽधि-पतिवों अस्तु । अस्य विज्ञानमनु सः रभध्वमिमं पश्चाद्नु जीवाथ सर्वे । , इति ।

है मनुष्याः सर्वे यूयमभ्यावर्तध्वं सर्वत आगच्छत । साकं परस्परं मिस्रित्वा मां मदीयं यजमानमुपं समीपमेताऽऽगच्छत। अयं यजमानो वो युष्माकं शास्ताऽ-नुशासकोऽधिपतिरधिकं पालियता चास्तु । अस्य यजमानस्य विज्ञानं चित्तवृ-तिमनुस्रत्य संरभध्वं सम्यक्पवर्तध्वम् । इमं यजमानमनुस्रत्य पश्चाज्जीवाय, एनं यजमानं संविज्ञा[ या ] नेन दत्तं जीवितं गृह्णीतेत्यर्थः ॥

एतैर्पन्नैः साध्यमुपधानं विधत्ते—

राष्ट्रभृत एता उप द्धायेषा वा अग्नेश्चिती राष्ट्रभृत्तयैवास्मित्राष्ट्रं द्धाति राष्ट्रमेव भवति नास्माद्राष्ट्रं अश्शते ॥ , इति ॥

राष्ट्रशब्दोपेतान्मचान्विभ्रति तैरुपधीयन्त इति राष्ट्रभृतः। एतदुपधानेन निष्पन्ना या चितिः सैषाऽग्नेः संवन्धिनी राष्ट्रभृदित्युच्यते । तयैवास्मिन्यज-माने राष्ट्रं स्थापयति । तच राष्ट्रशस्याधीनमेव भवति । अस्माद्यजमानात्त-द्राष्ट्रं कदाचिदिप न भ्रष्टं भवति । एतच नक्षत्रेष्टकाब्राह्मणादूर्ध्वे द्रष्टव्यम् ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदी-यतैतिरीयसंहिताभाष्ये पञ्चमकाण्डे सप्तमप्रपाठके

चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४ ॥

( अथ पश्चमाष्टके सप्तमप्रपाठके पश्चमोऽनुवाक: । )

यथा वै पुत्रो जातो मियतं एवं वा एष

भ्रियते यस्याग्निरुख्यं उद्यायंति यन्निर्मन्थ्यं कुर्यादि च्छिन्द्याद्वातृंव्यमस्मै जनयेत्स पुनंः परीध्यः स्वादेवैनं योनेर्जनयाति नास्मै भ्रातृंच्यं जनयति तमो वा एतं गृह्णाति यस्या-भिरुख्यं उद्यायंति मृत्युस्तमंः कृष्णं वासंः कृष्णा घेनुईक्षिणा तमंसा (१) एव तमें मृत्युमपं हते हिरंण्यं ददाति ज्योतिवें हिरंण्यं ज्योतिषव तमोऽपं हतेऽथो तेजो वै हिरंण्यं तेजं एवाऽऽत्मन्धंत्ते सुवर्न घर्मः स्वाहा सुव-र्नार्कः स्वाहा सुवर्न शुक्रः स्वाहा सुवर्न ज्यो-तिः स्वाहा सुवर्न सूर्यः स्वाहाऽकों वा एष यद्ग्रिरसावांदियः (२) अश्वमेधो यदेता आहुंतीर्जुहोत्यंकिश्वमेधयेरिव ज्योतीरंषि सं दंधारयेष ह त्वा अंकि श्वमेधीयस्यैतद्यौ कि यत आपो वा इद्मग्ने सिळिलमांसीत्स एतां प्रजापंतिः प्रथमां चितिंभपश्यत्तामुपांधत्त तिद्यमेभवत्तं विश्वकंमीऽब्रवीदुप स्वाऽयानी-ति नेह लोकोंऽस्तीति (३) अब्रवीत्स एतां दितीयां चितिंमपश्यत्तामुपांधत्त तदन्तरिक्षमः भवत्स यज्ञः प्रजापंतिमब्रवीदुप त्वाऽयानीति

नेह छोको। ऽस्तीयं ब्रवीत्स विश्वकर्माणमब्रवी-दुप त्वाऽयानीति केनं नोपैष्यसीति दिश्यां-भिरित्यं बवीत्तं दिश्यं भिरुपैत्ता उपांधत्त ता दिशंः (४) अभवन्त्स पंरमेष्ठी प्रजापंतिम-ब्रवीदुप त्वाऽयानीति नेह लोको ऽस्तीत्यं ब्रवी-रस विश्वकंमीणं च यज्ञं चांब्रवीदुपं वामाऽया-नीति नेह छोके। उस्ती यंबूता स एतां तृती-यां चितिमपश्यत्तामुपांधत्त तदसावंभवत्स जा-दिसः प्रजापंतिमत्रवीदुपं त्वा (५) बाऽ-यानीति नेह लोकोऽस्तीत्यंब्रवीत्स विश्वकं-मीणं च यज्ञं चौत्रवीदुर्प वामाऽयानीति नेह छोकोऽस्तीस्यंबूताः स पंरमेष्ठिनंमब्रवीदुप रवाऽयानीति केनं मोपैष्यसीति छोकंप्रण-येत्यंत्रवीत्तं छै किष्टणयोपैत्तस्माद्यात्याम्नी लोकंप्रणाऽयांतयामा ह्यंसौ (६) आदि-त्यस्तानृषंयोऽब्रुवन्नुपं व आऽयामेति केने न उपैष्यथेति भूमनेत्यंब्रुवन्तान्द्वाभ्यां चिती-भ्यामुपायन्त्स पर्श्वचितीकः समंपद्यत य एवं विद्वानिम चिनुते भूयानिव भवसभीमाँ छोकाः

क्षयित विदुरंनं देवा अथे। प्तासमिव देव-तांना सार्यंच्यं गच्छति (७)॥

(तमंसाऽऽदिस्यांऽस्तीति दिशं आदिस्तः प्रजापंतिमन्नवीदुपं त्वाऽसी पश्चंचत्वारिश्राच । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके सप्तमप्रपाठके पश्चमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥

( अथ पचमाष्टके सप्तमप्रपाठके पचमोऽनुवाक: । )

यथां। वै। प्रत्रः। जातः। म्रियते । एवम् । वै। एषः । म्रियते । यस्यं । अग्निः। उख्यंः । उदा-यतीरयुंत - वायंति । यत् । निर्मन्थ्यंमितिं निः-म-न्थ्यंम्। कुर्यात् । वीति । छिन्दात् । भ्रातृव्यम् । असमै। जनयेव । सः। एव। प्रनेः। परीध्य इति परि-इध्यंः । स्वात् । एव । एनम् । योनेः । जन-यति । न । अस्मै । भ्रातृंव्यम् । जनयति । तमंः । वै। एतम्। गृह्णाति। यस्यं। अग्निः। उरूयंः। उद्दायतीत्युव-वायंति । मृत्युः । तमंः । कृष्णम् । वार्सः । कृष्णा । धेनुः । दक्षिणा । तमसा (१)। प्व । तमंः । मृत्युम् । अपेतिं । हते । हिरंण्यम् । दुदाति । ज्योतिः । वै । हिरंण्यम् । ज्योतिषा । एव । तमः। अपेति । हते । अथो इति । तेर्जः । वै ।

हिरंण्यम् । तेर्जः । एव । आत्मन् । घत्ते । सुर्वः । न । घर्मः । स्वाहां । सुर्वः । न । अर्कः । स्वाहां । सुवंः। न। शुक्रः। स्वाहां। सुवंः। न। ज्योतिः। स्वाहां । सुर्वः । न । सूर्यः । स्वाहां । अर्कः । वे । एषः। यव । अग्निः। असौ । आदियः (२)। अश्वमेध इत्यंश्य-मेधः। यत्। एताः। आद्वंतीरित्या-हुतीः । जुहोति । अकिश्वमेषयोरित्यर्क-अश्वमेषयोः। एव । ज्योतीं श्वि । समितिं । द्याति । एषः । ह । तु । वै। अकिश्वमेधीर्थर्क-अश्वमेधी । यस्यं। एतत्। अग्री। क्रियते । आपंः। वै। इदम् । अग्रे । सिछ-छम्। आसीत्। सः। एताम्। प्रजापंतिरितिं प्रजा— पतिः। प्रथमाम्। चितिंम्। अपश्यत्। ताम्। उ-पेति । अधत्त । तद् । इयम् । अभवद् । तम् । विश्वकर्मेति विश्व-कर्मा । अब्रवीद । उपेति । त्वा। ष्ति । अयानि । इति । न । इह । छोकः । अस्ति। इति (३)। अब्रवीत्। सः। एताम्। दितीयांम्। चितिम् । अपश्यव् । ताम् । उपेति । अधत्त । तव्। अन्तरिक्षम् । अभवद् । सः । यज्ञः । प्रजापंतिमि-ति प्रजा—पतिम्। अबवीत्। उपेति । त्वा । पति । अयानि । इति । न । इह । छोकः । अस्ति । इति ।

अबवीत्। सः। विश्वकर्माणमितिं विश्व-कर्माणम्। अबवीव । उपेति । स्वा । एति । अयानि । इति । केन । मा । उपैष्यसीत्युं प-एष्यंसि । इति । दिश्यां-भिः। इति । अब्रवीद । तम् । दिश्यांभिः । उपदि-त्युंप-ऐत् । ताः । उपेति । अधत्त । ताः । दिशः (४)। अभवन् । सः । परमेष्ठी । प्रजापंतिमिति प्रजा-पतिम्। अबवीव । उपेति । त्वा । एति । अयानि । इति । न । इह । छोकः । अस्ति । इति। अबवीत् । सः । विश्वकंर्माणमितिं विश्व—कर्माणम् । च। यज्ञम्। च। अब्रवीत्। उपेतिं। वाम्। एतिं। अयानि । इति । न । इह । छोकः । अस्ति । इति । अब्रुताम् । सः । एताम् । तृतीयाम् । चितिम् । अ-पश्यव । ताम् । उपेतिं । अधत्त । तव । असौ । अ-भवव । सः । बादियः । प्रजापंतिमिति प्रजा-पति-म्। अब्रवीत्। उपेति । त्वा (५)। एति । अया-नि। इति। न। इह। छोकः। अस्ति। इति। जबवीत्। सः । विश्वकंगीणिमिति विश्व-कर्माणम्। च। यज्ञम् । च। अब्रवीत् । उपेति । वाम्। एति । अयानि । इति । न । इह । लोकः । अस्ति । इति । अब्ताम् । सः । परमेष्ठिनंम् । अब्रवीत् । उपेति ।

त्वा। एति । अयानि । इति । केने । मा । उपैष्य-सीरयुंप-ऐष्यंसि।इति। छोकंप्रणयेति छोकं-प्रणयां। इति । अबवीव । तम् । छोकंप्टणयेति छोकं—प्रणय।। उपैदित्युप-ऐव । तस्माव । अयातयाम्रीत्ययात-याः म्नी । छोकंप्रणेति छोकं—प्रणा। अयतियामेस्ययति— यामा । हि । असौ (६)। आदियः । तान् ऋषयः। अब्रुवन् । उपेति । वः । एति । अयाम । इति । केनं । नः । उपैष्यथेत्युप-ऐष्यथ । इति । मुमा। इति । अबुवन् । तान् । हाभ्याम् । चितीं-भ्यामिति चिति—भ्याम्। उपायत्रित्युप-आयंन्। सः। पश्चंचितीक इति पश्चं -चितीकः । समिति । अपद्यत। यः। एवम् । विद्वान् । अग्निम् । चिनुते । भूयान् । एव । अवति । अभीति । इमान् । छोकान् । जय-ति । विदुः । एनम् । देवाः । अथो इति । एतासाम। एव । देवतानाम् । सायुंज्यम् । गच्छति (७)॥ इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपावे पञ्चमाष्टके सप्तमप्रपाठके पश्चमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥

( अथ पञ्चमकाण्डे सप्तमप्रपाठके पञ्चमो अनुवाकः । )

तिस्र आद्वतयो राष्ट्रभृतस्तुर्ये समीरिताः ॥ अथ पश्चमे पुनःपरीन्धनादयो विधीयन्ते ।

यदुक्तं सूत्रकारेण—" यस्याग्निष्ण्य उद्दायेहाईपत्यादन्यं प्रणयेत्स एक पुनः परीध्यः " इति, तदिदं विधत्ते—

यथा वै प्रत्रो जातो मियत एवं वा एष भियते यस्यामिरुख्य उद्यायति यनि-र्मन्थ्यं कुर्योद्धि च्छिन्द्याद्भातृव्यमस्मे जनयेत्म एव पुनः परीध्यः स्वादेवेनं योने-र्जनयति नास्मे भ्रातृव्यं जनयति , इति।

यस्य यजमानस्योख्याभिः शाम्यति तस्य पुत्रमरणवद्गिनाशनिमित्तं दुःखं जायते । तस्य निर्मन्थ्येनाग्न्यन्तरोत्पादने सति पूर्वोऽ(वेम) पि विच्छिन्द्यात् । स च विच्छिन्नोऽस्य यजमानस्य वैरिणं जनयत् । अतस्तत्परिहाराय गाईपत्यनिष्ठः सोऽभिरेव पुनरप्यानीय परितः काष्ठ्रप्रक्षेपेणेन्धनीयः । तथा सति स्वकारणादेवोत्पन्नत्वादैरिणं न जनयति ।।

अप्रैव प्रायश्चित्तरूपां दक्षिणां विधत्ते —

तमो वा एतं गृह्णाति यस्याग्निरुख्य उद्यायति मृत्युस्तमः कृष्णं वासः कृष्णा धेनुदक्षिणा तमसेव तमो मृत्युमप हते , इति।

पस्य यजमानस्योख्यामिन्द्रयेदेतं यजमानं तमो गृह्णाति, तच मृत्युष-पम् । अतस्तत्परिहाराय कुष्णवर्णमेकं वस्त्रं कुष्णवर्णा च धेनुर्दक्षिणां उनेन दात-च्या । एवं सति तमोरूपत्वाद्दक्षिणायास्तया मृत्युरूपं तमो विनाद्यायति ॥

अथ तत्रैव दानान्तरं विधत्ते-

हिरण्यं ददाति ज्योतिर्वे हिरण्यं ज्योतिषेव तमोऽप हतेऽथो तेजो वै हिरण्यं तेज एवाऽऽत्मन्धत्ते, इति।

हिरण्यरूपेण ज्योतिषा मृत्युरूपस्य तमसो विनाशनं युक्तम् । अपि च हिरण्यस्य तेजस्त्वादात्मनि तेजः संपादयति । तदेतद्वाद्वाणं सर्वान्ते द्रष्टव्यम् ॥ यदुक्तं सूत्रकारेण—" सुवर्न घर्मः स्वाहेति पश्चाकीहुतीर्द्वत्वा" इति,

तदिदं विधातुं मञ्चानुत्पादयति—

सुवर्न घर्मः स्वाहा सुवर्नार्कः स्वाहा सुवर्न शुक्रः स्वाहा सुवर्न ज्योतिः स्वाहा सुवर्न सूर्यः स्वाहा, हति।

सुवर्न स्वर्ग इव, यथा स्वर्गेऽवस्थिता देवा दीप्यमाना एवं घर्मो दीप्य-धानो योऽग्निस्तस्मे स्वाहा हुतमस्तु । एवमुत्तरत्रापि योज्यम् । अर्कोऽर्चनीयः। भुकोऽतिनिर्मेळः । ज्योतिः पकाशरूपः । सूर्यः सूर्यवर्ण आदित्यक्षपः ॥

प्तैर्भन्नेहोंमं विधत्ते—

अकों वा एष यद्ग्निरसावादित्योऽ-श्रमेधो यदेता आहुतीर्जुहोत्यकिश्वमे-धयोरेव ज्योतीः षि सं द्धात्येष ह त्वा अकिश्वमेधीयस्यैतद्ग्नी क्रियते, इति।

योऽयं चीयमानोऽग्निः क्रतुसाधनभूत एषोऽर्चनीयत्वादर्क इत्युच्यते । योऽयमादित्यः स एष क्रतुफलक्ष्यत्वादश्वमेध इत्युच्यते । सुवर्न इत्येतन्मन्नहोमेनार्काश्वमेधयोरग्न्यादित्ययोर्यानि ज्योतीिष तानि संपादयति । यस्य
यजमानस्याग्निचयने तदेतदाहुतिपञ्चकं क्रियते स एष एव यजमानोऽकिश्वमेधी क्रतुसाधनतत्फलाभ्यामुपेतः । एतच ब्राह्मणमग्निर्देवेभ्य इत्यनुवाकान्ते
द्रष्टव्यम् ॥

अथ चितीनां पश्चानां मशंसा । तत्र मथमां चिति मशंसति—

आपो वा इद्मंग्रे सिळ्डमासीत्स एतां प्रजापतिः प्रथमां चितिमपश्यसामुपाधत्त तदियमभवत् , इति।

यदिदं भूम्यन्तारिक्षादिरूपं जगत्तादिदं सृष्टेः प्रागनेन रूपेण विभृतं नाऽऽसी-त्, किं त्वाप एवाऽऽसीत्। तास्वप्सु भूतान्तरं न मिलितं, किं तु नैरन्तर्येण सिक्छ-लभेवाऽऽसीत्। तदानीं प्रजापित्रवस्थातुमाधारः को वा भिषण्यतीति विचार्ये-तां प्रथमां चितिं दृष्ट्वोपाधत्त। तदानीं सा चितिरियं भूमिरूपाऽभवत्। तत्राय भजापित्रवस्थितः।।

अथ द्वितीयां चितिं मशंसति—

तं विश्वकर्माऽब्रवीदुप त्वाऽयानीति नेह छो-

कोऽस्तीत्यब्रवीत्स एतां द्वितीयां चितिमपश्यत्तामुपाधत्त तदन्तिरिक्षमभवव , इति।

विश्वकर्माख्यः कश्चिद्द्योऽवस्थातुमाधारमळभमानस्तं भूमाववस्थितं प्रजा-पतिमिद्दमझनीत् — अहमपि त्वामुपागच्छानि त्वत्समीप उपविशानीति । स च प्रजापतिस्हि भूमी तवावकाशो नास्तीत्यझनीत् । ततः स विश्वकर्मा स्वस्याऽऽधारः को भविष्यतीति विचायेतां द्वितीयां चितिं दृष्ट्वा तामुपाधन्त । तदानीं सा द्वितीया चितिरन्तिसमभवत् । तत्रायं विश्वकर्माऽवस्थितः ॥

अथ दिश्याख्या इष्टकाः मश्रंसति—

स यज्ञः प्रजापतिमद्मवीदुप स्वाऽ-यानीति नेह छोकोऽस्तीसद्भवीत्स विश्वकर्माणमद्भवीदुप स्वाऽयानीति केन मोपेष्यसीति दिश्याभिरिस्यद्भवीत्तं दिश्या-मिरुपेत्ता उपाधत्त ता दिशोऽभवन् , इति।

यहारूपेन पुरुषेण स्थाने पृष्टे सित मजापितः परिजहार । विश्वकर्षा तु केनोत्कोचरूपेण साधनेन सह मां मत्यागिष्यसीति पमच्छ । स च यहो दिक्याभिरिष्टकाभिः सहाऽऽगिष्यामीत्युक्तवा तथैव गतवान् । राष्ट्रपसि माची दिगित्यादिभिर्मश्चेदिंधप्रथेया दिक्याः। ताश्चोपिहताः सत्यो दिश्र्पा अभवन्। ततो यहस्यावकाशोऽभृत्।।

अथ तृतीयां चितिं पशंसति

स परमेष्ठी प्रजापतिमन्नवीदुप त्वाऽया-नीति नेह छोकोऽस्तीयन्नवीत्स विश्वक-मीणं च यज्ञं चान्नवीदुप वामाऽयानीति नेह छोकोऽस्तीयन्नताः स एतां तृतीयां चितिमपश्यत्तामुपायत्त तदसावभवत ,इति।

प्रजापतिर्विश्वकर्मा परमेष्ठीत्येते त्रयोऽप्येत(क)स्येव मूर्तिभेदाः । तत्र परमेः प्रजापतिर्विश्वकर्मा परमेष्ठीत्येते त्रयोऽप्येत(क)स्येव मूर्तिभेदाः । तत्र परमेः ष्ठिना माथितः मजापतिर्भूमाववकाशमदत्त्वा परिजहतः । विश्वकर्मा यज्ञश्रेत्ये तावप्यन्तिरक्षे दिक्षु चावकाशमदत्त्वा परिजहतः । ततः परमेष्ठी विचार्य ततियां चिति हृष्ट्वोपाथत्त । साऽपि चितिर्योरभवत् । तत्रायं परमेष्ठी स्वयमवस्थितः ॥

अय क्रोकंपृणेष्टकां प्रशंसति—

स बादियः प्रजापितमन्नवीदुप स्वाऽया-नीति नेह छोकोऽस्तीयन्नवीस्स विश्वकर्माणं च यज्ञं चान्नवीदुप वामाऽयानीति नेह छोकोऽ-स्तीस्त्यन्नताः स प्रमेष्ठिनमन्नवीदुप स्वाऽया-नीति केन मोपेष्यसीति छोकप्रणयेयन्नवीत्तं छोकप्रणयोपेत्तस्माद्यात्याम्नी छोकप्रणाऽ-यात्यामा ह्यसावादियः , इति।

स आदित्यों लोकंपृणामानीतवान्। तस्यापुपहितायामादित्यस्यावकाशोऽभूत्। पस्मादियमादित्येनाऽऽनीता तस्मादगतसारा लोकंपृणा । आदित्योऽप्यगतसारः, पुनः पुनरावर्तमानोऽपि तस्मिञ्जगदुपकारकस्य प्रकाशकपस्य
सारस्याक्षीयमाणत्वात् । आदित्यवल्लोकंपृणा पुनः पुनः प्रयुज्यमानाऽप्यक्षीयमाणसारा । यत्रे यत्र चितौ छिद्रमस्ति तत्र तत्र लोकंपृणा प्रयुज्यते ॥

अथ चतुर्थपश्चमिती मद्यांसति —

तानृषयोऽत्रुवत्तुप व आऽयामेति केन न उपेष्यथेति भूम्नेत्यबुवन्तान्द्दाभ्यां चिती-भ्यामुपायन्तम पञ्चचितीकः समपद्यत , इति।

तान्मजापतिविश्वकर्मयक्षपरमेष्ठचादित्यानन्ये केचिद्द्ययः स्थानं माधित-बन्तः । ततः प्रजापत्यादिभिरुत्कोचे याचिते सति उत्कोचबाहुर्यं प्रतिक्षाय चितिद्वयमानीतवन्तः । अतस्तेषामवकाशोऽभूत् । तदेवं प्रशस्ताभिश्चितिभिर्थ्यमिः पश्चिचितीकोऽभूत् ॥

एतद्वेदनपूर्वकमनुष्ठानं मशंसति-

य एवं विद्वानिमि चिनुते भूयानेव अवस्पी-माछोकाञ्चयति विदुरेनं देवा अथो एतासा-मेव देवतानाः सायुज्यं गच्छति॥, इति॥ विद्यादिगुणसमृद्धिर्भूयस्त्वं, लोकत्रयस्य स्वाधीनत्वं जयः, देवैर्वेदनं नामैतदीया कीर्तिः । अपि चैतासां देवतानां सहभावं प्रामोति ।।
इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे ृक्रण्णयमुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये पश्चमकाण्डे सप्तमप्रपाठके

पश्चमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥

( अथ पश्चमाष्टके सप्तमप्रपाठके वष्टोऽनुवाकः । )

वयो वा अग्निर्यदेग्निचित्पक्षिणोऽश्रीयात्त-मेवाग्निमंद्यादार्तिमार्छेत्संबत्सरं व्रतं चेरेत्संव-त्सरः हि व्रतं नातिं पशुर्वा एष यद्ग्रिहिनस्ति खळु वै तं पशुर्य एनं पुरस्तांतप्रसर्वे पुपचरित तस्मिरिपश्चारप्राङ्घेपचर्ये जात्मनोऽहि सायै ते-जोंऽसि तेजों मे यच्छ पृथिवीं यंच्छ (१) पृथिव्ये मां पाहि ज्योतिरसि ज्योतिर्मे यच्छा-न्तरिक्षं यच्छान्तरिक्षान्मा पाहि सुवंरिस सुवंभें यच्छ दिवं यच्छ दिवो मां पाहीत्याहिताभिवी इमे लोका विधृता यदेता उपद्धां येषां लोकानां विधृंत्ये स्वयमातृण्णा उपधार्य हिरण्येष्टका उप द्धातीमे वै छोकाः स्वयमातृण्णा ज्योतिर्हिर-ण्यं यत्स्वंयमातृण्णा उपधायं (२) हिरण्येष्ट-उपद्धांतीमानेवैताभिलोंकाङ्गोतिष्मतः कुरुतेऽथी एताभिरेवासमा इमे लोकाः प्र भानित

यास्ते अग्ने सूर्ये रुचं उद्यतो दिवंमातन्वन्ति रश्मिभिः। ताभिः सर्वाभी रुचे जनाय न-स्कृधि । या वी देवाः सूर्ये रुची गोष्विश्वेषु या रुचंः। इन्द्रांग्री ताभिः सवींभी रुचं नो धत्त बु-हस्पते । रुचं नो धेहि (३) ब्राह्मणेषु रुचः राजंसु नस्कृधि । रुचं विश्यंषु शूद्रेषु मीयं धेहि रुचा रुचंम्। देधा वा अग्निं चिंक्यानस्य यशं इन्द्रियं गंच्छत्यमि वां चितमीजानं वा यदेता आहुंतीर्जुहोत्यात्मनेव यशं इन्द्रियं घंत्त ई-श्वरो वा एष जार्तिमातों यें। ऽग्निं चिन्वनं धिकामं-ति तत्त्वां यामि ब्रह्मणा वन्दंमान इति वारु-ण्यर्चा ( ४ ) जुहुयाच्छान्तिरंवैषाऽमेर्गुप्तिरा-रमने। हविष्कृतो वा एष योऽभि चिनुते यथा वै हविः स्कन्दंयेवं वा एष स्कंन्द्ति योऽभि चित्वा स्त्रियमुपैतिं मैत्रावरुण्याऽऽमिक्षया यजेत मैत्रावरुणतांमेवापैरयात्मनाऽस्केन्दाय यो वा अग्निमृंतुस्थां वेदर्तुऋंतुरस्मै कल्पंमान एति प्रत्येव तिष्ठति संवत्सरी वा अग्निः (५) ऋतुस्थास्तस्यं वसन्तः शिरों ग्रीष्मो दक्षिणः पक्षी वर्षाः पुच्छं " शरदुत्तरः पक्षी हे मन्ती मध्ये

पूर्वपक्षाश्चितंयोऽपरपक्षाः प्रशेषमहोरात्राणी-ष्टका एष वा अग्निर्श्वतुस्था य एवं वेद्रुर्त्रिश्चरस्में कल्पमान एति प्रयेव तिष्ठति प्रजापंतिकी एतं ज्येष्ठचंकामो न्यंघत्त ततो व स ज्येष्ठचंमग-च्छच एवं विद्वानिग्नं चिनुते ज्येष्ठचंमव गंच्छति (६)॥

> (पृथिवीं येच्छ यत्स्वयमातृण्णा उपधायं धेह्युचाऽमिश्चिनुते त्रीणि च।)

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके सप्तमप्रपाठके षष्टोऽनुवाकः ॥ ६॥

( अथ पश्चमाष्टके सप्तमप्रपाठके षष्टीऽनुवाकः । )

वयं: वि । अभिः । यव । अभिचिदियंभि—चिव ।
पित्रणं: । अश्रीयाव । तम् । प्व । अभिम् । अद्याव ।
आर्तिम् । एति । ऋच्छेव । संवरसरमिति सं—वः
त्सरम् । व्रतम् । चरेव । संवरसरमिति सं—वत्सः
रम् । हि । व्रतम् । न । अतीति । पृष्ठः । वे । एषः।
यव । अभिः । हिनास्ति । खर्छ । वे । तम् । पृष्ठः ।
यः । एनम् । । पुरस्ति । प्रस्त्रिम् । उपचरतित्युः
प—चरित । तस्माव । पश्चाव । प्राङ् । उपचर्यः
इत्युप—चर्यः । आरमनः । अहिंदसाये । तेजंः ।

असि।तेर्जः। मे । यच्छ । प्रथिवीम् । यच्छ (१)। पृथिवये। मा। पाहि। उयोतिः। असि। ज्योतिः। में।यच्छ। अन्तरिक्षम्। यच्छ। अन्तरिक्षाव। मा।पा-हि। सुवंः। असि। सुवंः। मे। यच्छ । दिवंम् । यच्छ । दिवः। मा। पाहि। इति। आह। एताभिः। वै। इमे। छोकाः । विधृता इति वि-धृताः। यद । एताः। उपद-धातीरथुप-द्याति । एषाम् । छोकानाम् । विधृता इति वि—ध्रुखे । स्वयमातृण्णा इति स्वयम्—आ-तृण्णाः । उपधायेरथुप-धार्य । हिरण्येष्टका इति हिरण्य-इष्टकाः। उपेति । द्धाति । इमे । वै । छोकाः । स्वयमातृण्णा इति स्वयम् आतृण्णाः । च्योतिः । हिरंण्यम् । यवः । स्वयमातृण्णा इति स्व-बस्—बातृण्णाः । उपधायेत्युप-धार्य ( २ ) । हिरण्येष्टका इति हिरण्य=इष्टकाः । उपद्यातीत्युं-प-दर्भाति । इमान् । एव । एताभिः । छोकान् । ज्योतिषमतः । कुरुते । अथो इति । एताभिः । एव । अस्मै। इमे । छोकाः । प्रेति । भान्ति । याः । ते । अमे । सूर्ये । रुचेः । उद्यत इत्युव—यतः । दिवंम् । धातन्वन्तीय।—त्नवन्ति । रश्मिभिरिति रश्मि— भिः । ताभिः। सर्वीभिः। रुचे। जनाय । नः।

( वतचरणाद्याभिधानम् )

कृधि। याः। वः। देवाः। सूर्ये। रुचंः। अशेषु। याः। रुचंः । इन्द्रांग्री इतीन्द्रं—अग्री। ताभिः। सर्वाभिः। रुचेम्। नः। धत्त । बृहस्पते। रुचंग । नः । धेहि (३) । ब्राह्मणेषु । रुचंग्। राजस्विति राज-सु । नः । कृषि । रुचंम्। विश्येषु । शूद्रेषु । मयि । घेहि । रुचा । रुचं ए । देघा । वै । अग्निम् । चिक्यानस्यं । यशः । इन्द्रियम् । गच्छति । अग्निम् । वा । चितम् । ईजानम् । वा । यव । एताः । आहुंतीरित्या—हुतीः । जुहोति । आत्मन् । एव । यशः । इन्द्रियम् । धत्ते । ईश्वरः । वै। एषः । आर्तिम् । आर्तोरिया—अर्तोः । यः । अग्निम् । चिन्वन् । अधिकामतीत्यंधि—कामंति । तत्। त्वा । यामि । ब्रह्मणा । वन्दंमानः । इति । वारुण्या। ऋचा (४)। जुहुयाद। शान्तिः। एव। ए-षा। अग्नेः। गुप्तिः। आत्मनः । हविष्कृत इति हिविः - कृतः । वै । एषः । यः । अग्निम् । चिनुते । यथां। वै। हविः। स्कन्दंति । एवम्। वै। एषः। स्कन्दति । यः। अग्निम् । चित्वा । स्त्रियंम् । उपैतीत्युंप-एति । मैत्रावरुण्येति मैत्रा-वरु-ण्या। आमिक्षया। यजेत। मैत्रावरुणतामितिं मैत्रा-

वरुणतांम् । एव । उपेति । एति । आत्मनः । अस्कं-न्दाय । यः। वै । अग्निम्। ऋतुस्थामित्यृंतु—स्थाम्। वेदं। ऋतुर्ऋतुरित्यृतुः —ऋतुः। अस्मै । कल्पंमानः। एति । प्र-तीति । एव । तिष्ठति । संवत्सर इति सं —वत्सरः । वै । अग्निः ( ५ ) । ऋतुस्था इत्यृंतु—स्थाः । तस्यं । वसन्तः । शिरंः । ग्रीष्मः । दृक्षिंणः । पक्षः । वर्षाः । पुच्छंम् । शरव् । उत्तरं इत्युव्—तरः । पक्षः । हेम-न्तः । मध्यंम् । पूर्वपक्षा इति पूर्व-पक्षाः । चितंयः । अपरपक्षा इत्यंपर-पक्षाः । पुरींषम् । अहोरात्राणीत्यंहः-रात्राणि । इष्टंकाः । एषः । वै । अग्निः । ऋतुस्था इत्यृंतु—स्थाः । यः । एवम् । वेद्ं । ऋतुर्ऋतुरित्यृतुः —ऋतुः । अस्मै।कल्पंमानः । एति । प्रतीति । एव । तिष्ठति । प्रजापंतिरितिं प्रजा— पतिः। वै। एतम् । ज्येष्ठचंकाम इति ज्येष्ठचं — कामः। नीतिं। अधत्त। ततः। वै। सः। ज्यै-ष्ट्यंम् । अगच्छत् । यः । एवम् । विद्वान् । अग्निम् । चिनुते । ज्येष्ठचंम् । एव । गच्छति (६)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पञ्चमाष्टके सप्तमप्रपाठके षष्टोऽनुवाकः ॥ ६ ॥ ( अथ पञ्चमकाण्डे सप्तमप्रपाठके षष्ठोऽनुवाकः । )

पुनःपरीन्धनाद्यत्र पश्चमे समुदीरितम् ॥

अथ पष्ठे व्रतचरणादिकमभिधीयते।

यदुक्तं सूत्रकारेण—" संवत्सरं न कंचन प्रत्यवरोहेन्न च रापामुपेयान्न पक्षिणोऽश्रीयात् '' इत्यादि, तत्र पक्ष्यशननिषेधक्रपं संवत्सरव्रतं विधन्ते—

> वयो वा अग्निर्यद्गिचित्पक्षिणोऽश्री-यात्तमेवाग्निमद्यादार्तिमार्छेरसंवरसरं व्रतं चरेरसंवरसरः हि व्रतं नाति , इति।

योऽयं चीयमानोऽग्निः स पिक्षस्वरूप एव । 'वयसां वा एष प्रतिपया चीयते 'इति पूर्वमुक्तम् । एवं सत्ययमग्निचिद्यदि पिक्षणो भक्षयेत्तत्र्द्यिग्नेव भिक्षतवान्भवति । ततो म्नियेत । अतस्तत्पिरहाराय संवत्सरमात्रं पिक्षभक्षण-वर्जनरूपं वर्तं चरेत् । त(य)स्मात्संवत्सरमतीत्य व्रतचरणं न कापि दृष्टं तस्मात्तद्वत(तं) पर्योप्तम् । एतद्वाद्यणं पूर्वोक्तं च चितिप्रशंसारूपं व्राह्मणं सर्वन्ते द्रष्ट्व्यम् ।।

अथ चित्यारोहणस्य पश्चिमदिङ्नियमं विधत्ते—

पशुर्वा एष यद्मिहिनस्ति खलु वै तं पशुर्य एनं पुरस्तात्प्रयञ्चमुपचरति तस्मात्पश्चा-त्पाङ्कपचर्य आत्मनोऽहिश्सायै , इति।

अग्नेः पशुरूपत्वात्पुरस्तादारोहणे यथा पशुः शृङ्गाभ्यां हिनस्ति तद्वद्यपिष हिस्पात् । तस्मात्पश्चिमायां दिशि प्राड्युखेनोपचर्य आरोहणीयः । तचाऽऽत्मन आरोहुरहिंसार्थं भवति । एतचाग्ने तव श्रवो वय इत्यनुवाके द्रष्टव्यम् ॥

यदुक्तं सूत्रकारेण ''तेजोऽसि तेजो मे यच्छेति हिरण्येष्टकाम्" इति, ''ज्यो-तिरासि ज्योतिमें यच्छेति हिरण्येष्टकाम्'' इति च, ''सुवरिस सुवर्मे यच्छेति हिरण्येष्टकाम्" इति च, तदेतिद्विधातुं मन्नानुत्पादयति—

तेजोऽसि तेजो मे यच्छ प्रथिवीं यच्छ। प्रथिवये मा पाहि ज्योतिरसि ज्योतिर्मे यच्छा-

न्तरिक्षं यच्छान्तरिक्षान्मा पाहि सुवरिस सु-वर्मे यच्छ दिवं यच्छ दिवो मा पाहि , इति ।

प्रथमित्रतावुषधातन्ये हे हिरण्येष्टके त्वं तेजोक्ष्पाऽसि, मे मदर्थे तेजो देहि।
तथा पृथिकी देहि। यद्वा मदुपकारित्वेन नियमय । तस्याः पृथिन्याः सकाज्ञान्मां पाहि। यथा पृथिकी नोपद्रवं करोति तथा कुरु । एवं तृतीयपश्चमिनतिविषययोरुत्तरयोर्भन्नयोर्योज्यम् । सुवः स्वर्गमुखम् । दिवं द्युलोकम् ॥

एतेर्भन्नेः साध्यमुपधानं विधत्ते —

इयाहैताभिनी इमे लोका विधृता यदेता उपद्धारयेषां लोकानां विधृत्ये , इति।

इत्युक्तान्मचानुपथानकाले पठेत् । एताभिष्टिरण्येष्टकाभिरिमे चयो छोका विधृताः । अत एतदुपथानं लोकधृत्ये भवति ॥

अस्योपधानस्य तत्तचितिगतस्वयमातृण्णाभ्य ऊँध्वै कालं विधत्ते—

स्वयमातृण्णा उपधाय हिरण्येष्टका उप द्धा-तिमे वे लोकाः स्वयमातृण्णा ज्योतिर्हिरण्यं यत्स्वयमातृण्णा उपधाय हिरण्येष्टका उपद्धातीमानेवताभिलोंकाञ्ज्ञचोतिष्मतः कुरु-तेऽथो एताभिरेवास्मा इमे लोकाः प्रभान्ति, इति ।

एतच स्वयमातृण्णामित्यनुवाके द्रष्टव्यम् ॥

यदुक्तं सूत्रकारेण-"यास्ते अग्ने सूर्ये रुच इति तिस्नो रुचः" इति, रुगा- रुया आहुतीर्जुहुयादित्यर्थः । तत्र प्रथमामाह—

यास्ते अग्ने सूर्ये रुच उद्यतो दिवमातन्वन्ति रिश्मिभिः।ताभिः सर्वाभी रुचे जनाय नस्कृषि।, इति।

हैऽग्ने सूर्ये सूर्यमण्डले स्थितस्य ते तवोद्यत उदयं गच्छतो या रुचो दीप्तयो दिवं द्युलोकमातन्वन्ति सर्वतो व्यामुवन्ति ताभिः सर्वाभी रिक्मिमिन् जनायास्मदीयजनार्थ रुचे कृधि रुचं दीप्तं(प्तिं) कुरु ॥

अथ द्वितीयामाह--

या वो देवाः सूर्ये रुची गोष्वश्वेषु या रुचः । इन्द्रामी ताभिः सर्वाभी रुचं नो धत्त बृहरूपते, इति । हे देवा वो युष्पाकं संबन्धिन्यः सूर्यमण्डळे या रुचो दीप्तयो वर्तन्ते, तथा गोष्वश्वेषु च या रुचो वर्तन्ते, हे इन्द्रामी ताभिः सर्वाभिदींप्तिभिनींऽस्म-दर्थ रुचं धत्त दीप्तं(प्तिं) कुरुत ॥

अथ तृतीयामाह—

रुचं नो घेहि ब्राह्मणेषु रुचः राजसु नस्कृषि । रुचं विश्येषु शूद्रेषु मिय घेहि रुचा रुचम्।, इति।

हेऽमे नोऽस्मदीयेषु ब्राह्मणेषु रुचं धेहि प्रकाशं कुरु । नोऽस्मदीयेषु राज-मु रुचं कुधि प्रकाशं कुरु । तथा विश्येषु वैश्येषु शूदेषु च रुचं प्रकाशं कुरु । तथा रुचा त्वदीयया दीष्त्या मिथ रुचं धेहि प्रकाशं कुरु ॥

एतैर्भन्नैः साध्यं होमं विधत्ते --

हेथा वा अग्निं चिक्यानस्य यश इन्द्रियं ग-च्छत्यग्निं वा चितमीजानं वा यदेता आहुती-र्जुहोत्यात्मन्नेव यश इन्द्रियं धत्ते , इति।

यो यजमानोऽप्तिं चितवांस्तस्य यशः कीर्तिरिन्द्रियं सामर्थ्यं वाडन्यत्र गच्छति । कुत्रेति चेच्छूयतां, योऽयमिदानीं चितोऽग्निस्तं वा प्रामोति । य-स्त्वीजानः पूर्वं चितेऽग्रौ यागं कृतवांस्तं वा प्रामोति । सर्वथाऽप्यस्माद्यज्ञ-मानादपगच्छति । एतेर्भन्नेहोंमे तु तद्यश इन्द्रियं च स्वात्मन्येव धारयति । एतचाग्निर्देवेभ्य इत्यनुवाकादूर्ध्वे द्रष्ट्व्यम् ॥

यदुक्तं सूत्रकारेण "तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमान इति शालामुखिये

हुत्वा" इति, तदिदं विधत्ते —

ईश्वरो वा एष आर्तिमातोयोंऽग्निं चिन्वत्रधिकाः
मित तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमान इति वारुण्यः
ची जुहुयाच्छान्तिरवैषाऽग्नेग्रीपिरात्मनः , इति।
यो यजमानश्रयनकालेऽग्निमधिरुह्य पादेनाऽऽक्रामित एष यजमानो वि-

नाशं प्राप्तं सपर्थः । तत्परिहाराय तत्त्वा यामीत्यृचा जुहुयात् । सेयपृगिन्द्रं वो विश्वतस्परीन्द्रं नर इत्यनुवाके व्याख्याता। एषाऽऽहुतिरग्नेः शमनहेतुरात्म-नो यजपानस्य च रक्षणहेतुः । तचाग्ने तव अवो वय इत्यनुवाके द्रष्टव्यम् ॥ यथाऽग्निचयनादूर्ध्वं तदङ्गत्वेन सौत्रामणी पूर्वं विहितवमत्र मैत्रावरुणीं विधत्ते—

> हिविष्कृतो वा एष योऽभिं चिनुते यथा वै हिवः स्कन्द्रयेवं वा एष स्कन्दित योऽभिं चित्वा स्त्रियमुपैति मैत्रावरुण्याऽऽमिक्षया यजेत मैत्रा-वरुणतामेवोपैत्यारमनोऽस्कन्दाय , इति।

यो यजमानोऽभिं चिनुत एष हविःस्वरूपं प्राप्तः । तथा सित स्त्रीगमन(नेऽ)स्य स्वरूपनाशो हविनीशसमानः । अतस्तत्परिहारार्थं यजेत । तेन यागेन स्वयं मित्रा-बरूणसंबन्धितां भाष्य यागादूर्ध्वं हविष उपयुक्तत्वाद्धविःस्थानीयस्य स्वस्य गमनेऽपि नास्ति नाशः ॥

अथाप्ति संवतसरक्षपकल्पनया प्रशंसति—

यो वा अग्निमृतुस्थां वेदर्तुर्ऋतुरस्मै कल्पमान् एति प्रत्येव तिष्ठति संवरसरो वा अग्नि-ऋतुस्थास्तस्य वसन्तः शिरो ग्रीष्मो दक्षिणः पक्षो वर्षाः पुच्छः शरदुत्तरः पक्षो हेमन्तो मध्यं पूर्वपक्षाश्चितयोऽपरपक्षाः पुरीषमहो-रात्राणीष्टका एष वा अग्निऋतुस्था य एवं वेदर्तुर्ऋतुरस्मै कल्पमान एति प्रत्येव तिष्ठति, इति।

ऋतुषु तिष्ठतीत्यृतस्थाः संवत्सरस्तद्भूपमित्रं यो वेद मनसा भावयेत्, अस्मै यजमानाय स स ऋतुः स्वस्वोचितभोगपदानसमर्थः सन्नेनं प्रामोति । तद्भोगेन चायं प्रतितिष्ठति । संवत्सरो वा अमिरित्यादि भावनाप्रकारः । य एवं वेदे-त्यादि पूर्वोक्तफलोपसंहारः ॥

अथ फलान्तरेण प्रशंसति—

प्रजापतिर्वा एतं ज्येष्टचकामी न्यथत्त ततो

वे स ज्येष्ठचमगच्छच एवं विदानिमं चिनुते ज्येष्ठचमेव गच्छति ॥ , इति।

न्यधत्त चितवानित्यर्थः । ज्यैष्ठचं वयोगुणाभ्यामाधिनयम् । एतम् सर्व-मन्ते द्रष्टव्यम् ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविर्विते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीः यतैत्तिरीयसंहितामाष्ये पश्चमकाण्डे सप्तमप्रपाठके षष्टोऽनुवाकः ॥ ६ ॥

( अय पद्ममाष्टके सप्तमप्रपाठके सप्तमोऽनुवाकः । )

यदार्क्तात्समसुंस्रोध्दृदो वा मनसो वा संभृतं चक्षेषो वा। तमनु प्रेहि सुकृतस्यं लोकं यत्र-र्षयः प्रथमजा ये पुराणाः । एतः संघस्य परि ते ददामि यमावहांच्छेवधिं जातवेदाः । अन्वागन्ता यज्ञपंतिवों अत्र तः स्मं जानीत परमे व्योमन् । जानीतादेनं परमे व्योमन्देवाः सधस्था विद रूपमंस्य । यदागच्छां व (१) पथिभिर्देवयानैरिष्टापूर्ते कृणुतादाविरस्मै । सं प्र च्यंवध्वमनु सं प्र यातांग्ने पथी देवयानां-न्कृणुध्वम् । अस्मिन्त्सधस्ये अध्युत्तंरस्मिन्विश्वं देवा यर्जमानश्च सीद्त । प्रस्तरेणं परिधिनां खुचा वेद्यां च बहिंषां । ऋचेमं यज्ञं ने। वह सुवंदेंवेषु गन्तंवे । यदिष्टं यत्पंरादानं यद्तं

या च दक्षिणा। तव (२) अभिवैश्वकर्मणः सुर्वदेवेषुं नो द्धव। येनां सहस्रं वहंसि येनां में सर्ववेद्वेषुं नो द्धव। येनां सहस्रं वहंसि येनां में सर्ववेद्सम्। तेनेमं यज्ञं नो वह सुर्वदेवेषु गन्तेवे। येनां में दक्षिणा युक्ता यज्ञं वहंन्त्यु-तिवां। तेनेमं यज्ञं नो वह सुर्वदेवेषु गन्तेवे। येनां में सुकृतः पथा मधोधीरां व्यानशः। तेनेमं यज्ञं नो वह सुर्वदेवेषु गन्तेवे। यत्र धारा अनेपेता मधोर्ष्वतस्यं च याः। तद्गिः वैश्वकर्मणः सुर्वदेवेषुं नो दधव (३)॥

( आगच्छात्तद्यांनशुस्तेनेमं यज्ञं ने वह सुवेदेवेषु गन्तवे चतुर्देश च । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाप्टके सप्तमप्रपाठके सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७ ॥

( अय पश्चमाष्टके सप्तमप्रपाठके सप्तमोऽनुवाक: । )

यत । आकूतादिया—कृतात । समसुस्रोदिति सम—असुस्रोत । हृदः । वा । मनसः । वा । संभृतमिति सं—भृतम् । चर्र्यं । वा । तम् । अनुं ।
मेति । इहि । सुकृतस्येति सु—कृतस्यं । छोकम् ।
यत्रं । ऋषयः । प्रथमजा इति प्रथम—जाः । ये ।
प्राणाः । एतम् । सधस्येति सथ—स्थ । परीति ।

ते । द्दामि । यम् । आवहादित्यां —वहात् । शेवधि-मिति शेव-धिम्। जातवेदा इति जात-वेदाः। अन्वागन्तेत्यंनु —आगन्ता। यज्ञपंतिरितिं यज्ञ —पतिः। वः। अत्रं। तम्। रम। जानीत। परमे । व्योम-न्निति वि—ओमन्। जानीतात्। एनम्। परमे। व्योमनिति वि-जीमन् । देवाः । सधस्था इति सध—स्थाः । विद् । रूपम् । अस्य । यत् । आग-च्छादित्यां—गच्छांव (१)। पथिमिरितिं पथि— भिः । देवयानैशितं देव-यानैः । इष्टापूर्ते इतीष्टा-पूर्ते। कृणुताद् । आविः। अस्मै। सम् । प्रेतिं । च्यवध्वम् । अन्विति । सम् । प्रेति । यात । अग्ने । पथः । देवयानानिति देव-यानांन् । कृणुध्वम् । अस्मिन् । सधस्थ इति सध—स्थे । अधीति । उत्तं-रस्मिनित्युत्—तरस्मिन् । विश्वे । देवाः। यर्जमानः। च । सीदत । प्रस्तरेणिति प्र—स्तरेणं । परिधिनेति परि-धिनां। सुचा। वेद्यां। च । बर्हिषां। ऋचा। इमम् । युज्ञम् । नः । वह । सुर्वः । देवेषुं । गन्तवे । यत् । इष्टम् । यत् । परादानमितिं परा —दानंम् । यद। दुत्तम्। या। च। दक्षिंणा। तद (२)। आग्निः। वैश्वकर्मण इति वैश्व—कर्मणः। सुवंः।

देवेषुं। नः। द्धत्। येनं। सहस्रंम् । वहंसि । येनं । अग्ने । सर्ववेदसिमितिं सर्व-वेदसम् । तेनं । इमम्। यज्ञम्। नः। वह। सुवैः। देवेषु। गन्तेवे। येनं । अमे । दक्षिणाः । युक्ताः । युक्तम् । वहन्ति । ऋत्विर्जः । तेनं । इमम् । यज्ञम् । नः। वह । सुर्वः । देवेषु । गन्तंवे । येनं । अग्रे । सुकृत इति सु-कृतः। पथा । मधीः । धाराः । व्यानश्चारिति वि-आनशः । तेनं। इमम्। यज्ञम्। नः। वह। सुर्वः। देवेषु । गन्तवे । यत्रे । घाराः । अनेपेता इसनेप-इताः । मधीः । प्टतस्य । च । याः । तत् । अग्निः । वैश्व-कर्मण इति वैश्व—कर्मणः । सुवंः । देवेषु । नः। द्धत् (३)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापद्पाठे पश्चमाष्टके सप्तमप्रपाठके सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७॥

( अथ पश्चमकाण्डे सप्तमप्रपाठके सप्तमोऽनुवाकः । )

व्रतेष्टकामशंसा हि सर्वाः षष्ठे समीरिताः ॥

अथ सप्तम आकृतिमन्ना उच्यन्ते ।

यदुक्तं सूत्रकारेण—" यदाक्तादिति दशाऽऽकूतीर्हुत्वा " इति, तत्र प्रथ-मामाह—

यदाकूतात्समसुस्रोध्दृदो वा मनसो वा संभृतं

चक्षुषो वा। तमनु प्रेहि सुकृतस्य छोकं यत्र्षयः प्रथमजा ये पुराणाः।,इति।

आकृतादिभिः संभृतं संपादितं यत्फलं पूर्वो यजमानसंघः समसुस्रोः
समयक्पाप्तवान्, हे यजमान त्वं सुकृतस्य लोकं त्वदीयस्य कर्मणः फलभूतं तं
भोगमनुषेहि अनुक्रमेण प्राप्नुहि । आकृतं संकल्पोऽक्षयं सुखं प्राप्नोमित्येवंरूपः । त्हद्यं चित्तं श्रुतिस्मृत्युदितसाधनोपायचिन्तनम् । मनोऽन्तःकरणं
सदनुकूलपितकूलपृहत्तिनिहृत्यात्मकम् । चक्षुःशब्देन दशेन्द्रियाणि लक्ष्यन्ते ।
यानि सम्यगनुष्ठानेनाभिमतं फलं साधयन्ति । एतैः सर्वैः संपादितं प्राप्नुहीत्यन्वयः । यत्र यस्मिनसुकृतस्य लोके प्रथमजाः स्वयंभूप्रभृतय ऋषयः सर्वज्ञाः
भासते । ये च पुराणाः पूर्वे यजमानाः सन्ति तेऽपि यत्राऽऽसते तमनुषेहि ॥

अथ द्वितीयामाइ—

एत सधस्थ परि ते ददामि यमावहाच्छेव धिं जातवेदाः । अन्वागन्ता यज्ञपतिवों अत्र तः सम जानीत परमे व्योमन्।, इति।

हे सधस्थ ऋत्विग्यजमानैरस्माभिः सहास्यां यश्वभूमाववस्थित हेऽमे ते तुभ्यमेतं यजमानं परिददामि रक्षार्थं त्वद्धस्ते ददामीत्यर्थः । जातवेदा उत्पन्धानां प्राणिनां योगक्षेमाभिज्ञस्त्वं शेवधिं निधिवद्रक्षणीयं यं यजमानमावहा-दावहिस मदीयोऽयमिति स्वीकरोषि, तं यजमानं परिददामीति पूर्वत्रान्वयः । हे देवा यज्ञपतिरयं यजमानो वो युष्मानन्वागन्ता युष्माकं पृष्ठ आगमिष्यति । अत्रास्मिन्परमे व्योमञ्चत्कृष्टविशिष्टरक्षणयोग्ये स्थाने भवदीये लोके तं यजमानं जानीत स्म सर्वथा रक्षणीयोऽयमिति स्मरत ।।

अथ तृतीयामाह -

जानीतादेनं परमे व्योमन्देवाः सधस्था विद्र रूपमस्य । यदागच्छात्पथिभिर्दे-वयानैरिष्टापूर्ते कृणुतादाविरस्मै । , इति।

हे देवाः परमे स्थाने भवदीये लोक एनं जानीताद्यजमानमविस्मृत्य सर्वदा रक्षार्थं स्मरत । हे सथस्था यजमानेन सह तस्मिन्पुण्यलोके स्थिता देवा अस्य यजमानस्य रूपमग्निचयनाद्यनुष्ठानयुक्तं स्वरूपं विद जानीत तस्मिल्लीके पुनः ( आकृतिमन्त्राभिधानम् )

पुनः स्परत । देवयानैर्भवदीयगमनयोग्यैः पथिभिर्मार्गेर्यदागच्छाद्यो यजमान आगच्छति अस्मा एतद्यजमानार्थमिष्टापूर्ते श्रौतस्मार्तकर्मफले आविष्क्रणुता-त्मकटी कुरुत, हे यजमान तवेदं श्रीतकर्मफलमिदं च स्मार्तकर्मफलमित्येवं सावधाना अनुगृह्यीतेत्यर्थः ॥

अथ चतुर्थीमाइ—

सं प्र च्यवध्वमनु सं प्र याताम्ने पथी देवया-नान्कृणुध्वम् । अस्मिन्तसभस्ये अध्युत्तर-स्मिन्विश्वे देवा यजमानश्च सदित।, इति।

हेऽग्ने त्वं विश्वे देवाः सर्वेऽपि देवा यजमानश्रेत्येते यूयं सर्वेऽपि संपच्यवः ध्वमस्माङ्क् लोकस्थानात्सम्यक्पच[लत, च]लित्वा चानुसंप्रयातानन्तरं यजमान नेन संगता एव गच्छत । गमनकाले च देवयानान्पथः क्रणुध्वं, न तु नरकले। कमनुष्यलोकमार्गः कर्तव्यः । सधस्ये यजमानेन सहावस्थानयोग्येऽस्मिन्यज्ञ-भूमिकपे भूलोकेऽध्युत्तरस्मिन्फलभोगस्थाने स्वर्गलोके च सीदत यजमानो यूपं च सह तिष्ठत ॥

अथ पश्चमीमाह-

प्रस्तरेण परिधिना सुचा वेद्या च बर्हिषा। ऋचेमं यज्ञं नो वह सुवर्वेषेषु गन्तवे । , इति ।

है अपे प्रस्तरादिभिः सर्वेर्धक्षसाधनैः सहितं नो अस्मदीयमिमं यक्तं सुवः स्वर्गळोके वह प्रापय । किमर्थम्, देवेषु गन्तवे देवानां मध्ये गन्तुं, तेषां प्रदर्शना-र्थमित्यर्थः ॥

अथ षष्टीमाइ-

यदिष्टं यत्परादानं यहत्तं या च दक्षिणा। तद्-मिवें श्वकर्मणः सुवर्देवेषु नो द्धत्।, इति।

दर्भपूर्णमासादिरूपं यत्कर्भेष्टमनुष्ठितं, यच परादानं दीनान्धक्रपणादिभ्यः स्वरपदानं, यदपि दत्तं बहिर्वेदि पात्रभूतेभ्योऽनूचानेभ्यो बहु द्रव्यं समर्पितं, या चान्या दक्षिणा यज्ञमध्ये गवादिरूपा दत्ता, नोऽस्मदीयं तत्सर्वे वैश्वकर्मणः क्रत्स्नकर्मस्वामिभूतोऽयमग्निः सुवर्देवेषु स्वर्गलोकनिवासिषु द्धत्स्थापयत् ॥

अथ सप्तमीमाइ—

यना सहस्रं वहिस येनामे सर्ववेदसम् । तेनेमं यज्ञं नो वह सुवर्देवेषु गन्तवे ।, इति।

हेऽमे त्वं येन मार्गेण सहस्रं वहास सहस्रदक्षिणाकं यज्ञं नयसि, येन च सर्ववेदसं सर्वस्वदक्षिणाकं यज्ञं नयसि, तेन मार्गेण नोऽस्मदीयमिमं यज्ञं वह नय। सुविरित्यादि पूर्ववत् ॥

अथाष्ट्रमीमाह—

येनाम्ने दक्षिणा युक्ता यज्ञं वहन्त्यृत्विजः । तेनेमं यज्ञं नो वह सुवदेंवेषु गन्तवे ।, इति ।

[हेऽम्न] ऋत्विजः सर्वे युक्ता योग्याः शास्त्रीया दक्षिणा यज्ञं चेमं येन शास्त्रीयेण पार्गेण वहन्ति निर्वहन्त्यनुतिष्ठन्तीत्यर्थः । तेनैव शास्त्रीयेण मार्गेणेमं यज्ञमित्यादि पूर्ववत् ॥

अथ नवमीमाइ-

येनाग्ने सुकृतः पथा मधोधीरा व्यानशुः।
तेनेमं यज्ञं नो वह सुवर्देवेषु गन्तवे।, इति।

है इसे सुक्रतः पूर्वे पुण्यक्रतो यजमाना येन [पथा] मार्गेण गत्वा मधोर्मधुरस्य पीयूषस्य धारा व्यानशुव्याप्तवन्तस्तेनेत्यादि पूर्ववत् ॥

अथ द्रामीमाइ-

यञ्ज धारा अन्पेता मधोर्घृतस्य च याः । तद-

यत्र यस्मिङ्घोके मधोर्माक्षिकस्य घृतस्य च [या] धारा अनपेता अविच्छित्राः [स्ता]स्तत्र लोकेऽग्निरित्यादि पूर्ववत् । एते च दश मन्नाः पूर्वस्मिन्मन्नकाण्डे ममाग्न इत्यनुवाकाद्रध्वं द्रष्ट्वयाः ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदी॰ यतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये पश्चमकाण्डे सप्तमप्रपाठके

सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७ ॥

( अथ पन्तमाष्टके सप्तमप्रपाठकेऽछमोऽनुवाक: ।)

यास्ते अमे समिधो यानि धाम या जिह्ना जातवेदो यो अर्चिः। ये ते अमे मेडयो य इन्दंवस्ते भिरात्मानं चिनुहि प्रजानन् । उत्सन्न-यज्ञो वा एष यदाग्नेः किं वार्डहैतस्यं क्रियते किं वा न यदा अध्वर्ध्रमेश्चिन्वत्रेतरेयात्मनो वै तदन्तरेति यास्ते अमे समिधो यानि ( १ ) घामेत्यं हैषा वा अग्नेः स्वंयंचितिरग्नि-रेव तद्भीं चिनोति नाध्वर्युरात्मनोऽन्तरेति चतंस्र आशाः प्र चंरन्त्वमयं इमं ने। यज्ञं नंयतु प्रजानन् । घृतं पिन्वंन्नजरः सुवीरं ब्रह्म समिद्रंवत्याहुंतीनाम् । सुवर्गाय वा एष छोका-योपं धीयते यत्कूर्मश्चतंम्र आशाः प्र चंर-न्त्वमय इत्यांह (२) दिशं एवैतेन प्र जां-नातीमं ने। यज्ञ नंयतु प्रजानित्यां ह सुवर्गस्यं लोकस्याभिनीत्ये ब्रह्मं समिद्रवत्याहुतीना-मियां ह ब्रह्मणा वै देवाः सुवर्ग छोकमांय-न्यद्वस्रंण्वत्योपद्धांति ब्रह्मंणैव तद्यजंमानः सुवर्ग छोकमेति प्रजापंतिर्वा एष यदमिस्तस्यं प्रजाः पश्चवश्छन्दृं। सि रूप सर्वान्वर्णानिष्टं- कानां कुर्याद्विपेणैव प्रजां प्रश्लन्दाः स्यवं रुन्धेऽथी प्रजाभ्यं प्रवेनं प्रशुभ्यश्छन्दे।भ्योऽ-वरुष्यं चिनुते (३)॥

> ( एति यास्तं अमे समिधो यान्यमय इत्याहे-ष्टकाना १ षोडीश च । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके सप्तमप्रपाठकेऽष्टमोऽनुवाकः ॥ ८॥

( अथ पद्ममाष्टके सप्तमप्रपाठकेऽष्टमोऽनुवाकः । )

याः । ते । अग्ने । समिध इति सम्-इधः । या-नि । धामं । या । जिह्वा । जातवेद इति जात-वेदः। यः। अर्चिः। ये। ते। अग्ने। मेडयः। ये। इन्द्वः। तें भिः। आत्मानेष्। चिनुहि । प्रजाननिति प्र— जानन् । उत्सन्नयज्ञ इत्युंत्सन्न—यज्ञः । वै । एषः । यव । अग्निः । किम् । वा । अहं । एतस्यं । क्रियतें। किम्।वा।न।यत्।वै। अध्वर्युः। अग्नेः।चिन्वन्। अन्तरेतीर्यन्तः-एति । आत्मनंः। वै । तत्। अन्तः। एति । याः । ते । अग्ने । समिध इति सम् —इधंः । यानि (१)। धामं। इति । आह। एषा । वै। अग्नेः। स्वयंचितिरितिं स्वयं — चितिः। अग्निः। एव। तत् । अग्निम् । चिनोति । न । अध्वर्धुः । आत्मनंः।

अन्तः। एति । चतंस्रः । आशांः। प्रेति । चरन्तु। अग्नर्यः । इमम् । नः । यज्ञम् । नयतु । प्रजाननि-ति प्र-जानन् । घृतम् । पिन्वंन् । अजरंम् । सुवी-रमितिं सु-वीरंम्। ब्रह्मं। समिदितिं सम्-इव । अवति । आहुंतीनामित्या—हुतीनाम् । सुवर्गायेति सुवः-गायं । वै । एषः । छोकायं । उपेति । धीय-ते । यत् । कूर्मः । चतंस्रः । आशाः । प्रेतिं। चरन्तु । बाग्रयंः। इति । जाह ( २ ) । दिशंः। एव। एतेनं । प्रेति । जानाति । इमम् । नः । यज्ञम् । नयतु । प्रजानिविति प्र—जानन् । इति । आह । सुवर्गस्यति सुवः – गस्य । छोकस्य । अभिनीया इयभि-नीत्ये। ब्रह्मं । समिदितिं सम्-इव । अवति । आहुंतीनामित्या—हुतीनाम् । इति । आहु । ब्रह्मणा। वै। देवाः । सुवर्गमिति सुवः-गम् । लोकम् । आयन् । यत् । ब्रह्मण्वत्येति ब्रह्मण्--वत्या । उपद्धातीत्युप-द्धांति । ब्रह्मणा । एव । तत् । यजंमानः । सुवर्गमितिं सुवः – गम् । छोकम् । पति । प्रजापंतिरितिं प्रजा-पतिः । वै । एषः । यत् । अग्निः । तस्यं । प्रजा इति प्र—जाः । प्रावः । छन्दांश्सि । रूपम् । सर्वान् । वर्णान् । इष्टं- कानाम् । कुर्यात् । रूपेणे । एव । प्रजामिति प्र—जाम् । पृश्चन् । छन्दिश्मि । अवेति । रुन्धे । अथो
इति । प्रजाभ्य इति प्र—जाभ्यः । एव । एनम् ।
पृशुभ्य इति पृशु—भ्यः । छन्देश्य इति छन्देः—भ्यः । अवरुध्येत्यंव— रुध्यं । चिनुते (३)॥
इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पञ्चमाष्टके
सप्तमप्रपाठकेऽष्टमोऽनुवाकः ॥ ८॥

( अथ पञ्चमकाण्डे सप्तमप्रपाठकेऽष्टमोऽनुवाकः।)

आकृत्याहुतिमन्ना ये ते सप्तम उदीरिताः ॥ अथाष्ट्रमे स्वयंचित्यादिकमभिधीयते ।

यदुक्तं सूत्रकारेण—"यास्ते अम्ने समिध इति स्वयंचित्याऽभिमृशति " इति, तदेतद्विधातुं मन्नमुत्पादयति—

यास्ते अग्ने समिधो यानि धाम या जिह्वा जा-तवेदो यो अर्चिः। ये ते अग्ने मेडयो य इन्द-वस्तेभिरात्मानं चिनुहि प्रजानन् । , इति।

हे जातवेदोऽग्ने ते त्वदीयाः समिधः समिन्धनिक्तया याः सन्ति, यानि च धाम त्वदीयानि स्थानानि गाईपत्यादीनि, या च जिह्वा त्वदीया काली करा-लीत्यादिका, योऽप्याचः प्रकाशनसामध्ये, हेऽग्ने ते त्वदीया ये मेडयः शब्द-विशेषा ये चेन्दव इन्दुसदृशा विस्फुलिङ्गास्तेभिस्तैः सर्वैः प्रजानंश्चयनप्रकारा-भिज्ञस्त्वमात्मानं चिनुहि स्वकीयस्वरूपमुपचितं कुरु ॥

अनेन मन्नेण साध्यस्य क्षेत्राभिमर्शनस्य विधिमुन्नयति—

उत्सन्नयज्ञो वा एष यदाग्नेः किं वाऽहैतस्य क्रियते किं वा न यदा अध्वर्ध्रग्नेश्चिन्वन्नत्रे-त्यात्मनो वै तदन्तरेति यास्ते अग्ने समिधो यानि

## धामेत्याहैषा वा अग्नेः स्वयंचितिरिग्निरेव तद्भिं चिनोति नाध्वर्धुरात्मनोऽन्तरेति , इति।

योऽयं चीयमानोऽग्निः सोऽयमुत्सन्नयज्ञः । वहुष्वक्रेषु यस्य कस्यचिद्विस्मृतिसंभवेन विनष्ट्यज्ञत्वम् । अतोऽस्य यज्ञस्य किमङ्गमनुष्ठितं किं वा नेति ज्ञातुमज्ञाव्यम् । एवं च सित चिन्वानोऽयमध्वर्युरम्नेः संबन्धि यदङ्गमन्तिरतं करोति
तदात्मन एवाङ्गमन्तिरतं कुर्यात् । अतस्तत्पिरहाय क्षेत्राभिमर्ज्ञनकाळे यास्ते
अग्न इत्येतामृचं ब्र्यात् । येयं यास्ते अग्न इत्यृक्सीषा स्वयंचितिरित्यभिधीयते ।
आत्मानं चिनुहीत्येवं स्वेन स्वस्यव चीयमानत्वाभिधानात्। तत्तेन मन्नपाठेनाग्निरेव स्वयमित्रं स्वात्मानं चिनोति । ततोऽध्वर्युः स्वसंबन्धि किंचिद्य्यक्रं
नान्तरेति । एतद्य्यमे तव श्रवो वय इत्यनुवाके द्रष्ट्व्यम् ॥

यदुक्तं सूत्रकारेण—'' मधु वाता ऋतायत इति तिसृभिर्दध्ना मधुपिश्रेण कूर्ममभ्यज्य मही द्याः पृथिवी च न इति पुरस्तातस्वयमातृण्णायाः परपश्चं जीवन्तं पाड्युखं उपद्धांति चतस्र आज्ञाः पचरन्त्वप्रय इति वोपधाय'' इति,

तत्र कूर्मोपधाने विकल्पितं मन्नमुत्पादयति —

चतस्र आशाः प्र चरन्त्वम्य इमं नो यज्ञं नयतु प्रजानन् । ष्टतं पिन्वन्नजरः सुवीरं ब्रह्म समिद्भवत्याहुतीनाम् । , इति ।

येऽप्रय आहवनीयादयः सन्ति ते चतस्रश्रतःसंख्याका दिशः पूर्वाद्याः प्रचरन्तु, कूर्मस्य स्वर्गमार्गाभिज्ञानाय सर्वासु दिश्च प्रकाशं कुर्वन्तु । अयं च कूर्मः प्रजानन्नस्मदीयं कर्म प्रकर्षणावगच्छन्नोऽस्मदीयमिमं यशं नयतु स्वर्ग प्रापयतु । किं कुर्वन्, अजरं विनाशरहितं सुवीरं शोभनवीर्यपदं घृतं मधुमि- अमाज्यं पिन्वन्पिबन् । आहुतिपदानां यजमानानां ब्रह्म समिद्धवति मन्न एव स्वर्गमार्गमकाशको भवति ॥

अनेन मन्नेण साध्यं कूर्मीपधानं पूर्वमैव विहितं " यज्जीवन्तं कूर्ममुपद-धाति" इति । अत्र तु मन्त्रमेतं विनियोक्तुमादौ तदर्थः प्रकाश्यते । तत्र प्रथम-पादस्य तात्पर्यं दर्शयति—

## सुवर्गाय वा एष लोकायोपधीयते

१ के, °नोऽभय°। २ ख. च.°न्तं कूमें प्रा°। ३ ख. च. °खमुप°। ४ क ख. घ. छ. च. १थातीति।

यत्कूर्मश्चतस्र आशाः प्र चरन्त्वम्य इत्याह दिश एवतिन प्र जानाति, इति।

स्वर्गछोके नेतुमयं कूर्म उपधीयते । अतो मार्गाभिज्ञानायैतेन पादेन दिक्पकाशनं पार्थ्यते ।।

द्वितीयपादस्य तात्पर्यं दर्शयाते—

इमं नी यज्ञं नयतु प्रजानित्याह सुवर्गस्य लोकस्याभिनीत्ये , इति।

नयत्विति सामान्येनोक्तेऽपि स्वर्ग प्रत्येव गमनमत्र विवक्षितम् ॥ चतुर्थपादस्य तात्पर्यं दर्शयति—

ब्रह्म समिद्रवयाहुतीनामियाह ब्रह्मणा वे देवाः सुवर्ग लोकमायन , इति।

आहुतिपदाः पूर्वे देवा मद्मसामध्येनैव स्वर्ग प्राप्ताः। अतो मत्र एव प्रका-श्रसाधनम् ॥

व्याख्यातमेतं मन्नं विनियुक्ते—

यद्बस्य प्रवेशाति ब्रह्मणैव तद्य-

ब्रह्मशब्दो यस्यामृच्यस्ति सेयं ब्रह्मण्वती । तदिदं ब्राह्मणं स्वयमात्रण्णा-मुपद्धातीत्यनुवाके द्रष्ट्रव्यम् ॥

यदुक्तं सूत्रकारेण ''सर्वान्वर्णानिष्टकानां कुर्याक्षेत्वाधिकारो भवतीति विज्ञा-यते च या दक्षिणाष्टतस्ता दक्षिणत उपदध्यात्सव्याद्यत उत्तरत ऋजुलेखाः पश्चात्पुरस्ताच त्र्याकिखिता मध्ये '' इति, तदेतत्सर्वे विधत्ते—

> प्रजापतिर्वा एष यद्गिस्तस्य प्रजाः पशवश्छ-न्दाःसि रूपः सर्वान्वर्णानिष्टकानां कुर्याद्र्षे-णैव प्रजां पश्चन्छन्दाःस्यव रुन्धे , इति।

चीयमानोऽग्निः मजापतिजन्यत्वात्मजापतिरेव । तस्य च प्रजापतेः प्रजान

पशुच्छन्दांसि परस्परविलक्षणानि स्वरूपम् । अतस्तद्र्पपत्यभिज्ञानायेष्टकानां सर्वान्वर्णान्बहुविधरेखाविशेषान्कुर्यात् । एवं सति प्रजापतिरूपेणैव अपजा-पति प्रामोति ॥

> +अथो प्रजाम्य एवेनं पशुभ्यश्छन्दो-भयोऽवरुध्य चिनुते ॥ , इति॥

अपि च प्रजादिभिरेवैनमप्तिं स्वाधीनं कृत्वा चितवान्भवति । एतदिपि स्वयमातृण्णामुपद्धातीत्यनुवाके द्रष्ट्व्यम् ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माघवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदी-यतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये पञ्चमकाण्डे सप्तमप्रपाठ-केऽष्टमोऽनुवाकः ॥ ८ ॥

( अथ पश्चमाष्टके सप्तमप्रपाठके नवमोऽनुवाकः । )

मिथं यहाम्येत्रं अग्निः रायस्पोषांय सुपजास्त्वायं सुवीयीय। मिथं प्रजां मिय वची दधाम्यिरेष्टाः स्याम तनुवां सुवीराः । यो नी
अग्निः पितरो हृत्स्वन्तरमंत्रों मत्यीः आविवेशं । तमात्मन्पिरं यह्नीमहे वयं मा सो
अस्माः अवहाय परां गाव । यद्ध्वर्युरात्मन्निम्मयंहीत्वाऽग्निं चिनुयाद्यीऽस्य स्वीऽग्निस्तमिपं (१) यजमानाय चिनुयाद्यीं खडु
वै पश्चीऽनूषं तिष्ठन्तेऽप्कामुंका अस्मात्पश्चंः

<sup>\*</sup> अत्र ' प्रजादीन् ' इति भवितुं युक्तम् । + अस्थावतरणिका त्रुढितेति प्रतिभाति ।

स्युमीये यह्नाम्येत्रे अग्निमियांहाऽऽत्मन्नेव स्व-मिं द्रांचार नास्मात्पशवोऽपं क्रामन्ति ब्रह्म-वादिने। वदन्ति यन्मृचाऽऽपंश्वाग्नेरंनाद्यमथ कस्मान्मृदा चाङ्गिश्वामिश्वीयत इति यद्द्रिः संयोति (२) जापो वै सवीं देवतां देवतां-भिरवैन सं संजिति यन्मृदा चिनोतीयं वा अग्निवैश्वानरे। ऽग्निनैव तद्ग्निं चिनोति ब्रह्मवा-दिनी वदन्ति यन्मृदा चाङ्गिश्वाग्रिश्वीयतेऽथ कस्मांद्रिष्ठंच्यत इति यच्छन्द्रोभिश्विनोत्यप्रयो वै छन्दृंशिस तस्माद्ग्रिहंच्यतेऽथे। इयं वा अभिवैश्वानरी यद ( ३ ) मृदा चिनोति तस्मदिमिरंच्यते हिरण्येष्टका उपं द्वाति ज्योतिवैं हिरंण्यं ज्योतिरेवास्मिन्द्धात्यथो तेजो वै हिरंण्यं तेजं एवाऽऽत्मन्धंते यो वा अभि सर्वते। मुखं चिनुते सर्वासु प्रजास्वनं-मति सर्वा दिशोऽभि जंयति गायत्रीं पुरस्ता-दुपं द्धाति त्रिष्ठभं दक्षिणतो जगतीं पुश्चादं-नुष्टुभं मुत्तरतः पृङ्किं मध्यं एष वा आग्निः सर्व-तोमुख्रतं य एवं विद्याःश्चिनुते सवीमु प्रजा- स्वत्रं मित्तं सर्वा दिशोऽभि जंयत्यथां दिश्यंव दिशं प्र वंयति तस्मांहिशि दिक्प्रोतां (४)॥ (अपि संगीति वैश्वानरो यदेष वै पश्चविश्यतिश्च।)

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके सप्तमप्रपाठके नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥

( अथ पश्चमाष्टके सप्तमप्रपाठके नवमोऽनुवाक: ।)

मियं। यह्नामि। अप्रें। अग्निम्। रायः। पोषांय । सुप्रजास्त्वायेतिं सुप्रजाः—त्वायं । सुवीर्या-यति सु-वीर्याय । मियं । प्रजामिति प्र-जाम् । मयि । वर्चः । द्धामि । अरिष्टाः । स्याम । तनुवां । सुवीरा इति सु-वीराः। यः। नः। अग्निः । वि-तरः । हत्स्वितं हव —सु । अन्तः । अमंत्र्यः । मर्त्यांन् । आविवेशेत्यां — विवेशं । तम् । आत्मन् । परीति । गृह्णीमहे । वयम् । मा । सः । अस्मान् । अवहायेत्यंव-हायं। परेतिं। गात्। यत्। अध्वर्धुः। आत्मन् । अग्निम् । अग्रंहीत्वा । अग्निम् । चिनु-याद । यः । अस्य । स्वः । अग्निः । तम् । अपी-ति (१)। यर्जमानाय । चिनुयात् । अग्निम् । खर्ड । वै । पशवंः । अनु । उपेति । तिष्ठन्ते ।

अपकासुका इत्यंप-क्रामुंकाः । अस्मात् पशवंः। स्युः। मयिं। यह्नामि। अग्रें। अग्निम्। इति । आह् । आत्मन् । एव । स्वम् । अग्निम् । दाधार । न । अस्मात् । पशर्वः । अपेति । क्रामन्ति । ब्रह्मवादिन इति ब्रह्म-वादिनेः । वदन्ति । यत् । मृत्। च। आपंः। च। अग्नेः। अनाद्यम्। अथं। कस्मांत्। मृदा। च। अद्विरित्यंत्—भिः। च। अग्निः। चीयते। इति । यत्। अद्गिरित्यंत्-भिः। संयौतीति सं-यौति (२)। आपः। वै। सवीः। देवताः। देवतांभिः। एव। एनम्। समिति। सजिति। यत् । मृदा । चिनोति । इयम् । वै । अग्निः । वैश्वा-नरः। अग्निनां। एव। तत्। अग्निम्। चिनोति। ब्रह्मवादिन इति ब्रह्म-वादिनः । वदन्ति । यत् । मृदा । च । अद्भिरित्यंव-भिः । च । अद्भिः । ची-यते । अर्थ । कस्मांत् । अग्निः । उच्यते । इति । यव । छन्दों भिरिति छन्दं - भिः । चिनोति । अग्नयंः । वै। छन्दांश्सि । तस्मांत् । अग्निः । उच्यते। अथो इति । इयम् । वै । अग्निः । वैश्वा-नरः। यद (३)। मृदा। चिनोति । तस्माद्। अभिः । उच्यते । हिर्ण्येष्टका इति हिर्ण्य-इष्टकाः ।

उपेति । द्धाति । ज्योतिः । वै । हिरंण्यम् । ज्योतिः। एव । अस्मिन् । द्याति । अथो इति तेजंः । वै। हिरंण्यम् । तेजंः । एव । आत्मन् धत्ते । यः । वै । अग्निम् । सर्वते मुखिमितिं सर्वतः-मुखम् । चिनुते । सर्वासु । प्रजास्विति प्र-जासुं । अन्नम् । अति । सर्वाः । दिशः । अभीति । जयति । गायत्रीम् । पुरस्तांव । उपेति । द्धाति । त्रिष्टुर्भम् । दक्षिणतः । जर्गतीम् । पश्चात् । अनुष्टुअभित्यंनु—स्तुभंम् । उत्तरत इत्युंत्—तरतः। पङ्क्तिम् । मध्ये । एषः । वै । अग्निः । सर्वतीमुख इति सर्वतः-मुखः । तम् । यः । एवम् । विद्वान् । चिनुते । सर्वासु । प्रजास्विति प्र—जासु । अन्नम्। आत्ते । सर्वीः । दिशंः। अभीति । जयति । अथो इति । दिशि । एव । दिशंम् । प्रेति । वयति । तस्मांत् । दिशि । दिक् । मोतेति प्र—उता (४)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पञ्चमाष्टके सप्तमप्रपाठके नवमोऽनुवाकः ॥ ९॥

(अथ पञ्चमकाण्डे सप्तमप्र्पाठके नवमोऽनुवाकः।)

स्वयंचितिश्र कूर्पीदिरष्टमे समुदीरितः ॥ अथ नवमेऽग्निग्रहणादिकमभिषीयते ।

( अग्निप्रहणाद्यभिधानम् )

यदुक्तं सूत्रकारेण " मिय गृह्णाम्यग्रे अग्निं यो नो अग्निः पितर इति द्वाभ्या-मात्मन्त्रिं गृहीत्वा " इति, तत्र प्रथमामाह-

मयि गृह्णाम्यग्रे अग्निः रायरपोषाय सुप-जास्त्वाय सुवीर्याय । मिय प्रजां मिय वची द्धाम्यरिष्टाः स्याम तनुवा सुवीराः।,इति।

अग्रे परकीयस्याग्नेश्रयनात्पूर्वमिंगं स्वकीयं पूर्वसिद्धं विहें मि यहामि स्वात्मन्येव यथा स्थिरो भवति तथा स्वी करोमि । किमर्थ, धनपुष्टिशोभनापत्य-शोभनभृत्या (वीर्या) र्थमस्य गृहीतस्याग्नः प्रसादात्प्रजामुत्पत्स्यमानां पुत्रादिकां मिय स्थापयामि । वर्चः शारीरं बलं च मिय स्थापयामि । सुवीराः शोभन-पुत्रभृत्योपेता वयं तनुवा मदीयेन शारीरेण सहारिष्टा हिंसारहिताः स्याम ॥

अथ द्वितीयामाह-

यो नो अग्निः पितरो हृत्स्वन्तरमर्यो मत्याः आविवेश। तमारमन्परि गृह्णीमहे वयं मा सो अस्माः अवहाय परा गाव ।, इति।

हे पितरः पालका अस्मच्छरीरगता भूतेन्द्रियविशेषा अमत्यों मरणरहिती योऽग्नित्र्हत्स्वन्तर्त्हद्याद्यवयवेषु मध्ये मत्यीन्मरणयोग्यानस्मानाविवेश सर्वतः मविष्टस्तमाप्तिं वयमात्मन्परिगृद्धीमहे स्ववारीर एव स्थिरं धारयामः । सोऽग्नि-रस्मानवहाय परित्यज्य मा परागाद्न्यत्र मा गच्छतु ॥

एतम्मन्नद्वयसाध्यमित्रग्रहणं विधत्ते-

यद्ध्वर्युरात्मन्निमगृहीत्वाऽभिं चिनुया-द्योऽस्य स्वोऽग्निस्तमपि यजमानाय चिनु-यादिमं खलु वे पशवीऽनूप तिष्ठनतेऽप-क्रामुका अस्मात्पशवः स्युर्भिय म्यप्रे अग्निमित्याहाऽऽत्मन्नेव स्वमान्ने दाधार नास्मात्पशवीऽप कामन्ति, इति।

यद्ययमध्वर्युमीय गुह्णामीतिमञ्जाभ्यां स्वकीयमित्रं स्वस्मित्रगृहीत्वा परार्थे-मिं चिनुयात्तदानीपस्याध्वयोंयीः स्वकीयः पूर्वचितोऽग्निस्तमपि यजमानार्थः मेव चितवानभवति । पश्चवश्च सर्वेष्य अग्निमनुसेवन्ते । अतो अपकामन्तमिश्रमनु पश्च वो अप्यस्माद ध्वर्यो सपक्रामिन्त । अतस्तत्परिहर्तु । ग्निग्रहणाय मिय गृह्णामीति मञ्च द्वयं ब्रूयात् । तेन स्वकीयमि स्वस्मिन्नेव धारयति । पश्चो अप्यस्मान्नापक्रामः नित । एतद्रिप पूर्ववाद्यणेन सह द्रष्टव्यम् ॥

अथ पश्चोत्तराभ्यां चयनं प्रशंसति—

ब्रह्मवादिनों वदन्ति यनमृचाऽऽपश्चाग्नेरनाद्य-मथ करमान्मृदा चाङ्गिश्चाग्निश्चीयत इति यद्द्रिः संयौत्यापो वे सर्वा देवता देवताभिरेवै-नः सः स्टर्जात यन्मृदा चिनोतीयं वा अग्निविश्वानरोऽग्निनैव तद्ग्निं चिनोति , इति।

मृत्तिका चाऽऽपश्चेति यद्स्ति तदुभयमग्नेभेक्ष्यं न भवति । अतो भक्ष्याज्यपुरोडाशादिकं विहाय कस्मादेताभ्यां मृज्जलाभ्यामिष्टकारूपाभ्यामिनश्चीयत इति ब्रह्मवादिनां प्रश्नः । तत्राभिज्ञा एवमुत्तरमाहुः — यद्यप्यापो न
भक्ष्यास्तथाऽप्यद्भिष्टिकां मिश्रयतीति यत्तेन देवताभिरेवाग्निं संयोजयिति ।
अपां सर्वदेवतात्मकत्वात् । वृत्रवधादाविन्द्रस्य सहकारित्वेनापां सर्वदेवोपकारित्वात्सर्वदेवतात्मकत्वम् । अतः सर्वदेवतासंयोजनायाद्भिश्चयनं युक्तम् ।
तथा मृदा चयनं यद्स्ति तद्पि युक्तम् । भूमेर्वेश्वानराग्निक्ष्यत्वात्तद्भूगत्वं च
"तस्मादिमां वयाशसि नक्तं नाध्यासते " इत्यत्रोपपादितम् । अतो मृदूपेणाग्निनैव तमिन्नं चिनुत इत्येतदुपपन्नम् ॥

इदानीं मृज्जलाभ्यां चयनमङ्गीकृत्य तस्याश्वितेरग्नित्वं प्रश्नोत्तराभ्यां प्रतिपादयति—

> ब्रह्मवादिनो वदन्ति यन्मृदा चाद्रिश्चामि-श्चीयतेऽथ कस्माद्मिरुच्यत इति यच्छ-न्दोभिश्चिनोत्यमयो वै छन्दाश्मि तस्मा-द्मिरुच्यतेऽथो इयं वा अभिवैश्वानरो यन्मृदा चिनोति तस्माद्मिरुच्यते , इति ।

इयमग्रन्याख्या चितिर्मृज्जलाभ्यामेव निष्पाद्यते न त्वङ्गारैज्विलाभिवी।
तथा सित कस्मात्कारणादिशिनाम संपन्निमिति ब्रह्मवादिनां प्रश्नः। तत्राभिइत्या सित कस्मात्कारणादिशिनाम संपन्निमिति ब्रह्मवादिनां प्रश्नः। तत्राभिइत्यादिभिर्मेन्त्रेरिषे।
इत्यादिभिर्मेन्त्रगतैअन्दांसि चाग्निस्वरूपाणि, "अभि त्वा देव सिवतः" इत्यादिभिर्मेन्नगतैअन्दांसि चाग्निस्वरूपाणि, "अभि त्वा देव सिवतः वितरिश्चर्यम्। अपि
च भूभेवैश्वानरत्विद्यानीमेवोदात्द्वतम्। अतो मृत्कार्यत्वादिगत्वं युक्तम्। एतइत्याप्तमन्ते द्रष्ट्वयम्।।

यदुक्तं सूत्रकारेण-" हिरण्येष्टकाभिः सर्वतोमुखमुपद्धाति गायत्रीं पुर-

स्तादुपद्धातीत्युक्तम् " इति, तदिदं विधत्ते—

हिरण्येष्टका उप द्धाति ज्योतिर्वे हिरण्यं ज्योतिरेवास्मिन्द्धात्यथो तेजो वै हिरण्यं तेज एवाऽऽत्मन्धत्ते , इति।

ज्योतिष्ट्विमतरप्रकाशकत्वम् । तेजः प्रसिद्धं, कान्तिः ॥

मपाठकादावाग्नेय्या गायत्र्येत्यादिना नाचिकेतचयनप्रकरणाम्नातां गाय-त्र्यादय उदात्हतास्तांश्च मन्त्रानत्र हिरण्येष्टकोपधाने विनियुक्के—

> यो वा अग्निश् सर्वतोमुखं चिनुते सर्वासु प्रजास्वन्नमत्ति सर्वा दिशोऽभि जयति गायत्रीं पुरस्तादुप द्धाति त्रिष्टुभं दक्षिणतो जगतीं पश्चादनुष्टुभमुत्तरतः पङ्किं मध्य एष वा आग्निः सर्वतोमुखस्तं य एवं विद्वाशश्चिनुते सर्वासु प्रजा-स्वन्नमत्ति सर्वा दिशोऽभि जयत्यथो दिश्येव दिशं प्र वयति तस्मादिशि दिक्पोता॥, इति॥

या हिरण्येष्टका तदेवाग्नेर्मुखं, ताश्रेष्टकाः सर्वा दिशोऽभिजयैतः सर्वासु दिस् विद्यन्त इत्ययमितः सर्वतोमुखः । एतस्य चयने सित स्वगृहवर्तिप्रजाः स्विव सर्वदिग्वर्तिप्रजासु स्निग्धो भूत्वाऽन्नमिति । अत एव सर्वा दिशोऽनेन जिता भवन्ति । पुनर्प्यन्ते फलाभिधानमुपसंहाराय । अपि च सर्वासु दिस्

९ स. °ता मञ्जाद°। २ खं. °यन्तः स°।

प्र(पा)धाने(न्ये)नैकस्यां दिश्यन्यां दिशं प्रवयति सूच्या वस्न्रिप्ति किष्ठष्टां करो-ति । अत एव लोकेऽप्येकस्यां दिश्यन्या दिक्योता वर्तते । आग्नेयादिविदिश्व द्वयोर्दिगन्तयोः संश्लेषात् । इदं च ब्राह्मणं नक्षत्रेष्टकाभ्य ऊर्ध्वं द्रष्ट्व्यम् ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकारो कृष्णयजुर्वेदी-यतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये पञ्चमकाण्डे सप्तमप्रपाठके नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥

( अथ पद्ममाष्ट्रके सप्तमप्रपाठके दशमोऽनुवाकः ।)

प्रजापंतिरग्निमंस्जत से। ऽस्मात्सृष्टः प्राङ्-प्राद्रेवत्तरमा अश्वं प्रयोस्यत्स दंक्षिणाऽवं-र्तत तस्में वृष्णि प्रत्यास्यत्स प्रसङ्ङाऽवंर्तत तस्मा ऋषभं प्रयास्यत्स उद्ङ्ङाऽवंतित तस्मै बस्तं प्रयास्यत्म ऊध्वींऽद्रवत्तस्मै पुरुषं प्रयास्य चरपं शुशीर्षाण्युं पद्धांति सर्वतं एवै-नंम् ( ३ ) अवरुष्यं चिनुत एता वै प्राणमृ-तश्रक्षुष्मतीरिष्टंका यत्पंशुशीर्षाणि यत्पंशु-शीर्षाण्युंपद्धांति ताभिरेव यर्जमानीऽमुध्मि-हाँके प्राणियथा ताभिरेवास्मा इमे छोकाः प्र भौन्ति मृदाऽभिलिप्योपं द्धाति मेध्य-त्वायं पशुर्वा एष यदाग्निरत्नं पशर्व एष स्वछ वा अग्निर्यत्पं शुशीर्षाणि यं कामयेत कनी-योऽस्यान्नम् ( २ ) स्यादिति संतरां तस्यं पशुशीर्षाण्युपं दध्यात्कनीय एवास्यान्नं भवति यं कामयेत समावंद्रयान्नः स्यादितिं मध्यत-स्तस्योपं दध्यात्समावंदेवास्यान्नं भवति यं कामयेत सूयोऽस्यान्नः स्यादियन्तेषु तस्यं व्युदूद्धोपं दध्यादन्तत एवास्मा अन्नमवं रुन्धे भूयोऽस्यान्नं भवति (३)॥

( एनमस्यानं भूयोऽस्यानं भवति । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके सप्तमप्रपाठके दशमोऽनुवाकः॥ १०॥

( अथ पञ्चमाष्टके सप्तमप्रपाठके दशमोऽनुवाकः । )

प्रजापंतिरितिं प्रजा—पतिः। अग्निम् । अस्तितः। सः। अस्मात् । स्रष्टः। प्राङ् । प्रेतिं। अद्भवतः। तस्मैं। अश्वेम् । प्रतितिं। आस्यतः। सः। दक्षिणा। एतिं। अवर्ततः। तस्मैं । वृष्टिणम् । प्रतितिं। आस्यतः। सः। प्रत्यङः। एतिं। अवर्ततः। तस्मैं। अश्वेम् । प्रतितिं। आस्यतः। सः। प्रतितिं। आस्यतः। सः। उदंङः। एतिं। अवर्ततः। तस्मैं। अस्तिमः। उदंङः। एतिं। अवर्ततः। तस्मैं। अस्तिमः। प्रतितिं। आस्यतः। सः। उर्धः। अद्भवतः। तस्मैं। प्रक्षमः। प्रतितिं। आस्यतः। सः। उर्धः। अद्भवतः। तस्मैं। प्रक्षमः। प्रतितिं। आस्यतः। यतः। पशुशीर्षाणीतिं पशु—शीर्षाणिं। उपद्धातिरथेप—द्धांति। सर्वतः। एवः। एनम्

(१)। अवरुध्येत्यंव-रुध्यं। चिनुते। एताः। वै। प्राणभृत इति प्राण-मृतः । चक्षुंष्मतीः । इष्टंकाः । यत । पशुशीषीणीतिं पशु-शीषीणें। यत । पशु-शीषीणीतिं पशु-शीषीणं । उपद्धातीत्युंप-द्धां-ति । ताभिः । एव । यजंमानः । अमुिष्मन् । छोके । प्रेति । अनिति । अथा इति । ताभिः । एव । असमै । इमे । लोकाः । प्रेति । भान्ति । मृदा । अभिलि-प्येत्यंभि - लिप्यं । उपेतिं । द्धाति । मेध्यत्वायेति मेध्य—त्वायं। पशुः। वै। एषः। यत्। अग्निः। अर्द्भम् । पशवंः । एषः । खर्छ । वै । अग्निः । यत् । पशुशीर्षाणीति पशु—शीर्षाणि । यम् । कामयेत । कनीयः । अस्य । अन्नंम् (२)। स्यात् । इति । संत-रामिति सं—तराम् । तस्यं । पशुशीर्षाणीति पशु— शीर्षाणि । उपेति । दध्याव । कनीयः । एव । अस्य । अत्रंम् । अवति । यम् । कामयेत । समा-वंत् । अस्य । अन्नम् । स्याव् । इति । मध्यतः । तस्यं । उपेतिं । दृध्यात् । समावंत् । एव । अस्य । अर्त्रम् । भवति । यम् । कामयेत । भूयः । अस्य । अर्त्रम् । स्याव । इति । अन्तेषु । तस्यं । व्युदूह्येति वि-उदूद्यं। उपेतिं। दृध्यात् । अन्ततः। एव ।

अस्मै। अन्नेष् । अवेति । रुन्धे । भूयेः । अस्य । अनेष् । अनेष् । अविति (३)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पञ्चमाष्टके सप्तमप्रपाठके दशमोऽनुवाकः ॥ १०॥

( अथ पञ्चमकाण्डे सप्तमप्रपाठके दशमोऽनुवाकः ।)

आग्नग्रहः सर्वमुखं समोतं नवमे श्रुतम्(?) ॥ अथ दशमे पशुशीर्षाण्युच्यन्ते । यत्पूर्वे द्वितीयमपाठके विहितं पशुशीर्षाण्युपदधातीति तदत्रान् य मशंसति—

प्रजापितरिग्निमस्जत सोऽस्मात्सृष्टः प्राङ्-प्राद्रवत्तस्मा अश्वं प्रत्यास्यत्स दक्षिणाऽ-वर्तत तस्मे वृष्टिंण प्रत्यास्यत्स प्रत्यङ्ङाऽव-वर्तत तस्मा ऋषभं प्रत्यास्यत्स उदङ्ङाऽव-तित तस्मे बस्तं प्रत्यास्यत्स ऊर्ध्वोऽद्रव-त्तस्मे पुरुषं प्रत्यास्यद्यत्म सुर्शोषीण्युपद्-धाति सर्वत एवनमवरुध्य चिनुते , इति।

प्रजापतिना सृष्टोऽप्रियदा पूर्वस्यां दिशि पलायते तदा तिन्नवारणायाश्वं तत्पातिकूल्येन स्थापितवान्। एवं दिगन्तरेष्वापि योज्यम् । अतः पशुश्रीषीणाः मुप्धाने सत्यप्रेः पूर्वतः पलायनं निवार्य तमिष्ठं चिनोति ॥

मकारान्तरेण पशुशीर्षाण मशंसति—

एता वै प्राणभृतश्रक्षक्षच्मतीरिष्टका यत्पश्चशी-षीणि यत्पश्चशीषीण्युपद्धाति ताभिरेव यजमानोऽमुष्टिमङ्कोके प्राणित्यथो ताभि-रेवास्मा इमे छोकाः प्रभान्ति , इति। पशुक्षीर्षाणां पाणभृत्तं चक्षुष्मत्त्वं च भूतपूर्वगत्या द्रष्टव्यम् । तदुपधानेन यजमानः स्वर्गे प्राणिति चिरं जीवति । अपि च यजमानार्थमिमे सर्वे लोकाः पशुक्षीर्षेष्ठकाभिः पक्षेण भासन्ते ॥

तदुपधाने कंचिद्विशेषं विधत्ते—

मृदाऽभिलिष्योप द्धाति मेध्यत्वाय , इति । मृतानां पशुक्षीर्पाणां मृह्णेपेन मृत्मयत्वे सति यज्ञयोग्यं(ग्यत्वं)भवति ॥ अथान्वयव्यतिरेकाभ्यामपरं विशेषं विधत्ते—

पशुर्वा एष यद्शिरत्रं पशव एष खलु वा अश्चिरंत्पशुर्शार्षाणि यं कामयेत कनीयोऽ-स्यात्रः स्यादिति संतरां तस्य पशुशीर्षा-ण्युप दध्यात्कनीय एवास्यात्रं अवित यं कामयेत समावद्स्यात्रः स्यादिति मध्यत-स्तस्योप दध्यात्समावदेवास्यात्रं अवित यं कामयेत अयोऽस्यात्रः स्यादित्यन्तेषु तस्य व्युद्द्योप दध्याद्नतत एवास्मा अत्नमव रुन्धे भूयोऽस्यात्रं अवित ॥, इति॥

अयमिशः पशुसाधनत्वात्पशुरूपः । पश्चश्रान्नसाधनत्वादन्नरूपाः । पशुशीर्षाणि चाग्निनिष्पादकत्वादिग्नरूपाणि । एवं सत्यन्नाल्पत्वकामनायां संतरां
संनिकृष्टतराणि यथा भवन्ति तथोपदध्यात् । ततोऽन्नमल्पमेव भवति । अथ
नात्यल्पं नापि बहुलं किंतु समावत्समं जीवनमात्रपर्गप्तमन्नं स्यादिति कामनायां मध्यत उपदध्यात् । नात्यन्तं संनिकर्षो नाष्यतिविश्वकर्षः । तथा सित्
जीवनमात्रपर्याप्तमेवानं भवति । अथान्नभूयस्त्वकामनायां चितेरन्तेषु परस्परं
च्युद्त्य [ च्युद्हनं ] यथा भवति तथा पश्चशीर्षाण्यपसार्योपदध्यात् । तथा
सिति सर्वस्मादिष दिगन्ततोऽस्यान्नमधीनं भवति । ततोऽतिबहुलं संपद्यते ।
पत्च सर्वमेषां वा एतल्लोकानामित्यनुवाके द्रष्ट्च्यम् ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकारो कृष्णयजुर्वेदी-यतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये पञ्चमकाण्डे सप्तमप्रपाठके

दशमोऽनुवाकः ॥ १०॥

( अथ पञ्चमाष्टके सप्तमप्रपाठक एकादशोऽनुवाक: । )

स्तेगान्दः श्रांभ्यां मण्डूकान्जम्भये भिरादंकां खादेनोर्जः सः सूदेनारंण्यं जाम्बीछेन मृदं बत्स्वें भिः शर्कराभिरवंका मवंकाभिः शर्करामुन्त्रस्वें जिह्वा मंवक्रन्देन ताछः सरंस्वतीं जिह्वा भेवक्रन्देन ताछः सरंस्वतीं जिह्वा भेवक्रन्देन ताछः सरंस्वतीं

( स्तेगान्द्वाविर्श्शातिः ।)

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिताया पश्चमाष्टके सप्तमप्रपाठक एकादशोऽनुवाकः ॥ ११॥

( अथ पश्चमाष्टके सप्तमप्रपाठक एकादशोऽनुवाक: । )

स्तेगान्। दः श्रांभ्याम्। मण्डूकान् । जम्भ्येभिः। आदंकाम्। खादेनं। ऊर्जान् । सः स्त्रेदेनितं सं — स्त्रः देनं। अरंण्यम्। जाम्बीछेन । मृदंम् । बत्स्विभिः। शर्कराभिः। अर्वकाभिः। शर्कराम्। अर्वकाभिः। शर्कराम्। उत्सादेनेत्यंच — सादेनं। जिह्वाम्। अवकन्देनेत्यंव — क्रन्देनं। तार्छम्। सरंस्वतीम्। जिह्वाग्रेणितं जिन्ह्या — अग्रेणं (१)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापद्पाठे पश्चमाष्टके सप्तमप्रपाठक एकाद्शोऽनुवाकः ॥ ११ ॥ ( अथ पञ्चमकाण्डे सप्तमप्रपाठक एकादशोऽनुवाकः । )

विशेषः पश्यिषिषु दशमे समुदीरितः ॥
समाप्तं चैतावताऽग्निब्राह्मणम् । अथाश्वमेधाङ्गमन्नाः केचिदत्रोच्यन्ते ।
यदुक्तं सूत्रकारेण—" हविषा प्रचर्याऽऽज्यमवदानं कृत्वा स्तेगान्द रष्ट्राः
भ्यां मण्डूकाञ्जमभ्येभिरित्येतैश्चतुर्दशभिरनुवाकैः प्रतिमन्नं शरीरहोमाश्रुहोति "
इति, तत्र प्रथमानुवाकगतान्मन्नानाह—

स्तेगान्द्ःष्ट्राभ्यां मण्डूकान्जम्भ्योभिरा-दंकां खादेनोजिश् सश्स्रदेनारण्यं जाम्बी-छन मृदं बत्स्वेभिः शर्कराभिरवकामव-काभिः शर्करामुत्सादेन जिह्वामवक-नदेन ताछशसरस्वतीं जिह्वाग्रेण॥,इति॥

अत्र द्वितीयान्तिनिर्देष्टा देवताः । तृतीयान्तिनिर्देष्टान्यश्वस्याङ्गानि । इपां देवतामनेनाङ्गेन प्रीणयामीति होमकाल उभयं स्मर्तन्यमिति मन्नाभिपायः । स्तेगाः क्षुद्रजन्तुविशेषा गोकणगा इति लोके प्रसिद्धाः । तद्धिष्ठात्री काचिद्देवतेष्ठ लक्ष्यते । दंष्ट्रे जन्नते(तौ) [ दन्तौ ] । स्तेगाभिमानिनीं देवतां दंष्ट्राभ्यां यजामि । स एको मन्नः । एवमुत्तरत्रापि द्रष्टन्यम् । मण्डूकाः प्रसिद्धाः । दन्तमूलं जम्भ-स्तत्र भवा जभ्याः पार्श्वदन्ताः । आदका भक्षयित्री प्राणाभिमानिनी देवता । खादो भक्षणहेतुर्दन्तिविशेषः । ऊर्यसाभिमानिनी देवता । संसूदं(दः) संततक्षरणो नासिकादिः । अरण्यं प्रसिद्धम् । जाम्बीलमामाश्यः, यत्र भक्षितं तृणं निधी-यते तत् । मृत्पसिद्धा । वत्स्वा दन्तमूलमांसादीनि । शर्करास्तत्सद्दशानि कठि-नास्थीनि । अवकाः शैवालसद्दशानि मांसानि । शर्करा प्रसिद्धा । उत्साद जन्मदेशः । जिह्वा प्रसिद्धा । अवकन्द आन्तरं काधि(दि)कश्चदाभिन्य-किस्थानम् । तालुं जिह्वामूलम् । सरस्वती जिह्वाग्रं चेत्युभयं प्रसिद्धम् ।।

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकारो कृष्णयजुर्वेदी-

यतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये पञ्चमकाण्डे सप्तमप्रपाठक

एकादशोऽनुवाकः ॥ ११ ॥

( अथ पत्रमाष्टके सप्तमप्रपाठके द्वादशोऽनुवाकः । )

वाजः हर्न्भयामप आस्यंनाऽऽदिखाञ्छम-

श्रुंभिरुपयाममधंरेणोष्टंन सदुत्तंरेणान्तंरेणान्न-काशं प्रकाशेन बाह्यं स्तनियत्तुं निर्वाधेनं सूर्याग्नी चक्षंभ्यां विद्युतीं कनानंकाभ्याम-शनिं मस्तिष्कंण बलं मजभिः (१)॥

( वाजं पञ्चंविश्चातिः । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके सप्तमप्रपाठके द्वादशोऽनुवाकः ॥ १२॥

( अथ पश्चमाष्टके सप्तमप्रपाठके द्वादशोऽनुवाकः । )

वार्जम् । हर्नूभ्यामिति हर्नु—भ्याम् । अपः । आस्येन । आदित्यान् । शमश्रं भिरिति शमश्रं—भिः । उपयामित्रः येप—यामम् । अधरेण । ओष्ठेन । सत् । उत्तरेणेत्युत् —तरेण । अन्तरेण । अनुकाशिनत्यंनु—काशम् । प्रकाशेनितिं प्र—काशेनं । बाद्यंम् । स्तन-पित्नुम् । निर्वाधेनेतिं निः—बाधेनं । सूर्याग्री इतिं सूर्य—अग्री । चक्षंभ्र्यामिति चक्षंः—भ्याम् । विद्य-तावितिं वि—द्युतौं । कनानंकाभ्याम् । अश-निम् । मस्तिष्कंण । बळंम् । मज्जिपितिं मज्ज—भिः (१)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पश्चमाष्टके सप्तमप्रपाठके द्वादशोऽनुवाकः ॥ १२ ॥ ( अथ पञ्चमकाण्डे सप्तमप्रपाठके द्वादशोऽनुवाकः । )

विहितेषु चतुर्दशसु द्वितीयानुवाकगतान्मन्नानाह—

वाजः हन्भ्यामप आस्येनाऽऽदित्याञ्छ्मश्रु-भिरुपयाममधरेणोष्ठेन सदुत्तरेणान्तरेणानू-काशं प्रकाशेन बाह्यः स्तनियत्नुं निर्बाधेन सूर्याग्री चक्षुभ्यां विद्युतो कनानकाभ्याम-श्रानि मस्तिष्केण बळं मज्जभिः॥, इति॥

वाजोऽत्रम्। हन्वादीनां पञ्चानां पदानामर्थाः प्रसिद्धाः। उपयामः पृथिवी, इयं वा उपयाम इति श्रुत्यन्तरात्। अधरोष्ठः प्रसिद्धः। सच्छव्देन द्यौरुच्यते। सीद-न्त्यस्यां पुण्यकृत इति व्युत्पत्तेः। उत्तरेणत्यत्रोष्ठेनेत्यनुवर्तते। अन्तरमोष्ठयोर्भ-ध्यम्। अनुक्रमेण काशन्ते भासन्ते ज्योतीं-ध्यस्म। अनुक्राशो द्यावापृथिव्योर्भध्यम् । अनुक्रमेण काशन्ते भासन्ते ज्योतीं-ध्यस्मित्रिति व्युत्पत्तेः। प्रकाशोऽभ्यन्तरं प्रकाशस्थानम्। वात्द्यं ब्रह्माण्डाद्धिःस्थानम्। स्तनियत्नः प्रसिद्धः। निर्वाधो गमनकालीनः शब्दः। सूर्यागी चक्षुषी चेत्युभयं प्रसिद्धम्। विद्यतौ दृष्टिकालीनेतरकालीने। कनानके अक्षिस्थे कृष्णम-ण्डले। अश्वानः प्रसिद्धः। मस्तिष्कः शिरोमांसम् । वलं मज्जेत्युभयं प्रसिद्धम्॥ इति श्रीमत्सायणाचार्यविर्विते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयज्वेदि।

यतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये पश्चमकाण्डे सप्तमप्रपाठके

द्वादशोऽनुवाकः ॥ १२ ॥

( अथ पश्चमाष्टके सप्तमप्रपाठके त्रयोदशोऽनुवाकः । )

कूर्माञ्छफेरच्छलां कि किपञ्जेलान्त्साम कुष्ठिकाभिर्जवं जङ्घां भिरगदं जानुंभ्यां वीर्धे कुहाभ्यां भयं प्रचालाभ्यां गुहोपपक्षाभ्यां-मिश्वनावश्सांभ्यामिद्गितिश्शीष्णी निर्ऋतिं निर्जालमकेन शिष्णी १ )॥

( कूर्मान्त्रयेविश्रातिः । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके सप्तमप्रपाठके त्रयोदशोऽनुवाकः ॥ १३ ॥ कूर्मात् । शफैः । अच्छलं भिः । किपि ब्रेलात् । सामं । कुष्टिकाभिः । जवम् । जङ्वांभिः । अगदम् । जार्नुभ्यामिति जार्नु—भ्याम् । विधिम् । कुहाभ्याम् । भयम् । प्रचालाभ्यामिति प्र—चालाभ्याम् । गुहां । उपपक्षाभ्यामित्युप—पक्षाभ्याम् । अश्वनां । अश्वनां । अश्वनां । अर्थनाम् । अदितिम् । शिष्णां । निर्म्हातिमिति निः — सितम् । निर्जालमकेन । निर्जालमकेन । निर्जालमकेन । शिष्णां (१) ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पञ्चमाष्टके सप्तमप्रपाठके त्रयोदशोऽनुवाकः ॥ १३॥

( अथ पञ्चमकाण्डे सप्तमप्रपाठके त्रयोदशोऽनुवाकः । )

अथ तृतीयानुवाकगतान्मन्नानाह-

कूर्माञ्छफैरच्छलाभिः किपञ्जलान्त्साम कुष्ठिकाभिर्जवं जङ्घाभिरगदं जानुभ्यां वीर्ये कुहाम्यां भयं प्रचालाभ्यां गुहोप-पक्षाभ्यामश्विनावश्साभ्यामदितिश्शीष्णी निर्ऋतिं निर्जालमकेन शीष्णी ॥, इति॥

कूर्माः श्रामाश्र प्रसिद्धाः। अच्छलाः श्राफलमांसानि । किपञ्जलाः प्रसिद्धाः। साम गीतिः । कुष्ठिका जङ्घाभ्यामधःप्रदेशः । जवो वेगः। जङ्घाः संधिभ्योऽधःप्रदेशः । अगद् आरोग्यम् । जानुनी प्रसिद्धे । वीर्ये बलम् । इसा (रो) इस्तयोर्मध्यसंधी । भयं प्रसिद्धम् । प्रचालौ पादयोहपरिषदेशौ ।

गुहा गुहनी । उपपक्षी पार्श्वे । अइव्यंसशब्दौ प्रसिद्धौ । अदितिर्भूमिः । श्रीष्णी शिरसा । निर्ऋतिः प्रसिद्धा । निर्जाटमकेन केशरहितेन शिष्णी शिरसा ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदी॰ यतैतिरीयसंहितामाष्ये पञ्चमकाण्डे सप्तमप्रपाठके

त्रयोदशोऽनुवाकः ॥ १३ ॥

( अय पन्नमाष्टके सप्तमप्रपाठके चतुर्देशोऽनुवाकः । )

योक्त्रं ग्रधांभिर्युगमानंतेन चित्तं मन्यांभिः संक्रोशान्प्राणेः प्रकाशेन त्वचं पराकाशेना-न्तरां मशकान्केशैरिन्द्रः स्वपंसा वहेन बृह-स्पतिं शकुनिसादेन रथंमुिष्णहांभिः (१)॥ (योक्त्रमेकंविश्शितः।)

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके सप्तमप्रपाठके चतुर्दशोऽनुवाकः ॥ १४ ॥

( अथ पद्ममाष्टके प्रप्तमप्रपाठके चतुर्दशोऽनुवाकः । )

योक्त्रंम् । यधांभिः । युगम् । आनंतेनेत्या— नतेन । चित्तम् । मन्यांभिः । संक्रोशानिति सं— क्रोशान् । प्राणेशिति प्र—अनैः । प्रकाशेनेति प्र— काशेनं । त्वचंम् । प्राकाशेनेति परा—काशेनं । अन्तंराम् । मशकांन् । केशेः । इन्द्रंम् । स्वपसेति सु—अपंसा । वहेन । बृह्स्पतिम् । शकुनिसादेने निति शकुनि—सादेनं । रथंम् । उष्णिहांभिः (१)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पश्चमाष्टके सप्तमप्रपाठके चतुर्दशोऽनुवाकः ॥ १४ ॥ ( अथ पञ्चमकाण्डे सप्तमप्रपाठके चतुर्दशोऽनुवाकः । )

अथ चतुर्थानुवाकगतान्मन्नानाह—

योक्तं गृधाभिर्युगमानतेन चित्तं मन्याभिः संक्रोशान्प्राणैः प्रकाशेन त्वचं पराकाशेनान्तरां मशकान्केशैरिन्द्रः स्वपसा वहेन बृहस्पतिः शकुनिसादेन स्थमुष्णिहाभिः॥ , इति॥

योक्तं दर्भमयं बन्धनसाधनम् । यृधाः कक्षाः । युगं कृतत्रेतादि । आनतं प्रीवापदेशः । चित्तं प्रसिद्धम् । मन्या ग्रीवारेखाः । संक्रोशा घोषाः । प्राणाः श्रश्नुरादयः । प्रकाशो बाह्यं रूपम् । त्वक्तविगिन्द्रियः भिमानिनी । पराकाशोऽभ्यन्तरं कृपम् । अन्तराऽभ्यन्तरप्रदेशाभिमानिनी । मशककेशेन्द्रशब्दाः प्रसिद्धाः । स्वपसा वहेन शोभनव्यापारेणाङ्गबलेन । बृहस्पतिः प्रसिद्धः । शकुनिसादः पृष्ठं, यत्र शकुनयः शक्ता वीराः सीदन्ति । रथः प्रसिद्धः । उष्णिहा रथवाहनदेशः ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदी-यतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये पञ्चमकाण्डे सप्तमप्रपाठके

चतुर्दशोऽनुवाकः ॥ १४ ॥

( अथ पद्ममाष्टके सप्तमप्रपाठके पञ्चदशोऽनुवाकः । )

मित्रावरंगों श्रोणींभ्यामिन्द्राग्नी शिख-ण्डाभ्यामिन्द्राबृहस्पतीं ऊरुभ्यामिन्द्राविष्णूं अष्टीवभ्द्यारं सवितारं प्रच्छेन गन्धविष्ठिपें-नाप्सरसों सुष्काभ्यां पर्वमानं पायुनां पवित्रं पोत्रांभ्यामाक्रमंणः स्थूराभ्यां प्रतिक्रमंणं कुष्टांभ्याम् (१)॥

( मित्रावरुंणौ द्वाविर्श्शतिः । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके सप्तमप्रपाटके पश्चद्रशोऽनुवाकः ॥ १५॥ ( अथ पञ्चमाष्टके सप्तमप्रपाठके पञ्चदशोऽनुवाक: । )

मित्रावरुणावितिं मित्रा-वरुंणौ । श्रोणीभ्या-मिति श्रोणि—भ्याम् । इन्द्राग्नी इतीन्द्र—अग्नी । शिखण्डाभ्याम् । इन्द्राबृह्रपती इतीन्द्रां—बृह्-स्पती । ऊरुभ्यामित्यूरु—भ्याम् । इन्द्राविष्णू इती-न्द्रं-विष्णूं । अष्टीवद्श्यामित्यंष्टीवत-भ्याम् । सवितारम् । पुच्छेन । गन्धर्वान् । शेपेन । अप्स-रसंः । सुष्काभ्यांम् । पर्वमानम् । पायुनां । पवि-त्रंम् । पोत्रांभ्याम् । आक्रमंणिमयां -क्रमंणम् । स्थूराभ्याम् । प्रतिक्रमंणमितिं प्रति क्रमंणम् । कुष्ठाभ्याम् (१)॥ इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपावे पञ्चमाष्टके

सप्तमप्रपाठके पञ्चद्शोऽनुवाकः ॥ १५ ॥

( अथ पञ्चमकाण्डे सप्तमप्रपाठके पञ्चदशोऽनुवाकः । )

अथ पश्चमानुवाकगतान्मन्नानाह—

मित्रावरुणौ श्रोणीभ्यामिन्द्राग्नी शिख-ण्डाभ्यामिन्द्राबृहस्पती ऊरुभ्यामिन्द्रा-विष्णू अष्ठीवद्भचाः सवितारं पुच्छेन गन्धर्वाञ्छेपेनाप्सरसो सुष्काभ्यां पव-मानं पायुना पवित्रं पोत्राभ्यामाक्रम-णः स्थूराभ्यां प्रतिक्रमणं कुष्ठाभ्याम्॥,इति॥

श्रोणी जघनगते मांसे । शिखण्डे ततोऽप्यधस्तने । ऊरू ततोऽप्यधस्तने । अष्ठीवती जङ्घयोः पृष्ठभागगते मांसे । पोत्रा(त्र )स्थूरकुष्ठशब्दैः पायुसभीपवर्तिन एव मांसविशेषा उच्यन्ते । देवतानामानि तु स्पष्टानि ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदी-यतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये पश्चमकाण्डे सप्तमप्रपाठके

पश्चदशोऽनुवाकः ॥ १५ ॥

( अथ पश्चमाष्टके सप्तमप्रपाठके षोडशोऽनुवाकः । )

इन्द्रंस्य क्रोडोऽदिंस्य पाजस्यं दिशां जत्रवीं जीमृतांन्हद्योपशाभ्यांमन्तिरंक्षं प्रश्तिता नभं उद्येणेन्द्राणीं फ्रीह्ना वल्मीकांन्क्कोन्ना गिरी-न्छाशिभिः समुद्रमुद्रंण वैश्वानरं अस्मना(१)॥

( इन्द्रंस्य द्वाविर्श्शातिः । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके सप्तमप्रपाठके षोडशोऽनुवाकः ॥ १६ ॥

( अथ पञ्चमाष्टके सप्तमप्रपाठके घोडशोऽनुवाक: । )

इन्द्रंस्य । क्रोडः । अदिये । पाजस्यम् । दिशाम् । जत्रवंः । जीमृतांन् । हृद्यौपशाभ्याः मितिं हृदय-जौपशाभ्यांम् । अन्तरिक्षम् । पुरिन्तां । नर्भः । उद्येण । इन्द्राणीम् । फ्रीह्रा । वर्न्मीकांन् । क्षोन्ना । गिरीन् । प्राशिभिरितिं

ष्ठाशि-भिः। समुद्रम् । उद्रेण । वैश्वान्रम् । अस्मेना (१)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पश्चमाष्टके सप्तमप्रपाठके षोडशोऽनुवाकः ॥ १६॥

( अथ पञ्चमकाण्डे सप्तमप्रपाठके पोडशोऽनुवाकः । )

अथ षष्ट्रानुवाकगतान्मन्त्रानाह—

इम्द्रस्य क्रोडोऽदित्यै पाजस्यं दिशां जत्रवी जीमृतान्हृदयौपशाभ्यामन्तिरक्षं पुरितता नभ उद्येणेन्द्राणीं फ्रीह्मा वल्मीकान्क्षोम्ना गिरीन्फ्रा-शिभिः समुद्रमुद्रेण वैश्वानरं अस्मैना॥, इति॥

कोडो गलभागः । पाजस्यं पादतलम् । जत्रवों उससमिपवर्तीन्यस्थीिन । त्रद्यं त्रद्यमध्यमष्टदलं मांसपद्मम् । औपत्रं तद्वेष्टनं मांसम् । पुरितद्वाणि । उदर्यमुदरगतं मांसम् । प्रीहक्कोमशब्दाभ्यामुदरपार्श्ववर्तिनी मांसखण्डे उच्येते । तत्समीपवर्तीनि मांसानि प्राशीनि । उदरं प्रासिद्धम् । भस्म जीर्णतृणादि । यथा पूर्वानुवाके द्वितीयया देवतानिर्देश एविमन्द्रस्येत्यादौ पष्ठीचतुर्थिभ्या-मिप देवतानिर्देशो द्रष्टव्यः ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदी यतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये पञ्चमकाण्डे सप्तमप्रपाठके षोडशोऽनुवाकः ॥ १६॥

( अथ पत्रमाष्टके सप्तमप्रपाठके सप्तदशोऽनुवाकः । )

पूष्णो वंनिष्ठ्रंन्धाहे स्थूरगुदा सर्पान्गुदां-भिक्तित्रन्प्रष्टीभिदिंवं पृष्ठेन वस्त्रंनां प्रथमा कीकं-सा रुद्राणां दितीयांऽऽदिस्यानां तृतीयाऽङ्गि- रसां चतुर्थी साध्यानीं पञ्चमी विश्वेषां देवानीः पष्टी (१)॥

( पूष्णश्चतुंविं श्चातिः । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके सप्तमप्रपाठके सप्तदशोऽनुवाकः ॥ १७॥

( अथ पद्ममाष्टके सप्तमप्रपाठके सप्तदशोऽनुवाकः । )

पूष्णः । वनिष्ठः । अन्धाहिरित्यंन्ध—अहेः ।
स्थूरगुदेतिं स्थूर—गुदा । सर्पान । गुद्रांभिः । ऋतून ।
पृष्ठिभिरितिं पृष्टि—भिः । दिवंम् । पृष्ठेनं । वस्तंनाम् । पृथमा । कीकंसा । रुद्राणांम् । द्वितीयां ।
आदित्यानांम् । तृतीयां । आङ्गेरसाम् । चतुर्था ।
साध्यानांम् । पञ्चमी । विश्वंषाम् । देवानांम् ।
पृष्ठी (१)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापद्पाठे पश्चमाष्टके सप्तमप्रपाठके सप्तद्शोऽनुवाकः ॥ १७॥

( अथ पञ्चमकाण्डे सप्तमप्रपाठके सप्तदशोऽनुवाकः । )

अथ सप्तमानुवाकगतान्मन्नानाह—

पूष्णो वनिष्ठरन्धाहे स्थ्रगुदा सर्पानगुदाभिर्ऋतुन्प्रष्टीभिर्दिवं प्रष्ठेन वसूनां प्रथमा कीकसा

रुद्राणां दितीयाऽऽद्वियानां तृतीयाऽङ्गिरसां चतुर्थां साध्यानां पञ्चमी विश्वेषां देवानाः षष्टी ॥ , इति॥

विनष्ठः मौढमत्रम् । स्थूरगुदा गुदकाण्डे स्थूलो भागः । गुदा गुदकाण्डस्य सृक्ष्मभागः । पृष्ट्यो गुदसमीपवर्तिन्यः शिराः । पृष्ठमुपरिभागः । तत्समीप-वर्तिनोऽस्थिविशेषाः कीकसाः । ताश्च षट्संख्याकाः क्रमेण वस्वादीनां भागाः ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदी-यतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये पञ्चमकाण्डे सप्तमप्रपाठके सप्तदशोऽनुवाकः ॥ १७॥

( अथ पद्ममाष्टके सप्तमप्रपाठकेऽष्टादशोऽनुवाक: ।)

जोजो ग्रीवाभिर्निर्ऋतिमस्थभिरिन्द्रः स्व-पंसा वहेन रुद्रस्यं विचलः स्कन्धोऽहोरात्रयो-हिंतीयोऽर्धमासानीं नृतीयो मासां चेतुर्थ ऋतू-नां पंञ्चमः संवत्सरस्यं षष्ठः (१)॥

(ओजें विश्श्वतिः।)

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके स्मामप्रपाठकेऽष्टादशोऽनुवाकः ॥ १८ ॥

( अथ पश्चमाष्टके सप्तमप्रपाठकेऽष्टादशोऽनुवाकः ।)

ओजंः । ग्रीवाभिः । निर्म्नेतिमिति निः—ऋतिम् । अस्थिभिरित्यस्थ—भिः । इन्द्रंम् । स्वपसेतिं सु— अपंसा । वहंन । रुद्रस्यं । विचल इति वि—चलः । स्कन्धः । अहोरात्रयोरित्यंहः—रात्रयोः । द्वितीयंः ।

अर्धमासानामित्यंर्ध—मासानां म् । तृतियः । मासाम् । चतुर्थः । ऋतूनाम् । पञ्चमः । संवत्सरस्येतिं सं—व-रसरस्यं । षष्टः ( १ ) ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापद्पाठे पश्चमाष्टके सप्तमप्रपाठकेऽष्टादशोऽनुवाकः ॥ १८ ॥

( अथ पश्चमकाण्डे सप्तमप्रपाठकेऽष्टादशोऽनुवाकः । )

अथाष्ट्रमानुवाकगतान्मन्त्रानाह—

जोजो श्रीवाभिर्निर्ऋतिमस्थभिरिन्द्रः स्व-पसा वहेन रुद्रस्य विचलः स्कन्योऽहोरा-त्रयोद्दितीयोऽर्धमासानां तृतीयो मासां चतुर्थ ऋतूनां पञ्चमः संवत्सरस्य षष्टः ॥ , इति॥

ग्रीवास्तद्वयवाः । अस्थीनि तत्रत्यानि । योऽयं वहो वहनयोग्यः प्रदेशः स्वपाः शोभनकर्मा वहनेऽत्यन्तस्वपाः सोऽयभिन्द्रस्य भागः। स्कन्धोऽवयवभेदेन षोढा भिन्नस्तत्रात्यन्तचञ्चलोऽवयवो रुद्रस्य । तत्तद्नन्तरभाविनोऽहोरात्रादीनाम् ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकारो कृष्णयजुर्वेदी-यतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये पञ्चमकाण्डे सप्तमप्रपाठकेऽ-ष्टादशोऽनुवाकः ॥ १८॥

( अथ पश्चमाष्टके सप्तमप्रपाठक एकोनविंशोऽनुवाक: । )

ञानन्दं नन्दर्थना कामं प्रत्यासाभ्यां अयः शित्वीमभ्यां प्रशिषं प्रशासाभ्यां सूर्याच- न्द्रमसौ हक्यांभ्याः श्यामशब्लौ मतंस्नाभ्यां व्युष्टिः रूपेण निम्नं क्तिमरूपेण (१)॥

( आनन्द्र पोर्डश।)

इति कृष्णयजुर्वेद्यितैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके सप्तमप्रपाटक एकोनविंशोऽनुवाकः ॥ १९॥

( अथ पश्वमाष्टके सप्तमप्रपाठक एकोनविंशोऽनुवाक: । )

जानन्दिमत्यां—नन्दम् । नन्द्रथंना । कामंम् । प्रत्यासाभ्यामितिं प्रति—आसाभ्यांम् । भ्रयम् । शितीमभ्यामितिं शितीम—भ्याम् । प्रशिषमितिं प्र—शिषंस् । प्रशासाभ्यामितिं प्र—शासाभ्यांमितिं प्र—शासाभ्यांमितिं प्र—शासाभ्यांम् । स्यांचन्द्रमसावितिं स्यां—चन्द्रमसौं । वृक्यांभ्याम् । श्यामशबळावितिं श्याम—शबळौ । मतंस्राभ्याम् । व्यंष्टिमिति वि—उष्टिम् । रूपेणं । निम्नंकिमिति नि—मुक्तिम् । अरूपेण (१)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापद्पाउँ पश्चमाष्टके सप्तमप्रपाठक एकोनविंशोऽनुवाकः ॥ १९ ॥

( अथ पञ्चमकाण्डे सप्तमप्रपाठक एकोनविशोऽनुवाकः । )

अथ नवमानुवाकगतान्मन्त्रानाह—

ञानन्दं नन्दथुना कामं प्रत्यासाभ्यां अयः शितीमभ्यां प्रशिषं प्रशासाभ्याः सूर्या- चन्द्रमसौ वृक्याभ्याः श्यामशबलौ मत-स्नाभ्यां व्यृष्टिः रूपेण निम्नुक्तिमरूपेण॥, इति॥

नन्दथुर्गुह्योन्द्रियम् । प्रत्यासिश्वतीमप्रशासशब्दैर्गुह्यसमीपवर्तीन्यवयवयुगला-न्यभिधीयन्ते । वृक्यौ पार्श्वद्वयवर्तिन्यौ मांसग्रन्थी । तत्समीपवर्तिनी मतस्ने । रूपं समीचीन आकारस्तद्विपरीतमरूपम् ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविराचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदी-यतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये पञ्चमकाण्डे सप्तमप्रपाठक एकोनविंशोऽनुवाकः ॥ १९ ॥

( अथ पत्रमाष्टके सप्तमप्रपाठके विशोऽनुवाकः । )

अहंमां सेन रात्रिं पीवंसाऽपो यूषेणं घृतः रसेन श्यां वसंया दूषीकां भिह्नी दुनिम-श्रुं भिः प्रव्वां दिवं रूपेण नक्षंत्राणि प्रतिरूपेण प्रिथवीं चभेणा छवीं छव्ये। पार्क्षताय स्वाहाऽऽ- छंब्धाय स्वाहां हुताय स्वाहां (१)॥

( अहंरष्टाविर्श्शतिः । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके सप्तमप्रपाठके विंशोऽनुवाकः ॥ २०॥

( अथ पञ्चमाष्टके सप्तमप्रपाठके विशोऽनुवाकः । )

अहं: । माश्सेनं । रात्रिम् । पीवंसा । अपः । यूषेणं । घतम् । रसेन । श्याम् । वसंया । दूषी-कांभिः । हादुनिम् । अश्रंभिरित्यश्रं—िमः । प्रवाम् । दिवंम् । रूपेणं । नक्षंत्राणि । प्रतिरूपे-

णेति प्रति—रूपेण । पृथिवीम् । चर्मणा । छ्वीम् । छ्वीम् । छ्वामं । उपाकृतायत्यंप—आकृताय । स्वाहां । आर्छव्यायत्या—ल्ड्याय । स्वाहां । हुतायं । स्वाहां (१) ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापद्पाठे पश्चमाष्टके सप्तमप्रपाठके विंशोऽनुवाकः ॥ २०॥

( अथ पञ्चमकाण्डे सप्तमप्रपाठके विंशोऽनुवाकः ।)

अथ दशमानुवाकगतान्मन्त्रानाह—

अहमिश्सेन रात्रिं पीवसाऽषो यूषेण हतः रसेन श्यां वसया दूषीकाभिह्नांदुनिमश्रुभिः पृष्वां दिवः रूपेण नक्षत्राणि प्रतिरूपेण पृथिवीं चर्मणा छवीं छव्योपाकृताय स्वा-हाऽऽछब्धाय स्वाहा हुताय स्वाहा ॥, इति ॥

पीवोयूपरसवसाभवदास्तत्रत्यद्रवाणां विशेषाः । दूषीका नेत्रयोर्भलम् । अश्रृणि नेत्रज्ञलानि । रूपं नेत्रगोलकम् । प्रतिरूपं तत्रत्यं प्रतिविम्बम् । चर्म पक्ष्मपटलम् । खर्वी नेत्रगता कान्तिः । योऽयमुपाकृतमश्वमभिमन्यमानो देवस्तस्मा इदं स्वाहा हुतमस्तु । तथैवाऽऽलव्धमभिमन्यमानाय हुतमभिमन्यमानाय च देवाय तत्तदवस्थापन्निमदं हुतमस्तु ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदी-यतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये पञ्चमकाण्डे सप्तमप्रपाठके

विंशोऽनुवाकः ॥ २० ॥

( अथ पश्चमाष्टके सप्तमप्रपाटक एकविंशोऽनुवाकः।)

अग्नेः पंश्वतिः सरंस्वत्ये निपंक्षातिः

सोमंस्य। तृतीयाऽपां चंतुथ्योंषंयीनां पञ्चमी संवत्सरस्यं षष्ठी मरुतां सप्तमी बृहस्पतेर-ष्टमी मित्रस्यं नवमी वर्हणस्य दशमीन्द्रंस्ये-काद्शी विश्वेषां देवानां द्वाद्शी द्यावांष्ट-थिव्योः पार्श्व यमस्यं पाटूरः (१)॥

( अग्नेरेकान्नित्र शत्।)

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके सप्तमप्रपाठक एकविंशोऽनुवाकः ॥ २१॥

( अथ पञ्चमाष्टके सप्तमप्रपाठक एकविंशोऽनुवाक: ।)

अग्नेः। पक्षतिः। सर्रव्ये। निपंक्षतिरिति नि—
पक्षतिः। सोमंस्य। तृतीयां। अपाम्। चतुर्थो।
जोपंधीनाम्। पञ्चमी। संवत्सरस्येति सं—वत्सरस्यं। पष्ठी। मस्तांम्। सप्तमी। बृहस्पतेः।
अष्टमी। मित्रस्यं। नवमी। वर्रणस्य। दुशमी।
इन्द्रंस्य। एकादशी। विश्वंषाम्। देवानांम्।
द्वादशी। द्यावांप्रथिवयोरिति द्यावां—प्रथिवयोः।
पार्श्वम्। यमस्यं। पाद्रुरः (१)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पञ्चमाष्टके सप्तमप्रपाठक एकविंशोऽनुवाकः ॥ २१॥ ( अथ पश्चमकाण्डे सप्तमप्रपाठक एकविंशोऽनुवाकः । )

अथैकादशानुवाकगतान्मन्नानाह—

अग्नेः पक्षतिः सरस्वत्यै निपक्षतिः सोमस्य तृतीयाऽपां चतुष्यीषधीनां पञ्चमी संव-रसरस्य पष्ठी मरुताः सप्तमी बृहस्पते-रष्टमी मित्रस्य नवमी वरुणस्य दशमी-न्द्रस्यैकादशी विश्वेषां देवानां द्वादशी द्या-वाष्टिथिव्योः पार्श्व यमस्य पाद्रः॥, इति॥

दक्षिणस्य पार्श्वस्य मूले वर्तमाना येयं वङ्किः सा पक्षतिः। तदनन्तरभाविनी वङ्किर्निपक्षतिः। एवं तत्तदनन्तरभाविन्यो वङ्कयो द्वितीयादिशब्दैरुच्यन्ते। एता वङ्कयो यस्मिन्पृष्ठभागगतेऽस्थिपार्श्वविशेषे संवध्यन्ते सोऽयं पादूरः॥ इति श्रीमत्सायणाचार्यविराचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदी-

यतै। तिरीयसंहितामाष्ये पञ्चमकाण्डे सप्तमप्रपाठक एकविंशोऽनुवाकः ॥ २१॥

( अथ पञ्चमाष्टके सप्तमप्रपाठके द्वाविशोऽनुनाकः । )

वायोः पंक्षतिः सरंस्वतो निपंक्षतिश्चन्द्रमं-सस्तृतीया नक्षंत्राणां चतुर्थो संवितः पंञ्चमी रुद्रस्यं षष्ठी सपीणां सप्तम्यं र्यम्णोऽष्ट्रमी त्वष्टं ने-वमी धातुर्देशमीन्द्राण्या एंकाद्श्यदित्ये द्वादृशी द्यावाष्ट्राथिव्योः पार्श्व यम्ये पाद्रः (१)॥ (वायोरष्टाविर्श्वतिः।)

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके सप्तमप्रपाठके द्वाविशोऽनुवाकः ॥ २२॥ वायोः । पक्षतिः । सरंस्वतः । निपंक्षतिरिति
नि-पक्षतिः । चन्द्रमंसः । तृतीयां । नक्षंत्राणाम् ।
चतुर्थो । सिवतुः । पञ्चमी । रुद्रस्यं । षष्ठी । सर्पीणाम् । सप्तमी । अर्थमणः । अष्टमी । त्वष्टुः ।
नवमी । धातुः । द्रामी । इन्द्राण्याः । एकाद्शी ।
अदियो । द्वाद्शी । द्यावांष्ट्राथिव्योरिति द्यावां—पृथिव्योः । पार्श्वम् । यम्ये । पाटूरः (१) ॥
इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पञ्चमाष्टके
सप्तमप्रपाठके द्वाविंशोऽनुवाकः ॥ २२ ॥

( अथ पञ्चमकाण्डे सप्तमप्रपाठके द्वाविंशोऽनुवाकः । )

अथ द्वादशानुवाकगतान्मन्नानाह—

वायोः पक्षतिः सरस्वतो निपक्षतिश्रन्द्रमसस्तृ-तीया नक्षत्राणां चतुर्थो सवितुः पञ्चमी रुद्रस्य पष्ठी सपीणाः सप्तम्यर्थमणोऽष्टमी त्वष्टुनिवमी धातुर्दशमीन्द्राण्या एकादश्यदित्ये द्वादशी द्यावाप्टिथिव्योः पार्श्व यम्ये पाद्रसः॥, इति॥

पूर्वोक्तदक्षिणपार्श्ववदुतरपार्श्वपरत्वेनेदं सर्व व्याख्येयम् ॥
इति श्रीमत्सायणाचार्यविराचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीः
यतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये पश्चमकाण्डे सप्तमप्रपाठके
द्वाविशोऽनुवाकः ॥ २२ ॥

( अथ पद्ममाष्टके सप्तमप्रपठके त्रयोविंशोऽनुवाकः । )

पन्थां मनू हरम्याः संतितः स्नावन्यां प्रयाः शुकांन्पित्तेनं हरिमाणं यका हर्लीक्षणान्पाप-वातेनं कूश्माञ्छकं भिः शवर्तानू वंध्येन शुने। विशसंनेन सर्पा छै। हितगन्धेन वयां सि पक-गुन्धेनं पिपी छिकाः प्रशादेनं (१)॥

( पन्थां द्वाविं श्वातिः । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके सप्तमप्रपाठके त्रयोविंशोऽनुवाकः ॥ २३ ॥ (अथ पश्चमाष्टके सप्तमप्रपाठके त्रयोविंशोऽनुवाकः ।)

पन्थाम् । अनुवृग्ध्यामिस्यन्वक्—भ्याम् । संतिति
मिति सं—तित् । स्नावन्याध्याम् । शुकान् । पित्तेनं ।

हिरिमाणंम् । यक्ता । हलीक्ष्णान् । पापवातेनेतिं

पाप—वातेनं । क्र्थमान् । शकिभिरिति शकि—भिः ।

शवतित् । ईवध्येन । शुनः । विश्वसंनेनेतिं वि—शसंनेन । सर्पान् । लोहितगन्धेनेतिं लोहित—गन्धेनं ।

वयांश्सि । पक्तगन्धेनेतिं पक्त—गन्धेनं । पिपीलिंकाः । प्रशादेनेतिं प्र—शादेनं ( १ ) ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पश्चमाष्टके सप्तमप्रपाठके त्रयोविंशोऽनुवाकः ॥ २३ ॥ ३८९२

( अथ पञ्चमकाण्डे सप्तमप्रपाठके त्रयोविंशोऽनुवाकः । )

अथ त्रयोदशानुवाकगतान्मत्रानाह—

पन्थामनूतृग्भ्याः संतितः स्नावन्याभ्याः शुकान्पित्तेन हिरमाणं यका हळीक्षणान्पाप-वातेन क्रश्माञ्छकभिः शवर्तानूवध्येन शुनो विशसनेन सपीछोहितगन्धेन वयाःसि पक-गन्धेन पिपीळिकाः प्रशादेन ॥ , इति॥

अन्वृक्शब्देन पूर्वोक्तयोर्वृक्ययोः समीपवार्तनी मांसखण्डे उच्येते । स्नावन् न्यशब्देन सूक्ष्माणां स्नायाविशेषाणां मूले, ते पार्श्वद्वयवार्तन्यौ द्वे शिरे उच्येते । पित्तं प्रसिद्धम्। यक्ता यक्तच्छब्देन पित्तगतो वर्णविशेषः। पापवातोऽपानवायुः। शकानि शक्तात्पण्डान् । उत्तवध्यमपकं शकृत्। विश्वसनं छिन्नस्थानम् । लोहितगन्यपक्रगन्धौ प्रसिद्धौ । प्रशादो विश्वसनकालपतितो मांसलेशविशेषः ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविराचिते माघवीये वैदार्थप्रकारोः कृष्णयजुर्नेदी-यतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये पञ्चमकाण्डे सप्तमप्रपाठके त्रयोविंशोऽनुवाकः ॥ २३॥

( अध पषमाष्टके सप्तमप्रपाठके चतुर्विशोऽनुवाकः । )

क्रमेरत्यंक्रभीद्वाजी विश्वेंदेंवैर्यज्ञियेः संवि-दानः। स ने नय सुकृतस्यं छोकं तस्यं ते वयः स्वधयां मदेम (१)॥

(क्रमेरष्टादंश।)

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके सप्तमप्रपारके चतुर्विशोऽनुवाकः ॥ २४॥ ( अथ पश्चमाष्टके सप्तमप्रपाठके चतुर्विशोऽनुवाक: ।)

क्रमैं: । अतीतिं। अक्रमीत्। वाजी । विश्वें: । देवैं: । यि होयें: । संविदान इतिं सं-विदानः । सः । नः । नय । सुकृतस्येतिं सु-कृतस्यं । छोकम्। तस्यं । ते । वयम्। स्वधयेतिं स्व-धयां। मदेम (१)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैतिरीयसंहितापदपाठे पश्चमाष्टके सप्तमप्रपाठके चतुर्विशोऽनुवाकः ॥ २४॥

( अथ पश्चमकाण्डे सप्तमप्रपाठके चतुर्विशोऽनुवाकः। )

अथ चतुर्दशानुवाकोक्तं मन्नमाइ —

क्रमेरत्यक्रमीद्दाजी विश्वेदेंवैर्यज्ञियेः संवि-दानः। स नो नय सुकृतस्य छोकं तस्य ते वयः स्वधया मदेम॥, इति॥

अयं वाजी पूर्वोक्तावयवसंपन्नोऽश्वो यित्रयैर्यज्ञाहैं विश्वेदेवैः पूर्वोक्तैः स्तेगा दिभिः पिपीलिकान्तैः सर्वेदेवैरैकमत्यं गतः क्रमैः पादविन्यासैरत्यक्रमीङ्क् लोकमितक्रम्य स्वर्गे गतवान् । हे वाजिन्स त्वं नोऽस्मान्सुकृतस्य फलभूतं लोकं नय प्रापय । तस्य ते तृष्त्यर्थं वयं स्वधाशब्दोपलिक्षितेनाऽऽज्येन इविषा इर्षे जनयाम ॥

इति श्रीमत्मायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकारो कृष्णयजुर्वेदी• यतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये पञ्चमकाण्डे सप्तमप्रपाठके चतुर्विद्योऽनुवाकः ॥ २४॥ 3665

( अथ पञ्चमकाण्डे सप्तमप्रपाठके त्रयोविंशोऽनुवाकः । )

अथ त्रयोदशानुवाकगतान्मत्रानाह—

पन्थामनूत्रभ्याः संतितः स्नावन्याभ्याः शुकान्पित्तेन हिरमाणं यका हळीक्षणान्पाप-वातेन कूश्माञ्छकिमः शवर्तान्वध्येन शुनो विशसनेन सर्पाङ्ठोहितगन्धेन वयाःसि पक-गन्धेन पिपीलिकाः प्रशादेन ॥ , इति॥

अन्वृक्शब्देन पूर्वोक्तयोर्वृक्ययोः समीपवार्तनी मांसखण्डे उच्येते । स्नावन्यशब्देन सूक्ष्माणां स्नायाविशेषाणां मूळे, ते पार्श्वद्वयवार्तन्यौ द्वे शिरे उच्येते । पित्तं मिसद्धम्। यक्ता यक्तच्छब्देन पित्तगतो वर्णविशेषः। पापवातोऽपानवायुः। शक्तानि शक्तात्पण्डान् । उत्तवध्यमपकं शक्तत्। विश्वसनं छिन्नस्थानम् । छोहितगन्यपक्तगन्धौ मिसद्धौ । मशादो विश्वसनकालपतितो मांसलेशविशेषः ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविराचिते माधवीये वेदार्थप्रकारोः कृष्णयजुर्देदी-यतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये पञ्चमकाण्डे सप्तमप्रपाठके त्रयोविंशोऽनुवाकः ॥ २३॥

( अथ पद्ममाष्टके सप्तमप्रपाठके चतुर्विशोऽनुवाकः । )

क्रमेरत्यंक्रभीद्वाजी विश्वेंदेवैर्यज्ञियेः संवि-दानः। स ने नय सुकृतस्यं छोकं तस्यं ते वयः स्वधयां मदेम (१)॥

(क्रमेंरष्टादंश।)

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके सप्तमप्रपारके चतुर्विशोऽनुवाकः ॥ २४॥ ( अथ पञ्चमाष्टके सप्तमप्रपाठके चतुर्विशोऽनुवाक: । )

कर्मैः । अतीतिं। अक्रमीत् । वाजी । विश्वेः । देवैः । यि श्वेयेः । संविदान इतिं सं-विदानः । सः । नः । नय । सुकृतस्येतिं सु-कृतस्यं । छोकम् । तस्यं । ते । वयम् । स्वथयेतिं स्व-ध्यां। मदेम (१)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाटे पश्चमाष्टके सप्तमप्रपाटके चतुर्विशोऽनुवाकः ॥ २४ ॥

( अथ पञ्चमकाण्डे सप्तमप्रपाठके चतुर्विशोऽनुवाकः। )

अथ चतुर्दशानुवाकोक्तं मन्नमाह -

क्रमेरत्यक्रमीद्दाजी विश्वेदेंवैर्याज्ञियैः संवि-दानः। स नो नय सुकृतस्य छोकं तस्य ते वयः स्वधया मदेम॥, इति॥

अयं वाजी पूर्वोक्तावयवसंपन्नोऽश्वो यि वियेष हाँ विश्वेदेवैः पूर्वोक्तैः स्तेगा दिभिः पिपीलिकान्तैः सैंबेदेवैरैकमत्यं गतः क्रमः पादिवन्यासैरत्यक्रमीङ्क् लोकमितकम्य स्वर्गं गतवान् । हे वाजिनस त्वं नोऽस्मानसुकृतस्य फलभूतं लोकं नय प्रापय । तस्य ते तृष्त्यर्थं वयं स्वधाशब्दोपलिक्षितेनाऽऽज्येन हिवषा हर्षं जनयाम ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदी-यतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये पञ्चमकाण्डे सप्तमप्रपाठके चतुर्विशोऽनुवाकः ॥ २४॥ द्योस्ते पृष्ठं ष्टिथिवी स्वस्थमात्माऽन्तिरे-सः समुद्रो योनिः सूर्यस्ते चक्षवितः प्राणश्च-न्द्रमाः श्रोत्रं मासांश्चार्धमासाश्च पर्वीण्यृतवोऽ-ङ्गनि संवत्सरो महिमा (१)॥

( द्यौस्ते पर्श्वविश्वातिः । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिताया पश्चमाष्टके सप्तमप्रपाठके पश्चविंशोऽनुवाकः ॥ २५ ॥

( अथ पत्रमाष्टके सप्तमप्रपाठके पत्रविशोऽनुवाकः । )

चौः । ते । पृष्ठम् । पृथिवी । सधस्थिमिति सध—
स्थम् । आत्मा । अन्तिरिक्षम् । समुद्रः । योनिः ।
सूर्यः । ते । चश्चः । वातः । प्राण इति प्र—अनः ।
चन्द्रमाः । श्रोत्रम् । मासाः । च । अर्धमासा इत्यंध-मासाः । च । पर्वाणि । ऋतवंः । अङ्गानि ।
संवत्सर इति सं—वत्सरः । महिमा (१) ॥
इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पश्चमाष्टके
सप्तमप्रपाटके पश्चिवंशोऽनुवाकः ॥ २५ ॥

( अथ पञ्चमकाण्डे सप्तमप्रपाठके पञ्चविंशोऽनुवाकः । )

प्वपाज्याद्वतिसाधनभूताश्रतुर्दशानुवाकगता मन्ना उक्ताः।

अथ यदिहितमश्चेमधब्राह्मणे—''द्यौस्ते पृष्ठं पृथिवी सधस्थिमत्यश्वमनु-मन्नयते '' इति, तं मन्नमस्मिन्पञ्चविंशानुवाके पठति—

द्यौस्ते पृष्ठं पृथिवी सधस्थमात्माऽन्तिरिक्षः समुद्रो योनिः सूर्यस्ते चश्चर्वातः प्राणश्चन्द्रमाः श्रोत्रं मासाश्चार्धमासाश्च पर्वाण्यृतवोऽ-ङ्गानि संवत्सरो महिमा ॥ , इति ॥

हेऽन्व येथं द्यौः सा ते तव पृष्ठमुपरिभागः। या च पृथिवी सा यजमानाः दिभिः सह तवावस्थानहेतुः। यच्चान्तिरिक्षं तत्तवाऽऽत्मोदरभागः। योऽपं समुद्रः स त्वदीययोनिः। अप्सुयोनिर्वा अन्वः इति श्रुत्यन्तरात्। यः सूर्यः स विराद्रूपस्य तव चक्षुः। यो वातः स तव प्राणः। यश्चन्द्रमाः स तव श्रोत्रम्। मासाः पक्षाश्च तव पर्वाणि। वसन्ताद्यृतवस्तव हस्तपादाद्यङ्गानि। संवत्सर-स्तव युद्धजयादिक्ष्पो महिमा॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वदी-यतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये पञ्चमकाण्डे सप्तमप्रपाठके पञ्चविंशोऽनुवाकः ॥ २५ ॥

( अथ पत्रमाष्टके सप्तमप्रपाठके पांडुशोऽनुवाकः । )

अग्निः पशुरांसीतेनांयजन्त स एतं छोक-मंजयद्यस्मित्राग्नः स ते छोकस्तं जेष्यस्यथावे जित्र वायुः पशुरांसीत्तेनांयजन्त स एतं छोक-मंजयद्यस्मिन्वायुः स ते छोकस्तस्मांत्वाऽन्तरे-ष्यामि यदि नावजित्रंस्यादित्यः पशुरांसीत्ते-नांयजन्त स एतं छोकमंजयद्यस्मित्रादित्यः स ते छोकस्तं जेष्यसि यथंवजित्रंसि (१)॥ ( यस्मिन्नष्टौ चं।)

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसांहितायां पश्चमाष्टके सप्तमप्रपाठके षड्विंशोऽनुवाकः ॥ २६ ॥

यो वा अयंथादेवतं त्वामंग्र इन्द्रंस्य चित्तं यथा वै वयो वै यदाकृता-द्यास्तं अग्रे मिथं ग्रह्णामि मुजापंतिः स्तेगान्वाजं कुर्मान्योक्तं मित्रावरुंणाः विन्द्रंस्य पूष्ण ओजं आन्नद्महंर्ग्नेवीयोः पन्थां क्रमेद्यौंस्तेऽग्निः पृशुः पद्विरंशतिः ॥ २६ ॥

यो वा प्वाऽऽहुंतिमभवन्पथिभिरवृहध्द्यांऽऽनुन्दम्ष्टौ पंञ्चाशत् ॥ ५८ ॥

हिर्रः ॐ।

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पश्चमाष्टके सप्तमः प्रपाठकः ॥ ७ ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पञ्चमाष्टकः ॥ ५ ॥

( अथ पश्चमाष्टके सप्तमप्रपाठके षड्विंशोऽनुवाकः । )

आग्नः । पशुः । आसीत् । तेनं । अयजन्त । सः । एतम् । छोकम् । अजयत् । यस्भिन् । अग्निः । सः । ते । छोकः । तम् । जेष्यसि । अर्थ । अवेति । जिन्न । वायुः । पशुः । आसीत् । तेनं । अयजन्त । सः । एतम् । छोकम् । अजयत् । यस्मिन् । वायुः । सः । ते । छोकः । तस्मात् । त्वा । अन्तः । एष्यामि । यदि । न । अवजिन्नसीत्येव—जिन्नसि । आदियः ।

पशुः । आसीव । तेनं । अयजन्त । सः । एतम् । छोकम् । अजयव । यस्मिन् । आदित्यः । सः । ते । छोकः । तम् । जेष्यमि । यदिं । अवजिन्नसीयंव— जिन्नसि (१)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैतिरीयसंहितापद्याउँ पश्चमाष्टके सप्तमप्रपाठके पड्विशोऽनुवाकः ॥ २६॥

हरिः ॐ। इति कृष्णयजुर्वेदीयतैतिरीयमंहितापद्पाठे पञ्चमाष्टके सप्तमः प्रपाठकः॥ ७॥

> इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता-पद्पाठे पञ्चमाष्टकः ॥ ५ ॥

( अथ पश्चमकाण्डे सप्तमप्रपाठके षड्विंशोऽनुवाकः।)

अथ यदुक्तमश्वमेधब्राह्मणे—" अग्निः पग्रुरासीदित्यवद्रापयेत् " इति, तिममं मन्नमस्मिन्षिद्वंशानुवाके पठति—

आग्नः पशुरासीत्तेनायजन्त स एतं लोकमजयद्यस्मित्राग्नः स ते लोकस्तं जेष्यस्यथाव जित्र वायुः पशुरासीत्तेनायजन्त स एतं लोकमजयद्यस्मिन्वायुः स
ते लोकस्तस्मात्त्वाऽन्तरेष्यामि यदि नावजित्रस्यादियः पशुरासीत्तेनायजन्त स एतं लोकमजयद्यस्मित्रादियः स ते लोकस्तं जेष्यसि यद्यवजित्रसि ॥, इति ॥
हेऽश्वायमग्रिदेवः पुरा किस्मिश्चिज्ञन्मनि त्विमवाश्वमेषयागहेतुरश्वाख्यः पशु-

हैऽश्वायमित्रदेवः पुराकिसिश्चिज्ञन्मनि त्वामवाश्वमधयागहतुरश्वाख्यः पशु-रासीत् । तेनामिद्धपेण पशुना केचिद्यजमाना अयजन्त । स च पशुरिमदेवो भूत्वा छोकमेतमजयत् । यस्मिङ्घोके सोऽभिरिदानीं तिष्ठति स एव तवापि ( अश्वमेधब्राह्मणोक्ताग्निः पशुरितिमन्त्राभिधानम् )

लोको भविष्यति । त्वं च तं लोकं जेष्यासि । अथैवं सति त्वमुत्सुकः सिन्द-मुद्रकमविज्ञ । एवं बाट्यादित्यवाक्ययोरिप योज्यम् । वायुवाक्ये तु व्यतिरे-कोपन्यासः। यद्यदकं नावाजिञ्चासि ताई तस्पाद्वायुलोकास्वामन्तरेष्यामि त्वमन्तरितस्तस्माल्लोकाद्भष्टो यथा भवसि तथा करिष्यामि । आदित्यवाक्ये त्विमवाक्यवदन्वयः । यद्यद्कमविजिञ्चासि तर्हि तमादित्यलोकं जेष्यसि ॥

अत्रास्य प्रपाठकस्य विनियोगसंग्रहः-

गायच्यादिभिराग्नेयमञ्जैः पञ्च चितीः स्पृशेत्। अमे देवानिहत्याचा नाचिकेतचितीरिताः ॥ १ ॥ गायत्रयाद्याः पञ्च पञ्चा इहाऽऽनेया यथाक्रमम्। सौरी चित्रवती चित्रं देवानामित्यसौ भवेत् ॥ २ ॥ त्वाममे रुषभं दध्यात्मत्येकं चितिपञ्चके । संवत्सरस्येति दध्यात्प्राजापत्यामिहेष्टकाम् ॥ ३ ॥ येन देवा उख्यमिन्धे दध्याद्ज्यानिसंज्ञिकाः। शतायुषायेति पञ्चमञ्जैः पञ्चेष्टका इमाः ॥ ४ ॥ इन्द्रस्य विज्ञणीर्दध्यादमाविष्णू घृताहुतिः। चित्तिं जुहोमि चामे तं सप्त ते त्रीञ्जुहोति हि ॥ ५ ॥ अग्ने यशेत्युपादध्याद्राष्ट्रभृत्संज्ञकेष्टकाः । सुवर्नपञ्चभिर्द्धत्वा तेजस्तिस्रो दथाति हि ॥ ६ ॥ यास्ते तिस्रो जुहोत्येवं तत्त्वा यामीति होमकः। यदाक्तादिति मोक्तैभी श्रेराकृतिहोमकः ॥ ७॥ यास्ते स्पर्शश्रतस्रोति मञ्चात्कूर्म द्धाति हि । मयीत्यमित्रहो गायत्र्याद्याः पूर्वमुदीरिताः ॥ ८॥ ताभिः पञ्चेष्टका दध्याद्शिकाण्डमितीरितम् । स्तेगानित्यश्वमेधाङ्गमञ्जाः षोडशसु श्रुताः ॥ अनुवाकेषु काडं यत्पञ्चमं य(त)द्धि सुस्थितम् ॥ ९ ॥ इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकारो कृष्णयजुर्वेदी-यतैतिरीयसंहितामाष्य पञ्चमकाण्डे सप्तमप्रपाठके षड्विंशोऽनुवाकः ॥ २६ ॥

जपा०७अनु० २६] कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता। ( अश्वमेधवाह्मणोक्ताप्तिः पशुरितिमन्त्राभिधानम् । )

वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हार्दे निवारयन् । पुमर्थीश्रतुरो देयाद्विद्यातीर्थमहेश्वरः ॥ १ ॥

इति श्रीमिद्वचातीर्थमहेश्वरापरावतारस्य श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरस्य श्रीवीरबुक्कमहाराजस्याऽऽज्ञापरिपालकेन सायणाचार्येण विरचिते माधवीये वेदार्थमकाशे कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीयसंहिताभाष्ये पश्चमकाण्डे सप्तमः प्रपाठकः ॥ ७॥

इति श्रीमद्विद्यातीर्थमहेश्वरापरावतारस्य श्रीमद्राजाधिरा-जपरमेश्वरस्य श्रीवीरबुक्षमहाराजस्याऽऽज्ञापरिपाल-केन सायणाचार्येण विरिचते माधवीये वेदार्थ-श्रकारो कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता-भाष्य पश्चमः काण्डः ॥ ५ ॥

मूलक्रमेण पश्चमाष्ट्रके—प्र०७ अ० १२० भाष्यक्रमेण पश्चमकाण्डे—प्र०७ अ० १२०

मूलक्रमेणाऽऽदितः समष्टचङ्गाः — अष्ट० ५ प० ३३ ण० ४६८ आब्यक्रमेणाऽऽदितः समष्टचङ्गाः —का० ५ प्र० ३३ अ० ४६३

समाप्तोऽयं श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसमे-तायाः सपद्पाठायाः कृष्णयुर्वेदीयतैत्तिरी-यसंहितायाः पञ्चमः काण्डः ॥ ५ ॥



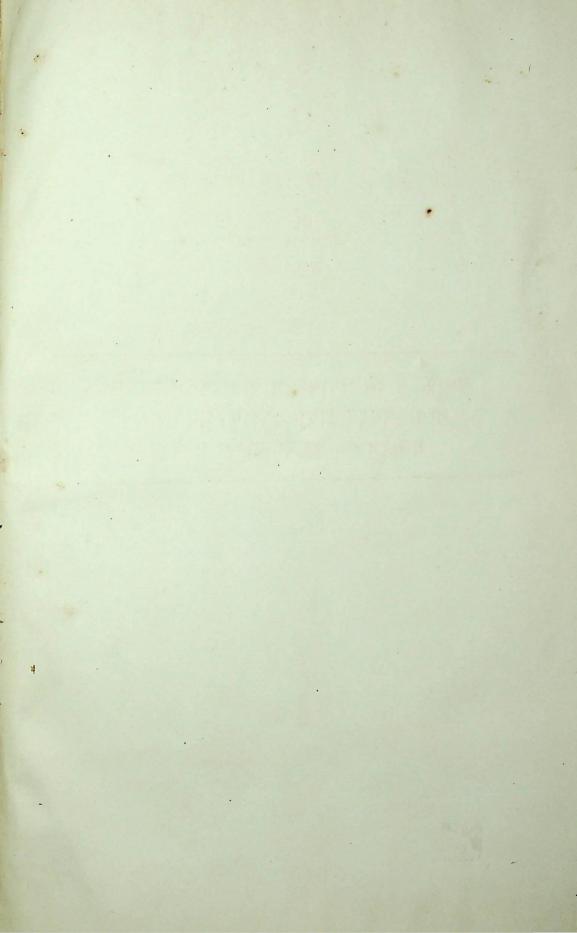

This book was taken from the library on the date last stamped. A fine of one anna will be charged for each day the book is kept overdue

SRI PRATAP SINGH PUBLIC LIBRARY. Srinagar. be returned within one P book bornowed must month of it's issue. It mad be reissued for afficen days. if not teautstrioned by another member. Members residing outside Stimagar mas remm books within forty days of their issue.



